प्रथम संस्करण—१६३८ द्वितीय संस्करण—१६४० 🗀 🕫

मूल्य साढ़े सात रुपये

मुद्रक— श्री जे॰ पी॰ मालवीय सेन्ट्रल प्रिटिंग प्रेस, प्रयाग

### प्रकाशकीय वक्तव्य

हिंदुस्तानी एकेडेमी की छोर से १६३८ में हर्षवर्धन पर यह प्रामाणिक इतिहास-प्रन्थ तैयार कराया गया था । इसके लेखक स्वर्गीय श्री गौरीशंकर चटर्जी ने बहुत अध्यवसाय और परिश्रम के साथ यह प्रन्थ प्रस्तुत किया था और अभी तक हिन्दी में हर्षवर्धन और उनके युग पर इससे अधिक प्रामाणिक अन्थ नहीं लिखा गया।

À

नवीन संस्करण का सम्पादन और परिवर्धन श्री वासुदेव उपाध्याय ने किया है और यथास्यान उन्होंने इतिहास के विद्वानों के नवीनतम नमतों का समावेश कर दिया है । इसके अतिरिक्त, 'हर्षकाली आर्थिक अवस्था' तथा 'हर्षकालीन वृहत्तर भारत' नामक दो नये अध्याय भी उन्होंने जोड़ दिये हैं।

नये संस्करण में यथास्थान हर्षकालीन कला का प्रदर्शन करने वाले कुछ चित्र भी जोड़ दिये गये हैं तथा हर्षकालीन भारत का एक मान-चित्र भी दे दिया गया है। आशा है कि यह संस्करण पहले से भी अधिक उपयोगी सिद्ध होगा।

> घीरेन्द्र वर्मा मन्त्री हिंदुस्तानी एकेडेमी

## प्रथम संस्करण की भूमिका

विदेशी भाषात्रों में, श्रीहर्पबर्द्धन के जीवन तथा उनके शासन शाल के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिएय पांडित्य-पूर्ण ग्रंथों के श्रीतिरक्त स्रनेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रकात्रों में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष पंडितों के गवेषणापूर्ण प्रवंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रिमी, पाठक सम्यक्त्य से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संवंध में, किलसे श्राफ्त इंडिया सीरोज' में प्रकाशित, लखनेक विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी का 'हर्ष' नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथी पांडित्य का परिचायक है; तथापि विगत दस वर्षों के ऐतिहासिक श्रनुसंधान कार्य को देखते हुए यह श्रव कुछ पुरानी पढ़ गई है; श्रतः इस पर श्रव पूर्णतया निभर नह रहा जा सकता।

हिंदी भाषा में इस विषय पर श्रभी तक कोई भी ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुश्रा है। इस श्रभाव की पूर्त के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुफेः उपयुक्त श्रवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका इतह हूं।

इस पुस्तक के प्रण्यन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्य ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाश्रों का ही विस्तारपूर्ण वर्णन नहीं किया है, श्रिष्ठ धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की चेष्टा की है। इन विभिन्न श्रंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत तथा महाकवि वाण्यम्द्र-रचित 'हर्ष चिरित' एवं 'कादंवरी' विशेष रूप से उपयोगी हैं। श्रपनी इस प्रस्तुत पुस्तक की रचना के संबंध में मैंने इन ग्रंथों का पर्याप्त श्रध्ययन-

## प्रथम संस्करण की भूमिका

विदेशी भाषाश्रों में, श्रीहर्पवर्द्धन के जीवन तथा उनके शासन होता के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिएय पंडित्य-पूर्ण ग्रंथों के श्रातिरिक्त श्रातेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रिकाश्रों में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष पंडितोंक गवेषणापूर्ण स्प्रवंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रमी, पाठक सम्यक्रस्प से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में, कलर्स श्राफ इंडिया सीरीज में प्रकाशित, लखनं विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी का इंष्ये नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक है; तथापि विगत दस वर्षों के ऐतिहासिक श्रमुसंधान कार्य को देखते हुए यह श्रम कुछ पुरानी पढ़ गई है; श्रतः इस पर श्रम पूर्णतया निर्मर नह रहा जा सकता।

हिंदी भाषा में इस विषय पर श्रमी तक कोई भी अंथ प्रकाशितः नहीं हुशा है। इस श्रमाव की पूर्ति के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुक्ते उपयुक्त श्रवसर प्रदान किया है, इसके लिए में उसका इतश हूं।

इस पुस्तक के प्रणयन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्थ ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाश्रों का ही विस्तारपूर्ण वर्णन नहीं किया है, श्रिष्ठ धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की चेण्टा की है। इन विभिन्न श्रंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का श्रमण-इत्तांत तथा महाकवि वाण्यमद्व-रचित 'हर्ष चिति' एवं 'कादंबरी' विशेष रूप से उपयोगी हैं। श्रपनी इस प्रस्तुत पुस्तक की रचना के संबंध में मैंने इन ग्रंथों का पर्याप्त श्रध्ययन-

## प्रथम संस्करण की भूमिका

विदेशी भाषात्रों में, श्रीहर्षबद्धन के जीवन तथा उनके शासन लाल के विषय में प्रचुर सामग्री वर्तमान है। कतिएय पांडित्य-पूर्ण ग्रंथों के श्रातिरक्त श्रानेक प्रसिद्ध पत्र-पत्रकाश्रों में प्रकाशित पुरातत्वान्वेष पंडितोंक गवेषणापूर्ण प्रवंध उपलब्ध हैं। इतिहास के प्रमी, पाठक सम्यक्षण से इनका उपयोग कर उक्त विषय का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में, 'कलर्स श्राफ इंडिया सीरीज' में प्रकाशित, लखनेक विश्वविद्यालय के इतिहासाचार्य डा० राधाकुमुद मुकर्जी का 'हर्ष' नामक ग्रंथ विशेष-रूप से उल्लेखनीय है। यद्यपि यह पुस्तक ग्रंथकार के मौलिक प्रयास तथा पांडित्य का परिचायक है; तथापि विगत दस वर्षों के ऐतिहासिक श्रमुसंधान कार्य को देखते हुए यह श्रम कुछ पुरानी पड़ गई है; श्रतः इस पर श्रम पूर्णतया निमेर नह रहा जा सकता।

हिंदी भाषा में इस विषय पर अभी तक कोई भी अंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। इस अभाव की पूर्त के लिए ही मैंने प्रस्तुत प्रयास किया है। इस उद्योग के लिए प्रयाग की हिंदुस्तानी एकेडेमी ने मुकेः उपयुक्त अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं उसका कृतक हूं।

इस पुस्तक के प्रण्यन में मैंने प्राचीन पुस्तकों, लेखों तथा श्रन्य ऐतिहासिक साधनों का यथाशक्ति उपयोग किया है। मैंने केवल राजनीतिक घटनाश्रों का ही विस्तारपूर्ण वर्णन नहीं किया है, श्रिष्ठ धर्म, सम्यता, संस्कृति तथा साहित्य पर भी पूर्ण प्रकाश डालने की वेष्टा की है। इन विभिन्न श्रंगों की विवेचना करने के लिए, चीनी यात्री ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत तथा महाकवि वाण्मष्ट-रचित 'हर्ष चिति' एवं 'कादंबरी' विशेष रूप से उपयोगी हैं। श्रपनी इस प्रस्तुत पुस्तक की रचना के संबंध में मैंने इन ग्रंथों का पर्याप्त श्रध्ययन-

श्रनुशीलन किया है। बाण के श्लेष, उपमा प्रभृति श्रलंकारों में
तत्कालीन शासन-प्रवंध, धर्म साहित्य तथा सम्यता संवंधी बहुत-सी
बातें प्रच्छन्नरूप में निहित हैं। उनका उद्घाटन करना वड़े परिश्रम
का काम है। मैंने यथाशक्ति इस संवंध में कुछ उद्योग किया है।
इस पुस्तक की रचना में नवीन लेखकों की श्रनेक पुस्तकों तथा
वेखों से बहुत सहायता ली गई है। उनकी एक सूची मैंने ग्रंथ के श्रंत
में दे दी है। विशेष कर हिंदू विश्व-विद्यालय के श्रुथ्यापक श्रीयुत
रमाशंकर त्रिपाठी, विश्व-भारती (शांति निकेतन) के पुस्तकालयाध्यद्य
श्री प्रभातकुमार मुकर्जी, लेखनऊ विश्व-विद्यालय के इतिहासाचार्य
डा० राधाकुमुद मुकर्जी, श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल, कोलंविया
सुनिवर्सिटी सीरीज में प्रकाशित 'प्रियदर्शिका' के संपादकों तथा प्रसिद्ध
कलातत्वविद् श्री श्रानंदकुमार स्वामी को श्रपनी कृतज्ञता प्रकाश
करता हैं।

हिंदी मेरी मात्-भाषा नहीं है। इस पुस्तक की रचना में श्रीयुत शंकरदयालु श्रीवास्तव, एम्० ए०, महोदय से भाषा-संबंधी जो सद्दीयता प्राप्त हुई है, उसके लिए में उनका बहुत श्रामारी हूँ।

**शिकार** 

# दो शब्द

श्राज से दस वर्ष पूर्व श्री गौरीशंकर चटर्जी ने 'हर्षवधन' लिख कर हिन्दी जगत के सम्मुख अपनी विद्वता का परिचय दिया था। उस समय हिन्दी भाषा में यह अंथ पहला था और श्राज भी कोई दूसरा अंथ प्रकाशित न हो सका है। श्री चटर्जी ने अंथ के प्रणयन में सभी प्रकार की सामिप्रयों का उपयोग कर इसकी उपयोगिता को बहाया था, यहाँ तक कि उसके बाद हर्ष सम्बन्धी कोई विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हुआ है। तात्पर्य यह कि पुस्तक प्रकाशित होने के दस वर्ष बाद मी तत्सम्बन्धी घटनाओं पर कोई नया प्रकाश नहीं पड़ा है। पत्रिकाओं में कोई ऐतिहासिक गवेषणापूर्ण लेख भी नहीं लिखे गये। हो, इंडियन कलचर (१६४०) तथा इंडियन हिस्टारिकल कार्टर्जी (१६४७) में दो लेख प्रकाशित हुये हैं जिनसे श्रमुसंधान कार्य में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हो पायी हैं।

हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने इस पुस्तक के संशोधन का भार मेरे कपर डाल दिया। जिसके उत्तरदायित्व को सममते हुये मैंने नयी परिस्थिति के अनुसार संशोधन कार्य को समाप्त किया है। जिन बातों का सके समावेश करना था उन्हें विशिष्ट स्थानों पर फुटनोट में जोड़ दिया है। कहीं कहीं पर लेखों से मूल उद्धरण भी दे दिया है जिससे विषय को सममने में सहायता मिल सके।

शी गौरीशंकर चटर्जी ने सामाजिक अवस्था वाले अध्याय के अंतिम पृष्टों में तत्कालीन आर्थिक दशा का संज्ञिप्त वर्णन किया था। उसी के साम बाहरी देशों (वृहत्तर भारत) में भारतीय संस्कृति के प्रसार का भी विवरण दिया गया था। उन विषयों के महत्व की और लेखक का ध्यान अवश्य था परन्तु कलेवर वृद्धि या

श्रन्य कारणों से उन विषयों का संहित विवरण देकर श्रध्याय की समाप्त कर दिया। श्रतएव उनके विषयों से न्याय न हो पाया। उनके पृथक वर्णन की श्रावश्यकता समक्तकर मैंने दो श्रध्याय (१) 'हर्ष-कालीन श्रार्थिक श्रवस्था' तथा (२) 'हर्षयुग में वृहत्तर मारत' जोड़ दिया है ताकि पुस्तक सर्वाङ्गपूर्ण हो सके।

ें इस पुस्तक के नामकरण के सम्बन्ध में कुछ कहना अनुगयुक्त न होगा। श्री चटर्जी ने भी यह लिखा है कि हर्ष के वंश का आदि पुरुष पुष्यभूति के नाम से विख्यात था। थानेश्वर में उसी ने सर्व-प्रथम त्राधिपत्य स्थापित किया था। इसीनिये उसके नाम पर उस वंश का नाम पुष्यभूति पड़ा। बागा ने स्थान-स्थान पर पुष्यभूति : वंश का ही उल्लेख किया है (हर्ष चरित पृ० ११५, ११६)। यही नहीं जिस समय थानेश्वर में गृहवर्मा के निधन तथा राज्यश्री के कारा-वास का समाचार पहुँचा, राज्यवद्भन के मुख से क्रोधावेश में 'पुष्यभूति वंश' शब्द उच्चरित हुये थे। दूसरे स्थल पर स्कन्दगुप्त ने युद्ध की ब्राज्ञा पाकर इर्ष को 'पुष्यभूति वंश संभूत' शब्दों से सम्बो-धित किया था। त्र्याचार्य दिवाकरमित्र के साथ जिस समय हर्ष विन्ध्याटवी के भीतर पहुँचा तो वहां राज्यश्री के मुख से पुष्यभूति वंश का नाम सुना था। सारांश यह है कि हर्षचरित में हर्ष के वंश को पुष्यभूति ही कहा गया है। वर्ष न शब्द जोड़ने से वंश का परिचय नहीं मिलता। यह सत्य है कि बांसखेड़ी तथा मधुवन ताम्रात्रों, नालंदा और सोनपत की मुद्राओं से उपलब्ध वंशावली नरवर्डन से प्रारम्भ होती है। उनमें पुष्यभूति का नाम नहीं मिलता। उन नरपितयों के नाम के अंत में वर्दन शब्द होने के कारण हुई के साथ भी वर्दंन शब्द जोड़ दिया गया है। वह परिपाटी गुप्त लोगों के समय से चली त्रा रही थी यानी गुप्त शब्द उनके वंश का परिचायक था। सम्भवतः उसी ढंग पर इतिहासकारों ने हर्षवर्द्धन लिखा है। परन्तु मेरी सम्मति में वर्द्धन शब्द वंश का द्योतक नहीं है। गुप्त नृपतियों के विषय में यह ज्ञान है कि उस बंध का आदिपुरुष 'गुप्त'

था। उस परिपाटी को मानकर हुएँ के वंश को वह न वंश कहना उचित नहीं है। राजकिव वाण ने सर्वत्र 'पुष्यभूति वंश' ही लिखा है। उस आधार पर उसे हुएँ पुष्यभूति कहना ही अधिक संगत प्रतीत होता है।

श्रंत में हुई संबन्धी नयी ऐतिहासिक सामग्री के सम्बन्ध में कुछ कहना श्रनुचित न होगा। जिन व्यक्तियों ने इस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है उनमें डा० गांगुली का नाम उल्लेखनीय है। उनका मत है कि हुईचरित में उल्लिखित गोड़ नरेश की समता शंशांक से नहीं की जा सकती। हुई से पराजित गोड़ राजा शशांक नहीं था। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के श्राधार पर वह ग्रपने मत को पुष्ट करते हैं। देवगुप्त के हार जाने पर राज्यवर्द्धन गोड़राज नरेन्द्रगुप्त के खेमे में मारा गया था। उसी का सहयोगी बनकर शशांक युद्ध में सम्मिलित हुश्रा था। दूसरे लेख में हुई तथा पुलकेशी दितीय के युद्ध-काल पर कुछ विवेचन किया गया है जिसमें लेखक किसी वास्तिक निर्णय पर नहीं पहुँचा है।

इस प्रकार यह पुस्तक नवीन एवं मंशोधित संस्करण में सर्वोङ्ग पूर्ण बनायी गयी है। ग्रंत में दिन्दुस्तानी एकेडेमी के श्रधिकारियों का श्राभारी हूँ जिन्होंने यह कार्य मुक्ते सौपा।

प्रयाग

दीपावली २००६

वासुदेव उपाध्याय

## विषय-सूची

| प्रकाशकीय वक्तव्य                                  |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| प्रथम संस्करण की भूमिका                            |                     |
| दो शब्द— श्री वासु                                 | देव उपाध्याय        |
| प्रथम अध्याय—भारत की राजनीतिक अवस्या               | १—६0                |
| द्वितीय अध्याय—हर्ष का प्रारंभिक जीवन श्रीर        | **                  |
| सिं हासनारोह <b>ण</b>                              | <b>¨</b> ξο—ε३      |
| तृतीय श्रध्याय—हर्ष की विजय                        | ६४—.१२४             |
| चतुर्थे अध्याय - हर्षे का साम्राज्य                | १२६१६६              |
| पंचम अध्याय—हर्ष के समसामयिक नरेश                  | १७०—१६२             |
| षट्ठ-श्रध्याय - हर्ष के शासनकाल की कुछ श्रन्यं     | a file to the most, |
| घटनाएं                                             | £\$ <del>7</del> ₹₹ |
| सप्तमः अध्याय-हेनतांग                              | २१४२३०              |
| . श्रष्टम श्रध्याय—हर्ष-कवि तथा विद्वानों के संरचक | २३१२४७              |
| नवम ऋध्याय—इर्ष का धर्म                            | २४=—२४७             |
| द्शम अध्याय-शासन-प्रबंध                            | २४५—२७६             |
| एकादश अध्याय—सामाजिक श्रवस्था                      | २८०—३१८             |
| द्वादश अध्याय—ग्राधिक ग्रवस्था                     | ३१६—३२६             |
| त्रयोदश अध्याय—धार्मिक त्रवस्था                    | ३३०—३४६             |
| चतुर्दश ऋध्याय - शिज्ञा ग्रौर साहित्य              | 350-800             |
| पंचदश अध्याय-इर्धकालीन कला                         | ४०५४२०              |
| षोडश अध्याय—हर्पकालीन वृहत्तर भारत                 | ४२१—४२≍             |
| सप्तद्श श्रध्याय—उपसंहार                           | ४२६—४३५             |
| परिशिष्ट (१) अ—वंसखेरा का ताम्रलेख                 | ४३३—४३७             |
| ब मधुवन का ताम्रलेख                                | ४३=४४२              |

बर्णानुक्रमिक सूची

१—हर्ष का साम्राज्य (सान चित्रः) पृष्ठ १ के समने २ - अजन्ता की पहली गुफा का एक विकास

भित्ति चित्र स्कृति है। कुल्लाक्ष्म, स्ट्र

् ३ –शिव पार्वती, ऐहोड़े का मिन्दरक्क 😁 🖰 🚉 😘 🤭 ११४ 🕬, ४ -शिशु त्रोर माता, त्रुजन्ता, १७ वी. गुफा 🚈 " ५०२ 🦏

४--बुद्ध गया काःसन्दिरः, गया काः स्वाप्ताः । । , । २२२

-६-- त्रजन्ता की १६ वीं गुफ़ा-- , ४१४ ,,

्७-कुछ विदेशी लोग, अजन्ता - अवस्त करा, अरर म,

्र--वंसक्षेरा कालाम्रलेख क्रिक्ट हरू हो है है है, **४३३** ,,



#### प्रथम अध्याये

## भारत की राजनीतिक अवस्था

( ४४०—६१२ ई० )

खठी राताब्दी के मध्यकाल से लेकर सातवीं राताब्दी के प्रारंभ तक—जब कि महाराज हर्षवर्द्धन ने उत्तरी भारत के एक बड़े भाग पर अपनी प्रभुता स्थापित की—भारत के राजनीतिक इतिहास का न्यूनाधिक पूर्ण विवरण हमें उपलब्ध है। इस अध्याय में यह बताने का प्रयन्न किया जायगा कि छठी राताब्दी में गुप्त-साम्राज्य के पतन के परचात् से लेकर हर्ष के साम्राज्य के दर् निर्माण तक भारत की राजनीतिक अवस्था कैसी थी। इस सिलसिले में हम उन अनेक राज्यों की राजनीतिक अवस्था का भी उल्लेख करेंगे जो हर्ष के समय में वर्तमान थे। महाराज हर्षवर्द्धन के शासन-काल का समुचित अध्ययन हम इसी प्रकार प्रारंभ कर सकते हैं। हमें संत्रेप में इस बात का भी उल्लेख करना होगा कि गुप्त-साम्राज्य के पतन के पूर्व देश की राजनीतिक अवस्था कैसी थी।

डाक्टर विंसेंट सिमथ का कथन है कि "छठी शताब्दी के उत्तराई में भारत के इतिहास के संबंध में हमारा ज्ञान अल्प है। यह निश्चय है कि उस समय कोई सार्वभीमिक राजा नहीं था और गंगा के मैदान में स्थित सभी राज्यों की हूणों तथा उन से संबंध रखनेवाली अन्य जातियों की लूटपाट से बहुत चि उठानी पड़ी थी। किंतु कित्य स्थानीय वंशतालिकाओं में, नाम-संग्रह के अतिरिक्त अन्य ज्ञातब्य वातों का उल्लेख नहीं किया गया है।" डा० सिमथ के इतिहास के लिखे जाने के परवात, इस चेत्र में जो अनुसंधान किए गए हैं उनके परिणाम-स्वरूप, उनका यह उपरोक्त कथन अब सत्य नहीं ठहरता।

<sup>1&#</sup>x27;श्रली हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया', पृ० ३४१

पाँचवीं शताब्दी के मध्यकाल में प्रायः समस्त उत्तरी भारत गुप्तवंशीय सम्राटों के ऋधीन था। कुमारगुप्त प्रथम ( ४१४-४४४ हैं ) का छाधिपत्य बंगाल से लेकर काठियावाड़ तक विस्तृत विशाल साम्राज्य पर स्थापित था। किंतु कुमारगुप्त के शासन-काल के अंविम दिनों में साम्राच्य के कुछ भाग में उपद्रव खड़े हो गए। कुमारगुप्त एक ऐसी जाति के साथ घोर युद्ध करने में संलग्न था जिसके विषय में हमें कुछ ज्ञाव नहीं है। यह जावि पुष्यमित्रों की थी। कुछ समय के लिए साम्राज्य का गौरव-सूर्य मंद पड़ गया। किंतु कुमारगुष्त के उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त ( ४४४--४६७ ई० ) की चीरता एवं सैनिक कुशलता के कारण गुप्त-साम्राज्य ने त्रापने लुप्त गौरव को पुनः प्राप्त कर लिया। पुष्यमित्रों के साथ युद्ध करने में स्कंदगुप्त को बड़े-बड़े संकटों का सामना करना पड़ा। एक रात् तो उसने खाली जमीन पर सोकर बिताई थी। किंतु गुप्त-साम्राज्य के दुर्भाग्य के दिन अभी प्रारंभ ही हुए थे। पुष्यिमित्रों के भय से त्राण पाते ही एक दूसरी आपत्ति ने आकर उसे घेर लिया। यह आपत्ति वर्बर हुएों के आक्रमस के रूप में आई। हुस लोग पुष्यमित्रों से भी अधिक वलशाली थे और वे समस्त गुप्त-साम्राज्य को एकद्म ध्वस्त कर देना चाहते थे। स्कंदगुप्त ने एक बार फिर साम्राज्य को संकट से बचाया। उसने हूणों को एक गहरी पराजय दी। हूंणों पर यह विजय उसने अपने शासन-काल के प्रारंभ ही में—४४८ इ॰ के पूर्व ही-प्राप्त की थी। इस विजय द्वारा उसने समुद्रगुप्त से भी श्राधिक प्रसिद्धि प्राप्त की। इस युद्ध की ख्याति म्लेच्छ देशों में भी फैल गई । इसके पश्चात् और भी अनेक युद्ध हुए जो लगातार वारह वर्षों तक जारी रहे । स्कंदगुप्त ने पश्चिमी प्रांतीं ( सीगाष्ट्र एवं मालवा ), पूर्वी प्रांतों ( विहार एवं वंगाल ) तथा

<sup>°</sup>महाराज स्कंदगुप्त का जूनागढ़ का लेख।

<sup>े</sup>जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० ३६

मध्य प्रांतों ( श्रांतर्वेदी अथवा दोश्रावा श्रादि ) पर श्रपनी प्रभुता सुरक्षित रक्खी । उसका शासन-काल ४६७ ई० के लगभग समाप्त हुआ ।

स्कंदगुप्त का साम्राज्य उसके उत्तराधिकारियों को प्रायः ज्यों-कार्यों समूचा प्राप्त हुआ। विसंट स्मिथ के इतिहास के लिखे जाने के वाद जो नवीन वश्य प्रकाश में आए हैं उनसे यह बात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि स्कंदगुप्त के समय में हुखों के अनवरत आक्रमणों के सम्मुख, गुप्त-साम्राज्य ने अपना सिर नहीं मुकाया। स्कंदगुप्त ने पूर्ण-रूप से उन्हें मार भगाया। पुरगुप्त, नरसिंहगुप्त, वालादित्य प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय तथा वुधगुप्त (४०६-४६६ ई०) ने एक वड़े साम्राज्य पर शासन किया। बुधगुप्त' के अधीन जो प्रदेश थे वे बंगाल से लेकर कम से कम पूर्वी मालवा तक फैले थे। उसकी मृत्यु के परवात, ४०० ई० के लगभग गुप्त-साम्राज्य का हास होना प्रारंभ हुआ। इस स्थल पर हुणों का संचिप्त विवरण देना असंगत न होगा।

हू खों का उल्लेख सर्वप्रथम हमें स्कंदगुप्त के भिटारीवाले लेख में मिलवा है। या मध्ययुग के बहुसंख्यक लेखों में भी बहुधा उनका उल्लेख पाया जावा है। ऐसा प्रतीत होवा है

<sup>े</sup> बुधगुप्त के संबंध में डा॰ मजूमदारका मत है कि पुरगुप्त का दूसरा नाम बुधगुप्त था। (न्यू हिस्ट्री आफ इंडियन पीपुल पृ॰१७१) परंतु पृष्ठ १८४ पर पिछले गुप्त नरेशों की वंशावली देते समय बुधगुप्त को पुरगुप्त का लड़का वतलाया गया है। होनसांग के आधार पर इसे उसका सौतेला भाई माना जा सकता है। (विस्तृत विवरण के लिए देखिये-गुप्त साम्राज्य का इतिहास, माग १, पृ॰ १३४-३६) अभी तक बुधगुप्त का स्थान वंशवृत्त में निश्चित न हो सका है (समस्त लेख तथा सिक्तों के आधार पर) बुधगुप्त के बाद नरिहंसगुप्त तथा उसके उत्तरा-धिकारी ५००-५५० ई० के बीच शासन करते रहे (न्यू हिस्ट्री आफ इंडियन पीपुल, पृ० १६२)—सं०

दृशौर्यस्य समागतस्य समरे दोर्म्याः धरा कंपिता ।

कि भारत के अनेक राजाओं ने उन्हें देश से मार भगाने के लिये उन पर आक्रमण किए थे। महाभारत, पुराण, रघुवंश, हर्ष-चरित वथा चंद्र-रचित प्राकृत व्याकरण श्रादि प्रंथों में भी हू एों का उल्लेख मिलवा है। वे एक खानाबदोश जाति के लोग थे जीर एशिया के घास के मैदानों में निवास करते थे। जीविका की खोज में उनके दो प्रधान दुल बाहर निकले, श्रीर वालगा तथा वंजु (श्राक्ससं) नदी की तरेटियां में वस गए। जो लोग वं की वरेटी में जाकर बसे वे खेत हुए के नाम से प्रसिद्ध हुए श्रौर थोड़े ही काल में मध्य-एशिया के श्रंदर फैल गए। उन्होंने ४-४ ई० में ईरानको जीव लिया और काबुल के क़ुशान राज्य को नष्ट कर दिया। वहाँ से वे भारत के मैदान में घुस आए। वास्तव में हूर्णों के दत्त ने ४४४ ई० के लगभग ही पूर्व की खोर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था खौर स्कंद-गुप्त ने अपने शासन-काल के प्रारंभ में उनको रोका था। ४६८ ई० के लगभग स्कंदगुप्त को हूणों के एक दूसरे आक्रमण का सामना करना पड़ा था। ईरानी राज्य के पवन (४५४ ई०) के पश्चात् इन वर्वर हूणों की पूर्वाभिमुखी प्रगति को रोकना कठिन प्रवीत हुआ। कुळकाल के अनंतर वे टिड्डी दल की भाँिव गुप्त साम्राज्य पर दृट पड़े। उनके नेता वोरमाए ने ५०० ई॰ के पूर्व मालवा में अपनी प्रभुता स्थापित कर ली किंतु मध्य-भारत में हूर्णों की सफलता चिषक सिद्ध हुई। तथा-गत्राप्त (नरसिंहगुप्त ) के पुत्र वालादित्य द्वितीय के प्रयत्न से वे मध्य

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> ग्रजवत् जर्हो हूणान्।

नेतोरमाण के चाँदी के सिक्कों पर जो तारीख मिलती है वह ५२ है। इस का अब्द अज्ञात है। अनुमान किया जाता है कि इसी का पारंभ लगभग ४४८ ई० में हुआ होगा, इसके अनुसार सिक्कों की तारीख ५०० ई० ठहरती है। देखिये, स्मिथ, 'अर्ली हिस्ट्री अफ़ इडिया,' १० ३३५

भारत के वाहर निकाल दिए गए। संभव हो सकता है कि वालादित्य ही भानुगुप्त नामक राजा रहा हो "जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ वीर और पार्थ के समान शक्तिशाली नरेश" था जिस के साथ सेनापित गोपराज अरिकिश (एरए) गया और "एक प्रसिद्ध युद्ध" में लड़कर ५१० ई० के कुछ पहले मर गया। भानुगुप्त ने जिस हूणराज को पराजित किया वह संभवतः मिहिरकुल रहा होगा॰ जो एक रक्तिपासु अत्यावारी नरेश था। मिहिरकुल पर वालादित्य की विजय ही अंतिम विजय नहीं थी। मिहिरकुल के अत्यावारों से भारत का उद्घार अंत में मांडसोर के राजा जनेंद्र यशोधर्मन् ने ४३३ ई० के पूर्व किया था। कुछ समय तक ऐसा प्रतीत होता था कि हूणों के निरंतर

<sup>१</sup>एरण का स्तंभलेख, गु॰ सं॰ १६१ (का॰ इ॰ इ॰ ३, नं॰ २०) रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री श्राफ़ एंशंट इंडिया,' ए० ४०२। जायसवाल महोदय के अनुसार, जिनका कथन 'मंजुशीनूल-कल्य' पर अवलंदित है, हूणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का परिणाम था, न कि उसका कारण। उनका कथन है कि बुधगुप्त की मृत्यु के उपरांत गुप्तवंश वाले दो दलों में विभक्त हो गए। भानुगुप्त मालवा में राज्य करता था ज्रौर तथागतगुप्त ( वालादित्य द्वितीय का पूर्वगामी ) मगघ में। इस फूट के कारण तीरमाण का तुरंत छानि-र्भाव हुआ। तोरमाण और भानुगुप्त में अरिकिश ( एरण ) के युद्ध-स्थल पर ५१२ ई० के लगभग युद हुआ जिस के कारण मालवा का पतन हुन्ना (देखिये, 'इंपीरयल हिन्द्री न्नाफ़ इंडिया' पृ० ३६)। तोरमाण बंगाल की श्रोर खाना हुन्ना श्रीर बालादित्य की बंगाल चले जाने के लिये विवश किया । उस ने वालादित्य के पुत्र को कासनार से मुक्त कर मगध-राज के रूप में बनारस में गद्दी पर वैठाया । यहां पर ५१२ ई० के लगभग ब्राक्रमणकारी स्वयं मर गया । उस के बाद उस का लढ़का मिहिस्कुल गद्दी का अधिकारी हुआ। मगघ उस के अधीन था। अगले १५ वर्षों में भानुगुप्त ने अपनी शक्ति को दृढ़ किया और मिहिरकुल को नीचा दिखाया। उसे प्रलोभन दैकर निम्नत्य इंगाल के जलमय प्रदेश में ले गया श्रीर परास्त किया

आक्रमण से जर्जरित गुप्त साम्राज्य एक बार फिर किसी सार्वभीभिक राजा के आधिपत्य में एकता-सूत्र में आबद्ध हो जायगा।
गुप्त-साम्राज्य के समस्त प्रांवों और हूणों के प्रदेशों को अपनी
प्रभुवा के 'अधीन करके यशोधर्मन् ने सार्वभौमिक राजा की
खपाधिधारण की। इस शासक की महानवा का कुछ अनुमान उस
के दरबारी किव वासुलि के कथन से कर सकते हैं। वह कहता
है कि 'यशोधर्मन् का राज्य उन देशों पर था जो गुप्त राजाओं
के अधिकार में नहीं थे। ... वह महाशक्तिशाली था और
संपूर्ण पृथ्वी को जीव कर उसने अपने अधीन कर लिया था।
हूणों का सम्राट भी, जिसके अधीन अनेक करद राजा थे, उन
राज्यों पर अपना अधिकार नहीं जमा सका जो यशोधर्मन् के

(देखिये, वाटर्स, पृ० २८८-८६)। ५२६ ई० के ठीक वाद ही बाला-दित्य की मृत्यु हो गई। मिहिरकुल अभी जीवित था और काबुल में अपने देशवासियों के ऊपर अत्याचार करता था। मगध-साम्राज्य के सिंहासन पर भानुगुप्त का पुत्र प्रकटादित्य आसीन था। उसी समय थानेश्वर के यशोधमन् विष्णुवर्द्धन का आविर्माव हुआ और उतने अतं में मिहिरकुल को परास्त किया। प्रकटादित्य तथा मौखरि राजा उसके अधीन थे। यशोधमन् के पश्चात् प्रकटादित्य ने दीर्धकाल तक—लगमग ५० वर्ष ( ५३०—५८८ ई० ) तक—एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। अतं में पूर्ण वृद्ध होकर ६४ वर्ष की अवस्था में उसका शरीर पंचत्व को प्राप्त हुआ। प्रकटादित्य ने मौखरि सम्राट सर्ववर्मा (५५४—५७० ई०) को अपना अधिपति स्वीकार कर लिया। पटना के पूर्वस्थित मगध और वंगाल मौखरियों के आधिपत्य के अंतर्गत गुप्तवंश वालों के अधिकार में रहा। मगध के तथोक्त गुप्त राजा वंगाल के स्थानिक शासक थे। उनका संवंध प्रकटादित्य तथा वालादित्य द्वितीय के वंश से था। बाद को (देवगुप्त के समय से) वे मगध के राजा हो गए। थानेश्वर के राजवंश के अंत होने के उपरांत वे एक वार किर उत्तरी भारत में सम्राट के पद पर प्रतिष्ठित हुए। ( देखिये, जायसवाल 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया, ए० ५६-६१ )

्रे मांडसोर का लेख 'कारपस इसिकिप्टियोनुम इंडिकारम', जिल्द-

३, ५० १४६

अधीन थे। लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी से लेकर महेंद्र पर्वत तक और हिमालय से लेकर पश्चिमी सागर तक के देश के विभिन्न प्रदेशों के सामंत उसके चरणों पर लोटते थे। अपने वाहुवल से उसने उनके दर्प की चूर कर दिया था। यही नहीं, मिहिरकुल ने भी जिसने स्थाणु (शिव) के अतिरिक्त अन्य किसी के सम्मुख नतमस्तक होने की दीनता (प्राप्ति-कृपण्यता) नहीं स्वीकार की, उसके चरणों की वंदना की थी।" यह वात विल्कुल स्पष्ट है कि यशोधर्मन् का आधिपत्य लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) नदी सक स्थापित था।

उसका एक महत्वपूर्ण कार्ययह था कि उसने हुमों के आधि-पत्य से भारत का उद्घार किया था। एतन का कथन है कि हू सु-साम्राज्य के पतन का कारम यह था कि वे किसी प्राचीन परिपाटी की सभ्यता के सन्मुख टिक सकने में असमर्थ थे। किसी भारतीय राजा ने उन्हें पूर्णतः पराजित कर देशोद्धारक यनने का श्रेय नहीं प्राप्त किया था। किंतु वास्तव में वे युद्ध-चेत्र में परास्त हुए थे और भारतीय सम्राट की सैनिक शक्ति के सामने उन्हें सिर भुकाना पड़ा था।

ऐसे देशोद्धारक वीर पुरुष यशोधर्मन् के विषय में हम निश्व्यात्मक रूप से कुछ भी नहीं जानते। जायसवाल महोदय के कथनानुसार संमव है कि उनके वंश का संवंध थानेश्वर से रहा हो। उसकी 'वर्द्धन' उपाधि से हमें यह खनुमान करने

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>स्थायोरन्यत्र प्रणतिकृपण्यतां प्राप्तितं नोत्तमाङ्गम् ।

रगौरीशंकर चटर्जी ने यशोधर्मन् के मंद्रसोर वाले लेख की प्रामा-िखकता पर अधिक विश्वास कर इस प्रकार का वाक्य लिखा है। वास्तविक बात तो यह है कि वासुल के कथन को सर्वधा सत्य नहीं माना जा सकता और उसका वर्षन अतिरंजित है। इस कारण मंदर सोरलेख के आधार पर कोई सिदांत त्थिर नहीं किया जा सकता।—सं

<sup>&</sup>lt;sup>उ</sup>एतन, 'केटेलाग श्राफ़ इंडियन कायंत', मूमिका पृ० ६०

का अवकाश मिलता है कि वह संभवतः वैश्य जाति का था। उसने मालवा में एक शासक नियुक्त कर रक्खा था जिसका नाम धर्मदास था और जो दत्त का भाई था। संभव है कि उसकी राजधानी थानेश्वर में रही हो। 'मंजुश्रीमूलकरूप' में <sub>।</sub> आए हुए एक पद की जो व्याख्या जायसवाल महाशय ने की है उसके अनुसार विष्णुवर्द्धन अंथवा यशोधर्मन् का एक वंश-धर हर था। मौखरि वंश के लोग, जिनका उल्लेख हम अभी श्रागे चल कर करेंगे, पहले विष्णुवर्द्धन के वंश के श्रधीन थे। बाद को वे स्वतंत्र हो गए और ईशानवर्मा के समय से उत्तरी भारत के सम्राट बन गए। यशोधर्मन् विष्णुवर्द्धन ने भारत की प्रभुवा या तो बालादित्य द्विवीय के हाथ से छीनी या उस के पुत्र वज्र से, जिसका उल्लेख होनसांग ने किया है। भारत के प्राचीन इतिहास के रंगमंच पर यशोधमंन का लोप हो जाना उतना ही रहस्यमय है जितना कि उस पर उसका प्रवेश करना। ४४३-४४ ई० में, मांडसोर वाले लेख के १० वर्ष के उपरांत, गुप्तवंश का एक प्रतिनिधि 'परमभट्टारक महाराजाधिराज पुथ्वी-पति' पुंडूवर्द्धन-भुक्ति पर शासन करता था। मिहिरकुल काश्मीर का शासक बना और उसने गंधार को जीव लिया। अपने जीवन के श्रंतिम समय तक वह अपनी पैशाचिक निद्यता का प्रतर परिचय देता रहा। उसका देहाबसान ४४३ ई० के लगभग हुआ था।

यशोधर्मन् के परचात् संगठित साम्राज्य को छिन्न-भिन्न करने वाली शक्तियाँ भारत में फिर काम करने लगीं। यशोधर्मन् की मृत्यु के बाद आर्यावर्त्त का आधिपत्य मौस्निरियों के हाथ में चला गया। इन मौस्निरि लोगों का आदिम निवास-स्थान मगध था। उन्होंने गुप्त राजाओं की निर्वलता से लाम उठा कर अपने लिए कन्नौज में एक राज्य स्थापित कर लिया और थोड़े

¹जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० २८, २६

ही समय में उन्तित करके भारत के सम्राट-पद को प्राप्त कर लिया। राजचौद्धरी के कथनानुसार मगध के बदले कन्नौज राजनीतिक जीवन का केंद्र बन गया। कन्नौज उत्तरी भारत का राजनगर बन गया। वह उसी पद पर पहुँच गया जिस पर पहुँचे आटलियुन प्रतिष्ठित था। श्रव हम उन्हीं मौखरियों का वर्षन करेंगे जो गुप्त-सम्राटों के पद के उत्तराधिकारी बने।

छठी शताब्दी के अधिकांश भाग में उत्तरी भारत के अंदर कोई न कोई सम्राट अवस्य शासन करता था। यह अनुमान करना भ्रांति-मूलक है कि देश बहुत से ऐसे छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था जो आपस में एक दूसरे से लड़ा-मनाड़ा करते थे और उन सबके अपर कोई एक महाराजा न था जिसकी आज़ा का पालन वे सब करते। प्रतिद्वंद्वो राजवंशों के बीच, अवस्य लड़ाई-मनाड़ा मचा रहता था। परंतु यह याद रखना चाहिए कि सभी हिंदू-सम्राट विजय को राजत्व का आवस्यक अंग मानते थे। अतः इन युद्धों से अनिवार्यतः यह परिएाम नहीं निकालना चाहिए कि सारे देश में अराजकता फैली हुई थी। प्रत्येक राजा के चित्र में विद्यानय के विचार उठा करते थे। वह राजा वास्तव में वड़ा अकर्मच्य सममा जाताथा जो विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करता था और जो अन्य सारी शक्तियों को जीत कर अपने अवीन नहीं कर लेता था।

मौलिर लोग अपने को वैवस्वत के वर से प्राप्त अश्वपित के सौ पुत्रों के वंशघर वतलाते थे। इस प्रसिद्ध वंश की उत्पत्ति की यह कथा वस्तुतः जनश्रुति के आधार पर अवलंदित है। उसकी वास्तिवक उत्पत्ति का हाल हमें ज्ञात नहीं है। मौलिर लोग संभवतः एक बहुत प्राचीन कुल से संबंध रखते थे। उन का वास्तिवक अथवा कित्यत मुखर नाम का एक पूर्वज हुआ या और उसीके नाम पर इस वंश का नाम मौलिर पड़ा। शुंग

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup>पोलिटिकल हिस्ट्री स्राफ़ एंशंट इंडिया<sup>7</sup>, ए० ४२४

एवं कएव की भाँति मौखिरयों का एक गोत्र था। पतंजित के महाभाष्य पर कैय्यट की जो टीका है उसमें तथा जयादित्य एवं वामन की 'काशिकावृत्ति' में 'मौखिय्याः' शब्द का प्रयोग गोत्र-नाम के रूप में ही हुआ है। मित्तकां-निर्मित एक मुद्रा में 'मोखलीनाम्' (=मौखरीखाम्) शब्द का उल्लेख ब्राह्मी लिपि में मिलता है। वह लिपि ई० तीसरी शताब्दी के बाद की नहीं हो सकती। उसके आधार पर यह विश्वास किया जाता है कि यह गोत्र मौर्य-काल में भी उपस्थित था। उसे मुखर और मौखरि दोनों कहते थे।

मौसरि-वंश के राजे चौथी सदी में मगध देश पर राज्य करते थे। कदंब राजवंश के प्रतिष्ठाता मयूरशम्मी का, जिसके राज्यारोहण का समय लगभग ३८४ ई० माना गया है, एक लेख हाल में प्राप्त हुन्ना है। इस लेख से यह पता लगता है कि र प्रारंभिक कदंबों के समय में (ई० चौथी सदी ) मौखरि लोग मगध पर राज्य करते थे। इसके श्रातिरिक्त संभव है कि गुप्त-

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>'एपिग्राफ़ित्रा इंडिका' जिल्द १४, पृ० ११०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>'कारपस इंसक्रिप्टियोनुम्' इंडिकारम्' (जिल्द ३) की भूमिका, ए॰ १४

³क. सोमस्यैवंशाविव पुष्यभूतिमुखरवंशी—हर्पंचरित एष्ट २०६

ख. वन्दिरागपरं च परप्रयुक्ता जयराब्दमुखरमुखा मङ्खा मीस्निरं मूर्खे ज्ञवर्मासमुदखनन्—हर्पचरित, १० २७०

वाण्मष्ट ने अपने गुरु के लिए "सरोलरेमी बरिभः इतार्चनम्" — अर्थात् मुकुटधारी मौखरि राजे उन की पूजा करते थे—ऐसा लिखा है। — कादंवरी, पृ० ३

४इस समकालीनता तथा कदंव लेख में मौखरि लोगों के उल्लेख से किसी प्रकार के ऐतिहासिक तथ्य को सिद्ध करने में सहायता नहीं मिलती। चंद्रवल्ली वाले लेख से मीखरि-वंश के इतिहास पर प्रकाश डालना उचित प्रतीत नहीं होता है। —सं०

षंश के प्रतिष्ठाता चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छ वियों की सहायता से जिस 'मगधकुल' के राजा से मगध देश को जीत लिया था वह मौखरि-वंश का ही रहा हो। यह अनुमान हाल में आविष्कृत 'कौ मुदीमहोत्सव' नामक नाटक पर अवलंबित है।

मौसिर नाम के दो विभिन्न राजवंश थे। उनकी मुख्य शाखा उम प्रदेश पर शासन करती थी जिसे आजकल संयुक्तप्रांत कहते हैं। वास के एक कथन से प्रकट होता है कि उनकी राजधानी शायद कन्नोज में थी। उमुख्य शाखा के अतिरिक्त एक करद वंश या जो गया प्रदेश पर राज करता था। गया के उत्तर-पूर्व १४ मील की दूरी पर स्थित बराबर श्रीर नागार्जुनी पहाड़ियों के गुफा-मंदिर के लेखों से हमें इस वंश के तीन नाम ज्ञात हैं— अनंतवर्मा, उसके पिता शादू लवर्मा तथा पितामह यज्ञवर्मा। इन तीनों राजाओं का शासन-काल पाँचवीं शताब्दी निर्धारित किया गया है। कि लिपि-प्रमास के आधार पर वे छठी शताब्दी के पूर्वार्द्ध के पीछे नहीं हो सकते। इतना सफट है कि वे गुप्त सम्राटों के सामंत थे। मौखरियों की प्रधान शाखा जो आरंभ में गुप्त राजाओं की अधीनता स्वीकार करती थी, अपनी उन्नति करके उत्तरी भारत की प्रधान शक्ति वन गई। इस वंश के प्रथम तीन मौस्तरि राजाओं के नाम हरिवर्मा, आदित्यवर्मा तथा

<sup>ै</sup>देखिए, एडवार्ड ए. पिरेज़, 'दि मौखरिज़' (१९३४), प्रथम परिच्छेद, पृ० २४-३५

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>भत्तृ दारिकापि राज्यश्रीः कान्यकुटले कारायां निश्चिप्ता-हर्षचरित, पृ० २११

<sup>&</sup>lt;sup>उ</sup>प्तलीट, 'कार्पस इंसिकिप्टियोनुम् इंडिकारम्' जिल्द् ३, लेख नं० ४८-५१, पृ० २२१-२२८

४भगवानलाल इंद्रजी और व्यूलर—'इंडियन एंटिक्वेरी', जिल्द ११, ए० ४८८ की टिप्पणी।

**<sup>&#</sup>x27;कीलहार्न, 'एपिग्राफ्**क्षा इंडिका', जिल्द ६, ५० ३ :

र्देश्वरवर्मा थे। इन तीनों में से ईश्वरवर्मा ( ४२४—४४० ई०) वस्तुवः एक नीर पुरुष था। सर्वेत्रथम उसीने अपने वंश की प्रतिष्ठा बढ़ाई। श्रजात होता है कि इन प्रारंभिक मौखरि राजाओं ने गुप्त-राजात्रों के साथ वैवाहिक संबंध जोड़ा था। प्राचीन 🗈 भारत में दो राजवंशों के बीच, विवाह का संबंध प्रायः राज-नीविक दृष्टिकोख से स्थापित किया जाता था। यूरोप के इति-हास में भी इस प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। गुप्त-वंश के राजा कूटनीति-विद्या में बड़े निपुरा होते थे। अवसर पाकर वे ऐसा संबंध जोड़ने में कभी चूकते नहीं थे। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ जो विवाह-संबंध स्थापित किया था उस का क्या फल हुआ यह हमें भली भाँ वि ज्ञात है। चंद्र-गुप्त द्वितीय ने भी अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह, दिल्ला के सध्य भाग के वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। 👃 बुंदेलखंड तथा करनाल के बीच स्थित प्रदेश में वाकाटक राजाओं की शक्ति ही सर्वप्रधान थी। इस विवाह द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसेन द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजा को अपना श्रधीनस्थ मित्र वना लिया। <sup>२</sup>

मौखिर राजाओं ने भी गुप्तवंशीय राजाओं के साथ वैवा-हिक संबंध स्थापित किया । मालूम होता है कि इन विवाहों से उनकी स्थिति अधिक दृढ़ वन गई। आदित्यवर्मा तथा उस के पुत्र और उत्तराधिकारी ईश्वरवर्मा दोनों की स्त्रियाँ गुप्तवंश की राजकुमारियाँ थीं। आगे चल कर हम देखेंगे कि थानेश्वर के वर्द्धन राजाओं ने भी कन्नौज के मौखिर-वंश के साथ विवाह

<sup>ै</sup>जीनपुर का लेख जो बहुत श्रस्पष्ट है, शायद ईशानवर्मा की विजयों का उल्लेख करता है, जैसे—श्रांध्रपति को 'जो विलकुल भयभीत हो गए थे' श्रपने श्रधीन करना—देखिए, 'कार्पस इंसिक्रिटियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, ५० ३३०

रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया', पृ० ३६८

संबंध जोड़ा छोर इस नीति से अपने राजनीतिक प्रभाव को वढ़ा लिया।

ईश्वरवर्मा का पुत्र श्रोर उत्तराधिकारी ईशानवर्मा (लग-मग ४४०-४७६ ई०) था। पहले-पहल उसीने महाराजाधिराज की पदवी घारण की। ईशानवर्मा के समय से गुष्त और मौखरि राजात्रों के प्रेम-पूर्ण संबंध में कुछ परिवर्तन हो गया। ईशान वर्मा उत्तरकालीन गुप्तवंश के राजाकुमारगुप्त तृतीय का समकालीन था और दोनों राजघरानों की खुल्लमखुल्ला अन-वन ईशानवमी के शासन-काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। उत्तर-काल के गुष्तवंशीय राजा आदित्यसेन का श्रकसङ्वाला लेख कुमारगुष्त तृतीय द्वारा ईशानवर्मा की पराजय की श्रोर ऐसे शब्दों में संकेव करवा है जिनसे कि मौखरि राजा की महान् शक्ति के विषय में कुछ भी संदेह नहीं रह जाता। इस समय भारंत की वड़ो-बड़ी शक्तियाँ, श्रांघ्र, सुलिक, श्रीर गौड़ श्रादि थीं। ईशानवर्मा के शासन-काल का एक लेख हराहा में उपलब्ध द्वा है। यवह इस काल का बहुत महत्वपूर्ण लेख है। उपरोक्त शक्तियों के साथ ईशानवर्मा के युद्धों का वड़ा ही सजीव वर्षन इस लेख में मिलता है। तेलुगू प्रदेश के अंदर छठी शताब्दों में विष्णुकुंडी जाति के लोगों की ही प्रधानता थी। खोज से यह निश्चय किया गया है कि आंध्र और विष्णुक्डी दोनों एक ही थे। सुलिक श्रीर दिन्त भारत के उत्तरी-पश्चिम भाग में रहनेवाले चालु हय-वंश के लोगों को एक ववलाया गया है। किंतु यह वात अभी पूर्ण-रूप से निश्चित नहीं हो सकी

<sup>&#</sup>x27;रमाशंकर त्रिपाठी का लेख-'जर्नल आफ़ दि विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २०, १० ६७

<sup>्</sup>र (एपिग्राफ़ित्रा इंडिका', जिल्द १४, पृ० १२० तथा त्रागे। अके सुन्रमनियन, 'हिस्ट्री त्राफ़ त्राध', २२५—६१० ई०, पृ० २

र्यायचौध्री, 'पोलिटिकल हिस्टी आफ एंशंट इंहिया', पुठ ४०६

है। चालुक्य लोग इस समय अपनी शक्ति को ख़ब बढ़ा रहे थे। गोड़ लोगों का उल्लेख सब से पहले इसी लेख में मिलता है। उन्हें 'समुद्राश्रय' कहा गया है और यह बात स्पष्ट है कि वे समुद्रवट के समीप रहते थे। छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में गोड़ों का इतिहास एकदम अंधकारपूर्ण है। डाक्टर आर० जी० बसाक का कथन है कि ईशानवर्मा का समकालीन गोड़ राजा जयनाग नामक कोई व्यक्ति था। उसने अपनी राजधानी कर्मसुवर्ण से एक दानपत्र निकाला। लिपि प्रमाण के आधार पर यह छठी शताब्दी के उत्तरार्द्ध का कहा जा सकता है।

यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि हूणों का उपद्रव अभी बंद नहीं हुआ था। ये हूण लोग थानेश्वर के आप-पास के प्रदेश तथा उसके आगे भी आक्रमण किया करते थे—जैसा कि आगे चलकर दिल्ली की सल्तनत के जमाने में मंगोलों ने किया। मौखरि लोग सदा उनसे सजग रहने के लिए विवश थे। मौखरि सरदारों को बहुधा हूण-सेना का सामना करना पड़ता था। अपने 'मदमत्त हाथियों' की सहायता से वे उन्हें परास्त कर देते थे। याजारोही उनकी सेना के एक मुख्य आंग थे। जायसवाल महोदय का कथन है कि अफसड़ के लेख में जिस मौखरि सेना की और संकेत किया गया है वह वही विजयी सेना थी जिसने यशोधर्मन की अध्यत्तता में उसकी उत्तरी विजय के सिलसिले में हूणों के साथ युद्ध कर उन्हें पराजित किया। उस सेना ने हूणों को हराया था, उत्तरकाल के गुप्त वंशीय राजा कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र दामोदरगुप्त को मारा था और जब ईशानवर्मा ने उसे लेकर कुमारगुप्त पर चढ़ाई की थी

<sup>े</sup>श्वसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री श्राफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', ए० ११३

<sup>े</sup> देखिए, ब्रादित्यमेन का ब्रफ़्सङ्वाला लेख, श्लोक ११— यो मौखरे:समितिषृद्धतहूणसैन्या वल्गद्घटाविघटयन्तुरुवारणानाम्।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री स्त्राफ़ इंडिया', पृ० ५७

तव उसका सफलता-पूर्वक विरोध किया गया था। जायसवाल महाशय के मवानुसार ईशानवर्मा यशोधर्मन् के एक सेनापति के रूप में लड़ा था श्रौर बाद को उसे पदच्युत कर उत्तरी भारत का सम्राट वन गया था। ईशानवर्मा ने सामरिक विजय प्राप्त करने के श्रविरिक्त एक और महत्वपूर्ण कार्य किया था। हूसों के आक्रमखों के कारख भारत का सामाजिक संगठन बहुत शिथिल हो गया था। सारे देश में सामाजिक अञ्यवस्था फैल गई थी। हराहा के लेख में लिखा है कि उसने "भूमि-रूपी दूटी हुई नौका ( स्फुटितनीः ) को ऊपर उठा लिया और सैकड़ों राज-सी गुण-रूपी रस्सियों से उसे चारों श्रीर से बाँघ कर ऐसे समय में डूबने से बचा लिया जब वह कलिकाल के मंमावात से डगमगा कर रसावल-रूपी समुद्र में चैठ रही थी।" इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ईशानवर्मा ने, स्कंद्गुप्त की माँति अपने वंश के नष्ट होते हुए वैभव को बचा लिया। वास्तव में उसका वैभव श्रवनित नहीं विलक उन्नति कर रहा था। उपरोक्त लेख का स्पष्ट अर्थ यह है कि ईशानवर्मा ने सामाजिक अध्यवस्था को बढ़ने से रोका था। इसों के आक्रमएों का एक परिसामं वर्ससंकरता का फैलना था। ईशानवर्मा ने संभवतः उस की षृद्धि को रोका था। पूर्ववर्वी काल में धर्म का पवन हो गया था। उस के शासन-काल ने हिंदू घर्म के पुनरुद्धार में कुछ योग अवश्य ही दिया होगा। कुछ काल के अंधकार और म्लेच्छों की प्रभुता के परचात् तोनों वेदों का नया जन्म हुआ।

ईशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा मौखरि-राज्य का उत्तराधिकारी

<sup>ै</sup>हराहा लेख, 'एपिप्राफ़िश्रा इंडिका', जिल्द १४, ए० ११० तथा श्रागे।

रमाशंकर त्रिपाठी, 'जर्नल आफ़ दि निहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २०, पृ० ६⊏

बना। असीरगढ़ की मुहरी में उसे महाराजाधिराज कहा गया है। इस से ज्ञात होता है कि वह सर्वश्रेष्ठ राजा था। सर्ववर्मा का समकातीन गुप्त-राजा दामोदरगुप्त था। मालूम होता है कि उसे मौखरि राजा ने गहरी पराजय दी थी। दामोदर गुप्त संभ- 50 वतः युद्ध-चेत्र में मारा गया था। विजय लाभ करने के पश्चात सर्ववर्मा ने मगध को अपने राज्य में मिला लिया। जीवितगुप्त द्विवीय के देवबरनर्कवाले लेख<sup>3</sup> में लिखा है कि सर्ववर्मा ने बालादित्य द्वारा पूर्व में स्वीकृत किए हुए दानपत्र को दृढ़ किया। यह सर्ववर्मा मौखरि राजा ही बताया जाता है, और बालादित्य हू एों का विजेवा वालादित्य द्वितीय था। दूसरे शब्दों में मौखरि लोग मगध के शासक बन गए थे। जायसवाल महोद्य का मत है कि उत्तरकालीन गुप्त राजे बंगाल पर शासन करते थे स्रोर मगध, बालादित्य द्वितीय तथा उस के उत्तराधिकारी प्रकटादित्य े के अधिकार में था। "इत्तरकाल के गुप्त राजाओं ने अपने प्रभु, गुप्तवंश की मृल-शाखा के राजा वालादित्य की श्रोर से पूर्व में मौखरियों के आक्रमण का प्रतिरोध किया। सर्ववर्मी के समय तक युद्ध समाप्त हो गया था। सर्ववर्मा मौखरि सर्वमान्य 'पर-मेश्वर' श्रथवा सम्राट वन गए, जैसा की जीवितगुप्त द्वितीय के देवबरनर्कवाले लेख से प्रमाखित होता है। सर्ववर्मा के शासन-काल में मौखरियों का प्रत्यत्त शासन सोन नदी तक फैला था। पटना से पूरव दिशा में स्थित मगध तथा वंगाल पर गुप्तवंशीय राजे मौखरियों की ऋधीनता में राज करते थे। ४"

सर्ववमाँ के उत्तराधिकारी के संबंध में, विद्वानों में कुछ मत-भेद है। मलीट, चिंतामिए विनायक वैद्य तथा डाक्टर राधा-

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> 'कॉरपस इंसिकिन्टियोतुम इंडिकारुम', जिल्द ३, नं० ४७,पृ० **२१६** 

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> श्रफ़सड़ का लेख. श्लोक ११।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कॉरपस इंसिकिन्टियोनुम इंडिकारुम', जिल्द ३,नं० ४७,पृ० २१३ ४जायसवाल, इंनीरियल हिस्ट्री त्राफ़ इंडिया', पृ० ५८

क्रमुद मुकर्जी का मत है कि सर्ववर्मा के पश्चात् सुस्थितवर्मा गही पर बैठा। किंतु यह मत अफसड़वाले लेख के उस पद की भ्रांति-पूर्ण व्याख्या पर अवलंबित है जिसमें दामोदंरगुप्त के पुत्र श्रीर उत्तराधिकारी महासेनगुप्त का उल्लेख है। उक्त पद सें लिखा है कि सुस्थितवर्मा के ऊपर विजय-लाभ करने के कारण वीराय-गण्य महासेनगुप्त की कीर्ति का गुख-गान लौहित्य नदी के वट पर सिद्ध लोग अब भी करते हैं। कहा जाता है कि सुस्थित-वर्मा जिसे महासेनगुप्त ने पराजित किया, मौखरि राजा था। किंतु इस लेख में उल्लिखित सुस्थितवमी मौखरि राजा नहीं हो सकता। किसी भी साहित्य अथवा लिपि के प्रमास से हमें इस नाम का कोई मौखरि राजा नहीं मिलता । इसके विपरीव भारकरवर्मा के निधानपुरवाले ताम्र-पत्रों तथा नालंदा की गुहर से सुस्थितवर्मा नामक एक त्रासाम का राजा हमें ज्ञात है। वास भी आसाम के राजा भास्करवर्मी के पिता सुस्थितवर्की के रूप में इस नाम का उल्लेख करता है। भास्करवर्मा ६ पवर्द्धन का समकालीन था। डाक्टर रोयचौधुरी का कथन है कि अर्फ़-संद के लेख और निधानपुरवाले वाम्र-पत्र के सभी विचारवान् पाठक इस बात को तुरंत स्वीकार कर लेंगे कि अफ़सड़ के लेख का सुस्थितवर्मी आसाम का राजा था, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान् अब भी इस मत से सहमत नहीं हैं। ब्रह्म वुत्र नदी के तट पर महासेनगुप्त की कीर्विका गुख-गान होना इस वाव को प्रायः निश्चयात्मक रूप से सिद्ध करता हैं कि जिस सुस्थितवर्गा पर

१श्रीमहासेनगुप्तोऽभृत्
भीमत्सुस्थितवर्भयुद्धविजयश्लाघापदांकं मुहुः
यस्याद्यापिः

लोहित्यस्य तटेषु ••••• स्फीतं यशो गीयते ॥

ग्राफ़सङ का लेख, श्लोक १३, १४।

रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया', परिशिष्ट सी॰, पृ० ४२३

उसने विजय प्राप्त की थी वह आसाम का राजा था। अतः मौखरि राजाओं की तालिका से हमें इसका नाम निकाल देना होगा।

सर्ववर्मा का उत्तराधिकारी संभवतः अवंतिवर्माथा। अवंति-वर्मा का राजधानी कन्नौज थी। इसी राजा के समय से मौल-<sup>5,1</sup> रियों के साथ पुष्यभूति वंश का—जिसमें हर्ष का प्रादुर्भाव हुन्ना, मैन्नी-संवंध प्रारंभ हुन्ना।

श्रयंतिवर्मा के पश्चात् प्रहवर्मा (६००-६०६) सिंहासना-रूढ़ हुए। उनका विवाह थानेश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के साथ हुआ था। राज्यश्री प्रभाकरवर्द्धन की पुत्रो और हर्षवर्द्धन की बहिन थी। कनौज और थानेश्वर के राज-वंशों के बीच मैत्री-संबंध पहले से ही स्थापित था। इस विवाह से यह संबंध और भी अधिक हढ़ हो गया। राजनोविक हिन्टकोस्स से पुष्यभूवि और मौखिर राजा का मैत्री-संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण था। इस काल के इतिहास का रूप देने में इसका विशेष हाथ था। उस संधि के महत्त्व की विवेचना हम आगे चल कर करेंगे। प्रह-वर्मा के शासन-काल का अगला इतिहास थानेश्वर के इतिहास का भी एक आंग बन जावा है। अतः थानेश्वर के सिंहासन पर हर्ष के आरूढ़ होने के समय वहाँ की परिस्थितियों के संबंध में उस इतिहास का वर्णन करना उचित होगा।

मौखरियों का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हमें संत्रेप में यह विचार कर लेना चाहिये कि महाराज हर्प के सिंहासनारोहण के समय, मौखरि-साम्राज्य का विस्तार कितना था, क्योंकि हर्प के साम्राज्य से उसका भी महत्त्वपूर्ण संबंध है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस वंश के प्रारंभिक शासक सामंत राजा थे श्रीर संभव है कि उज्जैन नगर से उनका संबंध भी रहा हो। ईश्वरवर्मा के जीनपुरवाले लेखों से हमें यह पता लगता है कि

<sup>ै</sup>बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया प्० ११७

पूर्व की त्रोर मौलरियों के साम्राज्य का विस्तार कितना था। किंतु उनके युद्धों से यह नहीं सममाना चाहिए कि विभिन्न प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर उसने उन्हें श्रपने राज्य में मिला लिया था। उसने बहुवा आत्म रचा के लिये ही युद्धों में भाग लिया, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि अपनी ओर से भी उसने कुछ त्राकमस किए थे। किंतु प्राचीन भारत के राजा ऐसे युद्ध वाभाविक रूप से किया करते थे। इन युद्धों का परिसाम, अन्य प्रदेशों पर विजय प्राप्त कर राज्य का विस्तार करना नहीं होता था। इसके अतिरिक्त जीनपुर का लेख ईश्वरवर्मा के नामोल्लेख के परचात् ही अस्पष्ट हो जाता है। अनः हम ठीक से नहीं कह सकते कि उनमें जिन विजयों का उल्लेख है उन का संबंध उन्होंसे था अथवा और किसी से। ईशानवर्मा पहला राजा था जिसने साम्राज्य-सूवक पदवियाँ घारण कीं। उसके शासन-काल में राज्य का कुछ विस्तार नि:संदेह ही हुआ होगा । किंतु सुदूरस्थ गौड़ों तथा त्रांझों के विरुद्ध उसने जो युद्ध किए वे किसी प्रकार उसके साम्राज्य विस्तार की आर नहीं संकेत करते। दसंभवतः ईशानवर्मा का राज्य प्रयाग की सीमा तक विस्तृत था और माल्स होता है कि प्रयाग संभवतः उसके

<sup>े</sup>देखिए, टी० जी० ग्ररमुथन, 'कावेरी, मौलरिज एंड संगम एज' ए० ८४, तथा वसाक, 'पोलिटिकल हिस्द्री ग्राफ, नार्थ ईस्टर्न इंडिया', ए० १०६; ग्रौर रमाशंकर त्रिपाठी का लेख, 'जर्नल ग्राफ दि विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, ए० २६८

रहराहा के लेख से प्रकट होता है कि उसने ग्रांघ, गाँड तथा बुलिकों के जपर विजय प्राप्त की, किंतु हमारे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि उन्होंने ईशानवर्मा के ग्राधिपत्य को स्वीकार किया। इस विषय में हम मनिगोपाल मजूमदार (इंडियन एंटिक्वेरी, १६१७, १०१२७) के साथ सहमत नहीं हो सकते। इस संबंध में 'जर्नल ग्राफ़ दि विहार-उद्दीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द २० में प्रकाशित त्रिपाठी जी का लेख द्रध्टब्य है।

वह कि ससे स्वतंत्र हुआ। इस संबंध में यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि वह मौखरि राजा की अधीनता से स्वतंत्र हुआ था । मौलरियों के साथ पुष्यभूति का मैत्री-संबंध प्रभाकर की पुत्री च्यौर ग्रहवर्मा के विवाह से हढ़ हुन्या था। संभवतः 🕻 मौलरियों और वर्द्धन राजात्रों के वीच होने वाले किसी श्रज्ञात युद्ध के पश्चात् ही उक्त मैत्री-संबंध स्थापित हुन्ना था। युद्ध के **उपरांत जो संधि हुई थी उसमें प्रभाकर को उस प्रदेश का** स्वतंत्र शासक स्वीकार किया गया, जहाँ वह अब तक सामंत के रूप में शासन करता था। महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय जलंशर का जिला मौखरियों के राज्य में सिम्मलित नहीं था, यह बात निश्चित है। इसे प्रकार हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि अवंतिवर्मा और उसके उत्तराधिकारी मह-वर्मा के समय में मौखरि-राज्य पश्चिम में थानेश्वर राज्य की ह सीमा को स्पर्श करता था। उत्तरी सीमा हिमालय पर्वेत की दिल्लि रेखा थी। दिल्ल में उधका विस्तार श्राष्ट्रिनिक संयुक्त-प्रांत की दिन्तिणी सीमा तक था। कन्नीज के राजा प्रहनर्मी की हरया के परंचात् महाराज हर्षवद्भेन मीखरि-राज्य के उत्तराधि-कारी हुए।

## उत्तरकालीन गुप्त राजागण

हम पीछे संकेव कर श्राये हैं कि उत्तरकाल के गुप्त राजाश्रों श्रीर मीखिरियों के बीच निरंतर लड़ाई-मगड़ा मचा रहता था। प्रश्त यह उठवा है कि ये गुप्त राजा कौन थे श्रीर वे कहाँ शासन करते थे? हूखों के निरंतर श्राक्रमण के कारण गुष्त-सम्राट थोड़ा-बहुत निर्वल हो गए थे। ४६७ ई० में स्कंदगुष्त की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बंगाल से लेकर पूर्वी मालवा तक के भू-भाग पर शासन करते रहे। पश्चिमी मालवा श्रीर सौराष्ट्र श्रादि प्रदेश उस समय हूणों के श्रिधकार में चले गए थे। इभाला ( जयलपुर के आस-पास का प्रदेश ) के परिवाजक वंश के महाराजे छठी शताब्दी के आरंभ तक गुप्त राजाओं की प्रभुता स्वीकार करते रहे। हूगा लोग जो छठी सदी के ठीक आरंभ में मध्यभारत ही नहीं; बल्कि मगध तक बढ़ त्राए थे, भानुगुष्व उपनाम बालादित्य द्वितीय के हाथों से परा-ज़ित हुए। वे उत्तर की श्रोर भगा दिए गए, जहाँ उन्हें काश्मीर के छोटे राज्य से ही संतोष करना पड़ा ।

इस प्रकार हमें ज्ञात होता है, जैसा कि हमारे अनुभनी विद्वान जायसवाल महोदय इमें विश्वास दिलाते हैं—िक गुप्त राजाओं में खोई हुई शक्ति को लौटा लेने की विलक्ष चमता थी। भातुगुप्त के पश्चात् हमें गुष्त-सम्राटों की वंश-परंपरा का कुत्र पवा नहीं लगवा। ह्वेनसांग ने वन्न नामक एक राजा का उल्लेख किया है। 'आर्यमंजु श्रीमूलकल्प' में प्रकटादित्य नाम के राजा का उल्लेख है जिसने दीर्घकाल ( ४२६ से ४८० ई० ) तक शासन किया। कतिपय लेखों में हमें वैन्यगुप्त का नाम मिलता है। वह ४०६ ई० में बंगाल में शासन करता था और हू सों का समकालीन था। अर्थत में हम एक गुष्त राजा 'परम-... भट्टारक, महाराजाधिराज पृथ्वीपति' के प्रतिनिधि को पुंडूबद्धन-भुक्ति ( उत्तरी-वंगाल ) पर ४४३-४४ ई० में शासन करते हुए पावे हैं।3

्रश्रादित्यसेन के अक्षसंद्वाले लेखं से इसें गुप्त-राजाओं के एक वंश का पता लगता है जिसका प्रारंभ कृष्णगुष्त से होता है। कृष्यगुष्त तथा उसके उत्तराधिकारियों का यही वंश

<sup>ै</sup>जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री ऋाफ इंडिया', पृ० ५८ रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री ऋाफ एंशंट इंडिया', पृ० ४०२, पाद-टिप्पणी १

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दामोदरपुर का ताम्रलेख, 'एपियाफित्रा इंडिका', जिल्द १५ पृ० ११३। 'एपियाफित्रा इंडिका', जिल्द १७ पृ० १६३ में इसका संशोधन प्रकाशित हुन्ना है।

है जिसे कभी-कभी मगध के गुष्त राजाओं का वंश कहा जाता है। महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय की परिस्थिवियों को ठीक से सममने के लिए कृष्णगुष्त की राजवंशावली का ज्ञान भी एक प्रकार से आवश्यक है।

कृष्णगुष्त के वंश के प्रथम तीन राजाओं के नाम-मात्र ही हमें ज्ञात हैं। चौथा राजा कुमारगुष्त तृतीय था। वह मौखरिराजा ईशानवर्मा का समकालीन था। ईशानवर्मा ४४४ ई० में शासन करता था। कुमारगुष्त तृतीय को मौखरि राजा ईशानवर्मा के साथ एक घोर युद्ध करना पड़ा था। लेख की भाषा से कुमारगुष्त का ही विजयी होना प्रमाखित होता है। किंतु हमें यह निश्चयात्मक रूप से ज्ञात है कि कुमारगुष्त प्रयाग में आत्महत्या करके मरा था। संभव हो सकता है कि वह अपने शत्रु ईशानवर्मा के हाथ से पराजित हुआ हो और लजा के सारे, प्रायश्चित्त के रूप में, उसने अपना प्राखीत्सर्ग कर दिया हो।

कुमारगुष्त तृवीय का उत्तराधिकारी दामोदरगुष्त था। यह वात विल्कुल निश्चित है कि दामोदरगुष्त अपने मौलिर प्रवि-दंदी के हाथ पराजित हुआ था. जैसा कि पीछे कहा गया है। हम पीछे यह भी लिख चुके हैं कि मौलिर-राजाओं ने अपने साम्राज्य का विस्तार सोन नदी तक कर लिया था। दामोदरगुप्त

श्रधीत जिस कुमारगुप्त ने मंदर पर्वंत बनकर, राजाश्रों में चंद्रमा-स्टल्य ईशानवर्मा की सेना-रूपी भीपण दुग्धसागर का—जो कि लक्ष्मी दी प्राप्ति का हेत्र था—शीवता के साथ मंथन किया।

<sup>&#</sup>x27;हराहा का लेख, 'एपिमाफिय्रा इंडिका' जिल्द १४ ५० ११० और यागे।

<sup>े</sup>भीमःश्रीशानवर्मंसितिपतिशशिनः सैन्यदुर्धोदसिधु— र्लंब्मीसंप्राप्तिहेतुः सपदि विमिषतो मंदरीभूय येन॥ अफ़सड का लेख, र्लोक ८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> हापस**द का लेख, रलोक ६** 

का उत्तराधिकारी महासेतगुत था। श्रिधकांश विद्वानीं का मत है कि मालवा का वह राजा यही था, जिसका उल्लेख 'हर्षचरित' में किया गया है। उसके पुत्र कुमारगुप्त और माधवगुप्त, हर्ष-बर्दन और राज्यवर्द्धन के साथी थे। अफसड़वाले लेख में भी महासेनगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी राजा माधवगुप्त का नाम हप के एक घनिष्ठ मित्र के रूप में मिलता है। उस लेख में कहा गया है कि माधवगुप्त हुई का साथ करने के लिये लालायित था। इससे निस्संदेह सिद्ध होता है कि 'हर्षचरित' में जिस मालवराज माधवगुप्त का उल्जेख है, वह वही माधव-गुप्त है, जिसका नाम अफसड़वाले लेख में मिलता है और जिसे उसमें महासेनगुप्त का पुत्र कहा गया है। इस प्रकार हमें कम से कम इतना पवा लगवा है कि महासेनगुष्त मालवा का राजा था। किंतु इससे यह परिगाम नहीं निकलता कि उसके पूर्ववर्ती सव राजे भी मालवा के शासक थे। हम कुछ आगे चल कर संतेप में इस बाव पर विचार करेंगे कि कृष्णगुष्त के वंश के राजाओं का मूल राजा कीन था।

महासेनगुष्त के शासन-काल में केवल एक उल्लेखनीय घटना घटित हुई। हर्षवर्द्धन के समकालीन राजा भारकरवर्मा के पिता कामरूप के राजा सुस्थितवर्मा छौर महासेनगुष्त के पीन एक युद्ध हुआ। हमारे इस कथन का आधार अकसड़ का लेख है। उसमें लिखा है कि युद्ध में राजा सुस्थितवर्मा के अपर प्राप्त विजय के सम्मान से चिह्नित महासेनगुष्त का महान् यश अभी तक लौहित्य नदी के तट पर गाया जाता है।

<sup>े</sup>क्कमारगुप्तमाधवगुप्तनामानौ श्रस्मामिर्भवतोरनुचरत्वार्थमिमौ निर्दि-घौ—हर्षचरित, पृ० १६६

२ श्रीहर्ष देवनिजसंगमनांछ्या च- श्रप्रसङ् का लेख, श्लोक १८

अश्रीमत्तुस्थितवर्मयुद्धविजयश्लाघापदांकं मुहु— यस्याद्यापि

लौह्त्यस्य तटेषु • • द्रित यशो गीयते। अप्रसङ् का लेख, श्लो० १४

महासेनगुप्त के पश्चात् माधवगुप्त गही पर बैठा। वह हर्ष का समकालीन था। माधवगुप्त के बाद जो गुप्त राजे गही पर बैठे, वे निश्चयतः मगध के शासक थे। माधवगुप्त के उत्तराधिकारी आदित्यसेन के लेख मगध में प्राप्त हुए हैं। थानेश्वर के राजा हर्षवर्द्धन के हितहास के लिए हमें उत्तरकाल के इन राजाओं से कुछ मवलब नहीं है। प्रश्न यह है कि इन राजाओं ने सर्वप्रथम अपना राज्य कहाँ स्थापित किया?

क्लीट का मत है कि कृष्णगप्त तथा उसके उत्तराधिकारी प्रारंभ से ही मगध के शासक थे, किंतु यह बात वास्तव में असंभव है; क्योंकि देववर नर्कवाले लेख निश्चयात्मक रूप से ्यह सिद्ध करते हैं कि सर्ववर्मा तथा श्रवंतिवर्मा नाम के मौखरि-राजा मगध पर शासन करते थे। श्रवः यह नहीं कहा जा सकता कि उनके समकालीन गुप्त राजास्त्रों की प्रभुवा मगध पर स्था-पित थी। र इसके अतिरिक्त हर्ष के सिंहासनारोहण के पूर्ववर्वी काल के लेखों तथा श्रन्य ऐतिहासिक सामित्रयों में मगध-प्रदेश का संबंध गुष्त राजाओं के साथ नहीं बल्कि मौर्खार-राजाओं के साथ बतलाया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने पूर्णवर्मा को मगध के सिंहासन का अधिकारी बतलाया है। इस बात की पूर्ण संभावना है कि यह पूर्णवर्मा एक मौखरि-राजा रहा हो। मगध के संबंध में वे माधवगुप्त अथवा महासेनगुष्त का उल्लेख नहीं करते हैं। वास माधवगुष्त को मालवराज का पुत्र और हर्ष का साथी बतलाते हैं। यह माधवगुष्त और अफसद के लेख में उल्लिखित माधवगुष्त दोनों एक ही हैं। इस प्रकार इम श्रानिवार्य रूप से इस परिखाम पर पहुँचते हैं कि महासेनगुष्त वास्तव में मालवा का राजा था और हुर्प के सिंहासनारोहण के

<sup>&#</sup>x27;फ़्लीट, 'कॉरपस इंस्क्रिप्टियोनुम इंडिकारम', जिल्द ३, ५० १४ रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्टी ग्राफ़ एंशंट इंडिया', ५० ४२३

पून, कम से कम कुछ समय तक, मगध गुष्त राजाओं के नहीं बित्क मौलिर राजाओं के अधीन था। इन परिस्थितियों में केवल दो बातें संमव हो सकती हैं। पहली संभावना तो यह हो सकती है कि छुष्णगुष्त वंश के राजाओं ने पहले पहल मालवा में राज करना प्रारंभ किया हो और हर्ष के पश्चात आदित्यसेन के समय से वे वहाँ से मगध चले गए हों। दूसरी संभावना यह है कि उस वंश का राज्य मगध में प्रारंभ हुआ हो और दासोदरगुष्त की पराजय तथा मृत्यु के पश्चात छठा राजा महासेनगुष्त मालवा के किसी भाग में चला गया हो।

उपराजिन वातों की विवेचना की गई है, उन्हें अधिकांश विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। वे वाते आज भी सर्वभान्य हैं। जायसवाल महोदय ने जैन गंथ आर्यमंजुशीमूलकल्प के कितप्र पदों की जो व्याख्या की है, उससे उत्तरकालीन गुष्त राजाओं की स्थित विल्कुल भिन्न दिखाई पड़ती है। उनका कथन है कि "वालादित्य और मौखरियों के समय में भी उत्तरकाल के गुष्त राजा मगध पर शासन नहीं करते थे। झात होता है कि मगध के तथोक्त गुष्त राजा बंगाल के स्थानिक शासक थे, जिन्होंने एक प्रथक गौड़वंश की स्थापना की, क्योंकि आदित्यसेन के पिता माधवगुष्त ने कामस्य के राजा मुस्थितवर्मा को पराजित किया। आदित्यसेन के शासन-काल के प्रारंभ का एक लेख भागलपुर में उपलब्ध हुआ है। उसके कर्मचारी-विभाग (सेकेटरियट) में गौड़ कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है।" एक दूसरे स्थान पर वे लिखते हैं कि "जैसा कि मंजुशीमूलकल्प निर्चयात्मक रूप से वतलाता है, उत्तरकाल के ये गुष्त राजा

वजायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री त्राफ्न इंडिया', पृ० ५५

रश्रादित्यसेन के पिता माधवगुप्त के स्थान पर माधवगुप्त के पिता महासेनगुप्त होना चाहिए।

<sup>&</sup>lt;sup>र</sup>जायसवाल, 'इंपीरिल हिस्ट्री स्नाफ़ इंहिया', पृ० ५८

गौड़ों के राजा थे। बाद को आदित्यसेन के पुत्र देवगुष्त के समय से वे मगध के राजा हो गए। वे बंगाल के राज-प्रतिनिधि वंश के थे और उन्होंने अपने स्वामी मूलगुष्त वंश के राजा बाला दित्य की ओर से पूर्व में मौलिंग्यों के आक्रमण का विरोध किया"। आगे चल कर वे कहते हैं कि "प्रकटादित्य के शासगकाल से ही उत्तरकालीन गुष्त राजाओं की गणना होनी चाहिए। प्रकटादित्य और राजवर्द्धन के समय तक दो शाखाएं थीं। एक का शासन मगध में था और दूसरी का बंगाल में। दूसरी शाखा हर्ष के बाद आदित्यसेन के समय में बंगाल से मगध में चली गई। जब थानेश्वर के राज-वंश का अंत हो गया तब उत्तरी भारत में एक बार फिर उसका सर्वाधिपत्य स्थापित हो गया। यह बात मंजुशीमूलकरण से पूर्णत्या स्पष्ट है"।

जायसवाल को मत संचेप में यह है। बालादित्य का उत्तराि विकारों प्रकटादित्य बंगाल तथा विहार में गुप्त साम्राज्य का
उत्तराधिकारी बना। बंगाल में भी राजाओं का एक घराना था।
ये लोग भी गुप्त-वंश के थे। बंगाल के इस राज-वंश तथा कृष्यगुप्त के वंश में कोई भेद न था, दोनों एक ही थे। बाद को
प्रकटादित्य मौखरि राजा ईशानवर्मा का एक सामंत बन गया।
इस पर चौथे गुप्त राजा कुमारगुप्त गृतीय ने बंगाल में अपनी
प्रभुता घोषित कर दी और ईशानवर्मा को पराजित कर दिया।
प्रकटादित्य और उसका उत्तराधिकारी वस्त्र दोनों मौखिर राजाओं
के सामंत बन कर मगध में शासन करते रहे। बंगाल के
राज-वंश ने भी अपनी स्वतंत्रता को सुरच्चित रक्खा। किंतु इस
मत को प्रहण करने से 'हर्ष-चरित' के मालव राजा के संबंध में
एक कठिनाई आ उपस्थित होती है। इस पहले कह आए हैं कि
हर्ष का साथी मालवराज माथवगुप्त का पुत्र, जिसका उल्लेख
बाग्त ने किया है, वही माधवगुप्त है जो अफसड़ के लेख के अनु-

ণ जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्टी আक्त इंडिया,' ए० ५८ ু

सार महासेनगुष्त का पुत्र था तथा हर्ष का साथ करने के लिए लालायिव था। दूसरे शब्दों में महासेनगुष्त मालवा का राजा था। बहुत संभव है कि महासेनगुष्त के पूर्ववर्ती राजाओं का भी संबंध मालवा से रहा हो। ऐसी अवस्था में यह मत प्रहंख करना अधिक उपयुक्त अतीत होता है कि कृष्णगुष्त-वंश के उत्तरकालीन गुप्त-राजा मालवा के शासक थे। उन्होंने अपने साम्राज्य को कुमारगुष्त तृतीय के समय में प्रयाग तक वंदा लिया था। हर्ष के बाद वे मगध चले गए। गौड़ देश में भी छोटे-छोटे गुप्त राजवंश थे। कृष्णगुप्त के वंश से उनका कुछ सरोकार न था। 'मंजुश्रीमूलकल्प' के 'महाविश्तेषण' शब्द' से आवश्यक रूप से यह मतलब नहीं निकलता कि गौड़ों ने अपना स्वतंत्र एवं पृथकु राज-वंश स्थापित किया । उसका सीधा अर्थ केवल यह है कि गौड़ लोग सदा आपस में लड़ा-मगड़ा करते थे। 'त्रार्यमंजुश्रीमृलकल्प' श्रनेक स्थलों पर वंगाल की श्रराजकता-पूर्ण अवस्था की ओर संकेत करता है। इ०४ वें रतोक में जिन गौड़ों का उल्लेख है उनका कृष्ण्गुप्त वंश के साथ कुछ संवंध न सममना चाहिए।

उत्तरकालीन गुष्त राजाओं के मालवा राज्य की सीमा निर्धारित करना कठिन है। किंतु इसमें विनक्त भी संदेह नहीं है कि मालवा नाम के कई विभिन्न देश थे। डा० रायचीधुरी के मतानुसार उत्तरकाल के गुष्त राजा पूर्वी मालवा (भीलसा) के शासक थे। हिंदू-विश्वविद्यालय के अध्यापक धीरेंद्रचंद गंगोली का कथन है कि मालवा देश से केवल एक देश का अभिप्राय था और वह देश, उत्तर में कोटा राज्य तक, पूर्व में भीलसा तथा दिन्तण में ताप्तो नदी तक और पश्चिम में माही

भहाविश्लेषणा ह्येते गौडा रौद्रचेतसाः (श्लोक ६७५)— जाय-सवाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ्न इंडिया', संस्कृत-भाग, पृ० ५०

यमजुश्रीलमूकल्प, श्लोक ७०८, ७०६, ७४५ इत्यादि ।

वक फैला था। वात्सायन कामसूत्र के भाष्य को देखने से यह ब्राव होता है कि मालवा शब्द का प्रयोग, पूर्वी मालवा के अर्थ में होता था। किंतु गंगोली जी भाष्य के प्रमाख की सर्वधा उपेन्ना करते हैं। इस संबंध में यह लिखना ऋसंगत न होगा 🔑 कि एक लेख, जिसका उल्लेख रायचौधुरी ने किया है, यह प्रमाणित करता है कि मालवा नाम के सात देश वर्तमान थे। इसके अतिरिक्त विना किसी पर्याप्त कारण के वात्सायन के टीकाकार के प्रमाख की श्रवहेलना करना उचित नहीं कहा जा सकता। 'मालवक' श्रौर 'मालव' दोनों श्रावश्यक रूप से एक ही देश नहीं थे । गंगोली महोदय ने ऋपने कथन का समर्थन करने के लिए एक ऐसे वर्क का आश्रय लिया है, जिसे हम एक त्त्रण के लिए भी स्वीकार नहीं कर सकते। उनका कथन है कि प्रयाग के स्तंभ-लेख में, 'कौशज', 'कोराल', 'विष्टपुर', 'काक्री' त्रादि शब्दों को 'कौशलक', 'पौष्टपुरक' तथा 'कास्त्रे-यक' लिखा है। श्रवः 'मालवक' श्रीर 'मालवा' भी उसी तरह से एक ही है। डा० गंगोली को कदाचित्यह बवलाने की श्रावश्यकता नहीं है कि कौशलक श्रादि शब्दों से कोशल श्रादि देशों से नहीं, वरन् उन देशों के शासकों का तात्पर्य है।

गंगोली महाशय का कथन है कि तत्कालीन प्रमाणों की छालोचनात्मक छान-वीन करने से हम इस परिणाम पर पहुँ-चते हैं कि ह्वेनसांग का 'मो-ला-पो' मध्य मालवा था और उस की राजधानी उन्जैन था। ह्वेनसांग के 'व-शी-य-नो' से उन्जैन का नहीं, वरन भैल्लस्वामी अथवा दशार्ण (भीलसा देश) का अभिप्राय है। यह निष्कर्ष ह्वेनसांग के यात्रा-विवरण में दी हुई

<sup>ै</sup>देखिए, गंगोली 'मालवा इन दि विक्स्थ एंड सेविथ सेंच्युरी ए० डी०'—जर्नल आफ्र दि बिहार उद्गीता रिसर्च सोसाइयटी, जिल्द १६, सन् १६३३, ए० ३६६-४१२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>रायचीष्ट्ररी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एशंट इंडिया', ए० ३६२

भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर अवलंतित है। उन्जैन वर-मेर से ३०० मील दिल्ला-पूर्व, भीमर से ३२२ मील दिल्ला-पूर्व भौर महोवा से २६४ मील दिल्ला-पश्चिम है। किंतु होनसांग का व-शी-यन-नो भीमर से ४३० मील दिल्ला-पूर्व और महोबा से १६० मील दिल्ला-पश्चिम है। परंतु जैसा कि दयाराम साहनी ने कौशांबी के संबंध में प्रमाणित कर के दिखलाया है! हेन-सांग की भौगोलिक-परिस्थिति-संबंधी सभी बातें वेद-वाक्यों की भाँति सत्य नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, जैसा कि गंगोली जी स्वयं मानते हैं, होनसांग ने दो देशों के बीच का जो फ़ासिला दिया है उसे राजधानी से राजधानी तक सममना चाहिए। किंतु यह समम में नहीं आता कि उन्होंने यह कैसे अनुमान कर लिया है कि होनसांग के समय में ममोटी की राजधानी महोबा और गुर्जर देश की राजधानी वरमेर थी।

मालवा नाम के साव नहीं वो वीन देश अवश्य ही प्रसिद्ध थे। एक तो मालवक आहार था जिसको हैनसांग ने अपने भ्रमण बुत्तांव में 'मो-ला-पो', लिखा है। दूसरा अवंती था। यह मालवक के ठीक बाहर स्थित था, किंतु किसी समय यह पूर्वी मालवा में ओर किसी समय परिचमी मालवा मो-ला-पो में सिम्मिलित था। वीसरा पूर्व मालवा था जो कि भीलसा के आस-पास स्थित था।

उत्तरी भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए उत्तरकालीन गुप्त राजाओं और मौखरियों के बीच बड़ी प्रतिद्वेदिता रही। ४४० ई॰ से लेकर ६०० ई० तक मौखरि लोग ही उसके सम्राट बने रहे। पुष्यभूति के वंश, जिसमें हुए का जन्म हुम्मा था, श्रीर मौखरियों में मैत्री संबंध स्थापित था। इस प्रकार पुष्य-भूति लोग भी उक्त मगड़े में पड़ गए। श्राठवीं तथा नवीं शताब्दी

<sup>े</sup>दयाराम साहनी, कौशांत्री, 'जर्नेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी,' प्र० ६६१

में इसी प्रकार कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए तीन शक्तियों के बीच युद्ध होता रहा, जिसमें राष्ट्रकूट, गुंजर तथा पाल-वंश के लोग सिम्मिलत थे। किंतु ज्ञात होता है, छठी शताब्दों के छांतिम समय में, दिल्स की किसी भी शक्ति ने युद्ध में भाग नहीं लिया। इसका कारण यह था कि अभी तक दिल्स भारत किसी एक महाराजा की छांतिनता में संगठित नहीं हुआ था। चालुक्य लोग अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे अवश्य, किंतु अभी वे साम्राज्य स्थापित करने की प्रतिद्वंद्विता में सम्मिलत होने के योग्य नहीं थे।

्त्रब हम उत्तरी भारत के उन राज्यों पर विचार करेंगे, जो **छठी शताब्दी में गुप्त साम्रा**च्य के छित्र-भिन्न होने पर बन गए थे। इन राज्यों में वलभी में स्थापित मैत्रकों का राज्य बड़ा था। उसकी स्थापना ४८४ ई० के लगभग सेनापित भटार्क ने की । थी। डा० रायचौधुरी का कथन है<sup>9</sup> कि हूखों के आक्रमणों के परचात्, सेनापतियों तथा सामंतों की महत्वाकांचा गुप्त साम्राज्य के पतन का दूसरा प्रधान कारण थी। भटार्क के बाद के दो राजा—धरसेन प्रथम श्रौर द्रोखसिंह—संभवतः किसी चक्रवर्ती राजा की प्रभुता स्वीकार करते थे ऋौर जहाँ तक संभव है वह राजा हूगों का राजा था। इमारा यह भी अनुमान है कि जब तक वन पड़ा, इन राजाओं ने हूर्णों के आक्रमणों को रोकने की चेष्टा की। गुप्त राजाओं के सेनापति बन कर वे हूर्यों से लड़े। किंतु इन अंतपालों को यह शीघ्र ही स्पष्ट हो गया कि गुप्त राजा अपने साम्राज्य के दूरस्थ भाग पर अधिक काल तक श्रपनी प्रभुता स्थापित नहीं रख सकेंगे। उन्होंने हूण साम्राज्य के विष्वंस की प्रवीचा की और उसके पश्चात् अपनी स्वतंत्रवा घोषित कर दी। इस वंश के वीसरे राजा द्रोणसिंह ने महा-

<sup>ै</sup>रायचीधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया,' परिशिष्ट दी, पु० २४४ तथा आगे।

राजा की उपाधि धारण की थी। उसका राज्याभिषेक 'संपूर्ण संसार के महाप्रभु' ने किया था। 'संसार के महाप्रभु' से हूणों के विजेता विष्णुवर्द्धन का अभिप्राय हो सकता है।

इस स्थल पर यह आवश्यक अथवा उचित नहीं प्रवीत होता कि हम विस्तार के साथ मैत्रकों के राजनीतिकइतिहासका वर्णन करें। धरसेन द्वितीय को महासामंत कहा गया है। सन् ४८१, ४म८ और ४म८ के उसके दान-पत्र उपलब्ध हुए हैं। ये विथियां संभवतः यह सूचित करती हैं कि उस समय के मौखरि राजा ने वलभी के राजाओं को पराजित किया था। ईश्वरवर्मा के जौन-पुरवाले लेख में लिखा है कि 'धार ( नगर ) से एक चिनगारी निकली'। धार पश्चिमी मालवा का नगर था और वह निश्चय ही वलभी राज्य में सिम्मलित था। मालूम होता है कि मौख-रियों श्रीर मैत्रकों में वहुधा लड़ाई हुआ करवी थी श्रीर किसी युद्ध में ही धरसेन ने मौखरि राजा की प्रभुता स्वीकार की थी। घरसेन द्वितीय के दो लड़के थे-शीलादित्य प्रथम धर्मा-दित्य, श्रीर खरप्रह । विद्वानों कामत है कि यह शीलादित्य मो-ला-पो का वही शीलादित्य है जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। वह एक धर्मपरायस बौद्ध था। चीनी यात्री के यहाँ पहुँचने के ६० वर्ष पूर्व ही वह शासन कर चुका था। उसमें शासन करने की बड़ी योग्यताथी श्रौर वह वड़ा दयालु था। ह्वेनसांग ने मालवा को एक स्वतंत्र राज्य वतलाया है त्रीर लिखा है कि की-टा, श्रानंदपुर और सु-त-च (सौराष्ट्र अथवा सूरत) उसके अधीनस्थ राज्य थे।

हेनसांग ने वलभी को एक प्रथक देश बवलाया है। किंतु जैसा कि लिपि के प्रमाण के ज्ञात होता है, चीनी यात्री का यह कथन गलत है। उसके समय में वलभी मालवा से कोई

१नगवा और नवलखी के दानपत्र। 'एपिग्राफित्रा इंडिका', जिल्द, ८, ५० १८८ और आगे।

भिन्न राज्य नहीं था। किंतु इससे हम यह तात्पर्य निकाली सकते हैं कि यद्यपि उसके समय में वलभी और मालवा (मो-ला-पो ) का एक संयुक्त राज्य था, परंतु शीलादित्य प्रथम के शासन-काल के थोड़े ही समय बाद, मैत्रकों का राज्य कुछ समय हे के लिए दो भागों में विभक्त हो गया था। एक भाग में मो-ला-पो अर्थात् पश्चिमी मालवा था और दूसरे में वलभी था। मो-ला-पो शीलादित्य के वंशवालों के अधिकार में था और वलभी खरमह और उसके पुत्र के अधीन था। वलभी के दानपत्रों में -धरसेन द्विवीय के दोनों लड़के शीलादित्य और खरमह के माने की छोर संकेत है। अलिन के दानपत्र में, इंद्र तथा उपेंद्र के साथ दोनों भाइयों की जो तुलना की गई है, उसकी आलो-चना करते हुए फ्लोट महोदय कहते हैं कि ''इंद्र का छोटा भाई उपेंद्र, विष्णु है। ज्ञात होवा है कि कल्पवर के संवध में इंद्र श्रीर विष्णु के वीच जो मगड़ा हुआ था, उसीकी श्रीर संकेत है। उस मगड़े में विष्णु की जीत हुई थी और इंद्र को विष्णु की प्रभुता स्वीकार करनी पड़ी थी। इस रूपक के आधार पर यह तात्पर्य निकाला जा सकता है कि शीलादित्य प्रथम श्रीर खरप्रह प्रथम के बीच वंश का नेतृत्व प्रहणं करने के लिए मृगड़ा हुआ था और अंत में शीलादित्य प्रथम ने अपने छोटे भाई से हार मान ली थी।" मेरी सम्मति में, विवादगत पद स्पष्टतः इस बात की श्रोर संकेत करवा है कि दोनों भाइयों के जीवन-काल में ही चलभी का राज्य दो भागों में बँट गया था। छोटा भाई खरप्रह स्वतंत्र होना चाहता था और उसने स्वतंत्रता प्राप्त भी कर ली; किंतु जब तक उसका वड़ा भाई जीवित रहा, तव तक वह ऊपर से उसकी प्रभुता स्वीकार करता रहा। शोलादित्य की मृत्यु के पश्चात् खरमह वलभी का वास्तविक

<sup>ि</sup> १ 'कॉरपस इंसिकिन्टियोनुम् इंडिकारुम', जिल्द ३, पृ० १२८ पादटिप्पणी १

श्रीर वैध शासक बन गया। शीलादित्य का पुत्र धेरभट अपने पिता के राज्य मालवक का अधिकारी हुआ। धेरभट साधारणतः इस वंश का राजा नहीं माना जाता। किंतु अलिन के दानपत्र की भाषा से यह प्रकट होता है कि धेरभट राज करता था। 'सहा श्रीर विध्य-रूपी दो स्वनों से युक्त पृथ्वी-रूपी खी का वह स्वामी था'। यह उल्लेख संभवतः कनाड़ी देश पर धेर-भट की विजय की श्रीर संकेत करता है।

खरमह का उत्तराधिकारी धरसेन तृतीय हुआ और फिर उसके वाद ध्रुवसेन हितीय गही पर वैठा। यह ध्रुवसेन कन्नौज के राजा हर्षवर्द्धन का प्रसिद्ध समकालीन राजा था। चीनी यात्री है नसांग ने उसीको ध्रुवमह लिखा है। वह चित्रय कुल में उत्पन्न हुआ था, मालवा के पूर्ववर्ती राजा शीलादित्य का भतीजा तथा कान्यकुटज के शीलादित्य का दासाद था।" लिपिके प्रमाण से—जो उसे शीलादित्य के छोटे माई खरमह प्रथम का पुत्र ठहराता है—यह कथन संगत खावा है। ध्रुवसेन द्वितीय के शासन-काल के तीन अब्द हरह, ६४० और ६४१ हमें ज्ञाव हैं। इससे यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि वह हरह ई० के पूर्व ही गही पर वैठा होगा। जैसे कि गुप्त-संवत् ३२० और ३२१ के नगवा के दानपत्रों से सूचित होता है, उसके अधिकार में मालवक का कम से कम कुन्न भाग अवश्य था। वर्त्तमान रवलाम से १० मील उत्तर नगवा एक गाँव है। इससे ज्ञाव होता है कि राज-वंश की दूसरी शाखा के होते हुए भी ध्रुवसेन ने मालवा को

भ्खंडितागुरूविलेपनिषंडश्यामलविंध्यशैलविपुलपयोधरायाः हितेः पत्यः श्रीशीलादित्यस्य । श्रिलिन का दानपत्र, 'फ़्लीट कॉरपस इंसिकिप्टियोनुम् इंडिकारुम, पृ० १७१ । कनाडी देश से वलमी-वंश के संबंध के लिए देखिए, मोरेज, 'कदंबकुल', पृ० ६४ (रायचौधुरी-परिशिष्ट डी०, पृ० ४२७)

व्वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४६

श्रपने श्रधीन कर लिया था। इस प्रकार मालवा केवल एक पीढ़ी तक दो भागों में विभक्त रहा; क्योंकि यह संभव नहीं है कि ध्रुवसेन का उत्तराधिकारी धरसेन चतुर्थ, जिसने महारा-जाधिराज, परमभट्टारक, परममाहेरवर, चक्रवर्ती की उपाधियां। धारण की थीं—वलभी राज्य के केवल कुछ ही भाग का शासक रहा हो। ध्रुवसेन द्वितीय उपनाम ध्रुवभट्ट को हर्ष ने पराजित किया था। गुर्जर-राज दह के नवसारी के दानपत्र में एक स्थल पर हर्ष श्रीर कन्नौज के राजा के युद्ध का उल्लेख है। उसमें लिखा है, कि महाप्रभु हर्षदेव द्वारा पराजित होने के बाद वलभी के राजा की रचा करके श्री दह ने बड़ा यश प्राप्त किया था। इस प्रकार ध्रुवसेन द्वितीय ने हर्ष से पराजित हो कर भड़ोंच के राजा की शरण ली। इसमें संदेह नहीं कि यह घटना नवसारी के दानपत्र के समय ६३३ ई० के पूर्व ही घटित हुई होगी। श्री श्री चलकर इसकी विवेचना फिर की जायगी।

वलभी राज्य की स्थित सैनिक दृष्टि से बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। दिल्ला का जो विजेवा उत्तरी भारत पर आक्रमण करना चाहता था, उसे वलभी से होकर जाना पड़ता था। इसी प्रकार उत्तरी भारत का जो विजेवा दिल्ला पर आक्रमण करने के लिए चलवा था उसके मार्ग में भी वलभी राज पड़वा था। किसी भी दशा में उत्तर अथवा दिल्ला का कोई भी सम्राट् वलभी देश के राजा के साथ शत्रुता करना नहीं चाहवा था। दिल्ला के आक्रमणकारी को उत्तरी भारत पर चढ़ाई करने के लिए नर्मदा नदी को पार करने का प्रयत्न करना पड़वा था, अथवा महानदी को पार करना होवा था, जैसा कि गंगकोंड नामक चोल राजा ने किया। चलभी नर्मदा सीमाप्रांत के बहुत समीप था। अतः उसकी स्थिति उत्तरी और दिल्ली दोनों आक्रमणकारियों के लिए स्वभावतः वड़ी महत्त्वपूर्ण थी। वलभी के राजा के साथ उत्तरी भारत के

विश्वास एंटियनेरी', जिल्द १३, ए० ७७, ७६

सम्राट् का मैत्री-संबंध होता तो वह निःसंदेह द्विण से होनेवाले आक्रमण को रोकने की चेन्टा करता। इस समय पुलकेशी द्वितीय की अध्यक्ता में चालुक्य लोग बहुत शक्तिशाली हो गए थे। नर्मदा सीमा-प्रांत को उनसे बहुत खतरा था। इसी कारण महाराज हुई इस बात के लिए बहुत अधिक उत्सुक थे कि बलभी को पहले पराजित कर उसके साथ मैत्री-संबंध स्थापित कर लें। हुई की विजय की विवेचना करते समय इस प्रश्न पर फिर कुछ विचार करेंगे।

जतरी भारत के पश्चिमी भाग में दो अन्य बढ़े राज्य—भड़ोंच और भिनमल थे। दोनों पर अलग-अलग गुर्जर लोगों की दो शाखाएं राज करती थीं। भड़ोंच के गुर्जर लोगों के राज्य की स्था-पना दह प्रथम ने की थी। उनका संबंध उत्तर भारत के राज-नीतिक तंत्र की अपेता दिल्ल भारत के राजनीतिक तंत्र से अधिक था। इस वंश का वीसरा राजा दह दितीय चलभी के राजा ध्रुवभट्ट को शरण देने के लिए प्रसिद्ध है। हम पीछे लिख चुके हैं कि महाराज हर्ष से पराजित होने के उपरांत ध्रुवभट्ट भाग कर उसके यहाँ पहुँचा था। मालूम होता है कि दह दितीय, दिल्ल भारत के शक्तिशाली चालुक्य सम्राट् पुलकेशी दितीय की सहायता और बल पर निर्भर करता था। ऐहोड़े के लेख से यह पता चलता है कि पुलकेशी से पराजित होकर लाट, मालव और गुर्जर लोग यह सीख गए कि विजित सामंतों को किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। भड़ोंच के गुर्जर अपने दानपत्रों में कलचुरि-संवत् का प्रयोग करते थे।

भिनमल—जिसे हेनसांग ने पि-लो-मे-लो लिखा है, श्रामू के उत्तर-पश्चिम ४० मील की दूरी पर स्थित है। छठी शताब्दी में वहां के गुर्जरों ने सवका ध्यान श्रपनी श्रोर श्राकपित कर लिया। सेंट मार्टिन के कथनानुसार भिनमल का नाम श्राधुनिक

भ्रथ्पियाफित्र्या इंडिका', जिल्द ६, ५० १०

बलमेर (बरमेर या बाल्मेर) के रूप में सुरित्तत है। किन्धम का कथन है कि यह वलभी के खँडहर से ३०० मील उत्तर है। यहां के गुर्जर निश्चय ही बहुत उपद्रव मचाते रहे होंगे क्योंकि उनके विरुद्ध प्रभाकरवर्द्धन को अनेक वार आक्रमण करना पड़ा था। ह्वेनसांग के समय में भिनमल का राजा एक युवक चित्रय था, जो अपने पराक्रम और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उत्तरी भारत के इतिहास में इन गुर्जरों को अपना नाम करना बदा था। उन्होंने आठवीं शताब्दी के प्रारंभिक भाग में गुजरात में अपनी प्रभुता स्थिपत की थी। प्र१६ ई० के लगभग उनके राजा नागभट ने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया और वहां प्रतीहार वंश की स्थापना की, जिसमें मिहिरभोज जैसे बड़े-बड़े राजा उत्पन्न हुए। छठी शताब्दी के गुर्जर शासक संभवतः चाप लोग थे, जिनका उल्लेख सातवीं आरे आठवीं सदी के लेखों में मिलता है।

### सिंध

सिंध का उल्लेख संचेप में कर देना पर्याप्त होगा। भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रवाह से वह पृथक् था। मालूम होता है कि गुर्जरों की भाँ ति सिंध के लोग भी उपद्रव मचाया करते थे। थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन को 'सिंधुराजडवरः' लिखा गया है। इससे प्रकट होता है कि उसने सिंध के राजा को पराजित किया था। हर्षवर्द्धन ने भी सिंध देश के एक राजा के गर्व को चूर किया था। यह राजा कौन था, हम निश्चयात्मक रूप से नहीं कह सकते, किंतु यह निश्चय रूप से ज्ञात है कि वह बड़ा कर्मठथा और उस पर वार-वार आक्रमण करने की आवश्य-कता पड़ा करती थी। चीनी यात्री होनसांग ६४१ ई० में सिंध पहुँचा

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वाटर्सं, जिल्द २, पृ० १५०

व्कनिवम, 'एंशंट ज्योगरफ़ी ग्राफ़ इंडिया', पृ० ३१२

था। उसके कथनानुसार यहाँ का राजा शूद्र जाित का था। उसके समय में यह देश संपन्न और शिक्तशाली था। नमक के पहाड़ के आस-पास से लेकर सागर-पर्यंत सिंध नदी की संपूर्ण वरेटी सिंध एक में सिम्मिलित थी। उसकी राजधानी एलोर सिंध नदी के गएं तट पर स्थित थी। कहा जाता है कि हेनसांग गू-च-ल या गुर्जर देश से ३०० मील तक विस्तृत एक जंगली और जवड़-सावड़ पदेश में होकर सिंध गया था। हकरा अथवा वहींदा नदी उस देश को भारत से पृथक करती थी। यही नदी है, जिसे हेनसांग ने शिंतू (सिराटु) लिखा है और जो अब लुप्त हो गई है। इस पकार सिंध पूर्णतया पृथक् था, किंतु इतना होते हुए भी वह आक्रमण से बचा नहीं था।

े ह्वेनसांग ने लिखा है कि वहां का राजा बौद्ध-धर्मावलंबी था और 'चाचनामा' के अनुसार उसी बौद्ध राजा को चाच का भाई चंद्र होना चाहिए। चाच ने वलपूर्वक गद्दी पर अधिकार जमां लिया था। 'चाचनामा' के अनुसार उसके सिंहासनारी-हण का समय ४६७ ई० के लगभग ठहरता है। उसने ४० वर्ष तक राज्य किया। उसके पश्चात् चंद्र गद्दी पर बैठा श्रीर उसने ७ वर्षे तक शासन किया। चाच ब्राह्मण जाति का था। किंतु हैनसांग का कथन 'चाचनामा' से संगिव नहीं रखता है। क्यों कि वह लिखवा है कि राजा जाति का शूद्र था। 'चाचनामा' की विश्वसनीयवा पर हम संदेह कर सकते हैं। यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि उसमें दिया हुआ ऐतिहासिक विवरस विल्कुल सत्य है। 'चाचनामा', छठी शताब्दी में अरबी-भाषा में लिखे हुए विवरस का फ़ारसी अनुवाद है। विसेंट स्मिथ के कथनानुसार शद्भ जावि का बौद्ध राजा जिसका उल्लेख होन सांग ने किया है, निश्चय ही दीवजी का पुत्र सिहरसराय रहा होगा। सिहरसराय के पश्चात् उसका पुत्र साहसी उत्तराधिकारी

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>स्मिय, 'त्रर्ली, हिस्ट्रो साफ़ इंडिया ए० ३६६

हुआ। साहसी की मृत्यु के उपरांत ६४६ ई० के लगभग उस के ब्राह्मण मंत्री चाच ने बलपूर्वक सिंहासन पर अधिकार जमा लिया और लगभग ४० वर्ष तक राज्य किया। उसके अनंतर दाहिर सिंहासन का उत्तराधिकारी हुआ। दाहिर के शासन-काल में ७१०-११ ई० में मुहम्मद्-विन-क्रासिम ने सिंघ पर आक-मण किया। ६४१ ई० में जिस समय ह्वेनसांग वहाँ पहुँचा था, उस समय पी-टो-शिह-लो-का और एफंता नामक दो राज्य सिंघ के अधीन थे। पी-टो-शिह-लो को आधुनिक हैदराबाद थार और पार्कर का सम्मिलित प्रदेश बताया जाता है। एफंता कदाचित् मध्य-सिंघ अथवा खैरपुर को कहते थे।

छठी शताब्दी में सिंध की भाँति काश्मीर देश भी भारतीय इतिहास के प्रमुख प्रवाह से छालग था। वास्तव में इस राज्य का सक्वा इतिहास कारकोटा वंश से ही प्रारंभ होता है। इस कारकोटा वंश की स्थापना दुर्लभवर्द्धन ने महाराज हर्ष के जीवन-काल में की थी। उसके सिंहासनारोहण का काल ६१० ई० है। हर्ष के समय में वह एक प्रसिद्ध राज्य था। उसके अधीन तच्च शिला, सिंहपुर (नमक की पहाड़ी के उत्तर स्थित नरसिंह अथवा क्वेटा), उरस (आधुनिक हिसार) पन-नि-त्सो (आधुनिक पंच) तथा हो-लो-शि-पु-लो (या राजवाड़ी) के राज्य थे। पंजाब देश छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था, वे राज्य विशेष महत्त्व के नहीं थे।

# पूर्व के राज्य

परिचम के राज्यों का वर्णन हम संत्रेप में कर चुके। अब हम पाठकों का ध्यान पूर्व के राज्यों की ओर आकर्षित करेंगे। सर्वप्रथम हम इघर की मुख्य जाति गौड़ेंग के विपयं में विचार करेंगे।

वाटर्स, जिल्द २, पृ० २५६

"गोड़" शब्द का प्रयोग प्रायः वंगाल के तिवासियों के लिए होता था। पाणिति के 'ठयाकर्सा', कोटिल्य के 'अर्थ-शास्त्र', "वात्सायन के 'कामसूत्र' पुरासों , वराहिमहिर की 'वृहत्संहिता' प तथा बाण के 'हर्षचरित' आदि प्राचीन ग्रंथों में यह नाम उप-ताल्य होता है। उनके आदिम वास-स्थान के संवंध में संभवतः मतभेद हो सकता है; किंतु इतना निरचयात्मकरूप से ज्ञात है कि छठी शताब्दी में उनका संवंध उस देश से था, जो चंपा अथवा भागलपुर के पूर्व, राजमहल की पहाड़ियों के उस पार स्थित था। यह देश अतेक भागों में विभक्तथा—जैसे पुंडूबर्द्धन (उत्तरी वंगाल), कर्णमुवर्ण (मुशिदाबाद), समतट (मरीद्पुर का चिला ) और ताम्रलिप्ति (आधुनिक ताम्लुक)। सबसे पहला तेख, जिसमें गौड़ें का उल्लेख मिलवा है, ईशानवमी का हराहा वाला लेख है। उसमें उन्हें 'समुद्राश्रयान्' कहा गया है। इस पद से यह ब्वितत होता है कि समुद्र उनका आश्रयथा। अर्थात्

इठी शताब्दी में, बंगाल का इतिहास अंधकार से परिपूर्ण है। समुद्र के समीप वे निवास करते थे। डाक्टर राधागोविंद वसाक का कथन है कि छठी और सातवीं श्वाव्हों में गौड़-राज्य की राजधाती कर्या-मुवर्ण (राँगामाटी)

[ 86.

१ सहरुरगोइ पूर्वे । पाणिनि, ६-२-१००

न्त्रसरादन, रन्दर उदाररिवक प्रकर्ण, (देखिए, रायचीप्ररी, परि० डी०, पृ० ४३०) अमल्य, लिंग, कुर्म, वायु त्रादि पुराणों में । देखिए, रायचीपुरी,

<sup>,</sup> अन्हलांहिता के रचिता वराहमिहिर वतलाते हैं कि गोड़ लोग

परिं० डी० पृ० ४२६ हार्गीहानां शब्दडम्बरः ('हर्षचरित' पृ० २, श्लोक ४) तथा भारत के पूर्वी भाग में रहते थे।

ग्नन्य बहुसंख्यक उल्लेख।

भागीरथी के पश्चिमी तट पर, बरहमपुर के समीप स्थित थी। उसकी सीमा के श्रंतर्गत पुंड्रवर्द्धन-भुक्ति श्रर्थात् उत्तरी वंगाल सम्मिलित था। बंग-समवट श्रर्थात् दक्तिणी श्रीर पूर्वीय बंगाल श्रपना स्वतंत्र राजनीतिक श्रस्तित्व रखता था।

चौथी तथा पाँचवी शताब्दियों में बंगाल के राज्य निःसंदेह
गुप्त-साम्राज्य की प्रभुता स्वीकार करते थे। छठी शताब्दी में वे
स्वतंत्र हो गए। पूर्वी बंगाल अथवा बंग समतट के अनेक शासकों
के नाम उपलब्ध होते हैं। बुधगुप्त के शासन-काल के अंतिम भाग
में अथवा उसके उत्तराधिकारी भानुगुप्त के राजत्व-काल के प्रारंभिक भाग में 'महाराज' उपाधिधारी तथा शैव-मतावलंबी वैन्यगुप्त नाम का एक राजा पूर्वी वंगाल पर शासन करताथा। उसकी
राजधानी ढाका—दिपरा जिला के आस-पास थी। उसकी उपाधि
'महाराज' से प्रकट होता है कि वैन्यगुप्त एक सामंत था। पूर्वी
वंगाल पर शासन करनेवाले वैन्यगप्त के किसी उत्तराधिकारी के
विषय में हमें कुछ झान नहीं है। किंतु फरीदपुर में उपलब्ध चार
लेखों तथा कितपय मुद्राओं से हमें तीन स्वतंत्र राजाओं के अस्तित्व
का पता लगता है। ये राजा सम्राट-पद-सूचक महाराजाधिराज
की उपाधि धारण करते थे। इन तीनों राजाओं के नाम धर्मा-

<sup>े</sup>वसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नाथ-ईस्टर्न इंडिया', अध्याय ७, पृ०, १३३

रगौरीशंकर चटर्जी के इस मत के मानने में अनेक कठिनाइयाँ सामने आती हैं। उस समय की नालंदा मुद्रा में वैन्यगुप्त के लिये 'महाराजा- घिराज' की उपाधि लिखी मिलती है ( ख्रा० स० ख्राफ इंडिया १६३० — ३४ पृ० २३०)। 'महाराज' की उपाधि टिपरा जिले से प्राप्त गुण्धर तामपत्र में उल्लिखित मिली है (इ० हि० क्वा॰ भा० ६ पृ० ४०)। इस विरोधी चर्चा के ख्राधार पर वैन्यगुप्त के वास्तविक स्थान ख्रथवा स्वन्तंत्र शासक होने की बात निश्चितरूप के नहीं कही जा सकती (हिस्ट्री आफ बंगाल भा० १ पृ० ४६—५०)—सं०

दित्य, गोपचंद्र तथा समाचारदेव थे। उनके राज्य-विस्तार के संवंध में निश्चयात्मक-रूप से कुछ कहना असंभव है। संभव है उन्होंने मध्य एवं उत्तरी वंगाल पर शासन किया हो और यह भी संभव है कि न किया हो। किंतु उनके लेखों के प्राप्ति-स्थान से यह सूचित होता है कि वे पूर्वी वंगाल पर अवश्य ही शासन करने थे और उसमें ढाका प्रदेश सम्मिलित था। गुप्त-सम्राटों तथा हूणों के विजेवा यशोधमंन् के साथ उनका संबंध दिखाने का प्रयत्न किया गया है। गोड़-राज्य में समाचारदेव शशांक का पूर्ववर्दी राजा माना गया है। किंतु ये सब केवल अनुमान हैं। यह निश्चय है कि धर्मादित्य के पश्चात् गोपचंद्र गद्दी पर बैठा, किंतु यह अब भी निश्चत रूप से नहीं कहा जा सकता कि समाचारदेव धर्मादित्य के पूर्व हुआ था अथवा गोपचंद्र के अवंतर। लिपि-प्रमाण की सहायता से हम किसी राजा का ठोक-ठीक काल नहीं निश्चत कर सकते, हाँ, उसके समय की निकटतम अर्द्धशताब्दी अलवत्ता निर्धारित कर सकते हैं।

'महाराजाधिराज' की उपाधि धारण करनेवाले जयनाग नामक राजा का नाम एक दूसरे लेख में मिलता है, जिसे डा० बनेंट ने प्रकाशित किया है'। जयनाग कर्णसुवर्ण का शासक था जिसे बाद को शशांक ने भी अपनी राजधानी बनाई थी। यह निश्चय किया गया है कि यह जयनाग तथा 'मंजुशीमूल-कल्प' में उल्लिखित गौड़-राजा जयनाग दोनों एक ही हैं। वसाक का कथन है कि शशांक के पूर्व जयनाग और उसके पुत्र

१ (एपिग्राफ़ित्रा) इंडिका', जिल्द १८ पृठ ६०

रदेखिए, जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया' ए० ६१। जयनाग से संबंध रखनेवाला श्लोक इस प्रकार है:—

नागराजसमाह्नयो गौडराजा भविष्यति । स्रते तस्य नृपे तिष्ठं जयाचावर्णतिदशौ ॥

<sup>--</sup> त्रार्यमंजुश्रीमूलकल्प, श्लोक ७५०

ही कर्णसुवर्ण के राजा हुए। यह बात स्पष्ट है कि छठी शताब्दी में बंगाल देश अपनी कोई स्वतंत्र राजनीतिक सत्ता नहीं रखता था। वह छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जो निरंतर आपस में लड़ा-मगड़ा करते थे। संभवतः कृष्णगुष्त-वंश का शासन भी कुछ काल तक मध्य तथा उत्तरी वंगाल पर स्थापित था। ४४४ ई० के लगभग ईशानवर्मा के समय में मौख-रियों ने मध्य वंगाल तक के प्रदेशों को जीत लिया। विवश हो कर गौड़ लोग समुद्र के किनारे की ओर चले गए। छठी शताब्दी के उत्तरार्छ में पूर्वी वंगाल का राज्य कुछ समय तक स्वतंत्र रहा। शशांक के आविभीव के समय तक वंगाल का देश प्रभुवा के लिए लड़नेवाले प्रतिद्वंद्वी राजवंशों का युद्धकेत्र बना रहा। इन लड़ाई-मगड़ों के कारण वंगालदेश प्रायः उजाड़ हो गया था।

#### कामरूपः

गौड़ देश के पूर्व में कामरूप का राज्य था, जिसका दूसरा नाम प्राग्ड्योतिष था। आधुनिक आसाम प्रांत का यह प्राचीन नाम है। कामरूप का प्रांत पश्चिम में करतोया नदी तक विस्तृत था। उसके अंतर्गत कूचविहार की रियासत और उत्तरी वंगाल का एक भाग (रंगपुर का जिला) सम्मिलित था। इस प्रकार उसका चेत्रफल आधुनिक आसाम की अपेना अधिक था।

रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इस राज्य का उल्लेख मिलता है। रघुवंश में वर्षित, रघु-दिग्विजय के विस्तृत त्रेत्र में , यह भी सम्मिलित था। ऐतिहासिक काल में इस राज्य का सर्व-प्रथम महत्त्वपूर्ण उल्लेख समुद्रगुप्त के लेख<sup>र</sup> में पाया जाता है।

भवसाक, 'पोलिटिक हिस्ट्री त्राफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३८ रसमतट-डवाक-कामरूप-नेपाल-कर्तृपुरादि प्रत्यंत नृपतिभिः (प्रयाग का स्तंभलेख)

इस लेख के अनुसार कामरूप एक सीमाप्रांतीय (प्रत्यंत ) राज्य था। वह समुद्रगुप्त के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, वरन् एक करद-राज्य था और उसकी अधीनता स्वीकार करता था।

चौथी शताब्दी के पूर्व इस राज्य की कथा न्यूनाधिक पौरा-णिक है, किंतु उसके मध्य-काल के बाद हो हम एक निश्चित श्राधार पर पहुँच जाते हैं। कामरूप के राजाओं की वंश-तालि-का, कान्यकुरुजाधिपवि हर्षवर्द्धन के समकालीन राजा भास्कर-वर्मा के निधानपुरवाले लेखों भें दी गई है। उसी राजा की नालंदावाली मुद्रा में उसके आठ पूर्ववर्ती राजाओं और उन की रानियों के नाम उल्लिखित हैं। इन दो लिपियों की सहायता से आसाम के राजाओं की जो वंश-वालिका उपलब्ध है, उस ,की पुष्टि बास के 'हर्षचरित' से भी होती है। प्रारंभ के राजाओं से हमें कुछ मतलब नहीं है। स्थूलरूप से हम कह सकते हैं कि जिस वंश से भास्करवर्मी का संबंध था, उसमें महाभूवि-वर्मा, चंद्रमुखवर्मा, स्थितवर्मा तथा सुस्थितवर्मा (जिसका दूसरा नाम मृगांक था ) नामक राजा हुए थे। आदित्यसेन के श्रकसङ्वाले लेख में, सुस्थितवर्मा पर महासेनगुप्त की विजय का जो उल्तेख मिलता है, उसके विषय में हम पहले ही लिख चुके हैं। श्यामादेवी नाम की रानी से मुस्थितवर्मा के एक पुत्र था, जिसका नाम भास्करवमी अथवा भास्करद्युति उपनाम कुमार था। वह हर्षवर्द्धन का समकालीन था और उसका पूर्व-वर्ती राजा संभवतः सुप्रतिष्ठितवर्मा था। किंतु यह नाम न तो नालंदा की मुद्रा में मिलता है और न 'हर्षचरित' में।

कामरूप का राज्य भारत की पूर्वतम सीमा पर स्थित था। इस देश के लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। विदेशी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> 'एपिग्राफ़ित्रा इंडिका', जिल्द १२, पृ० ६५ तथा त्रागे।

र जनरल आफ़ दि विहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६१६, ए० ३०२ और आगे तथा १६२०, ए० १५१—५२

श्राक्रमाों के होते हुए भी वे सफलतापूर्वक श्रपनी स्वतंत्रता को सुरिच्चत बनाए रहे। काश्मीर, नेपाल तथा सिंध की भाँति यह ु प्रांत भी भारतीय इतिहास की प्रमुख-धारा से न्यूनाधिक पृथक् था। समय-समय पर निस्संदेह उसका यह पार्थक्य नष्ट होता रहा। सप्तम शताब्दी के प्रारंभ में कामरूप राज्य ने उत्तरी भारत की राजनीति में न्यूनाधिक सिक्रय भाग लिया। उस समय उत्तरी भारत की राजनीतिक श्रवस्था इतनी श्रस्त-व्यस्त थी कि कामरूप का राजा, कन्नौज तथा थानेश्वर के राजा को श्रमृ्ल्य सहायवा प्रदान करने में समर्थ हुआ। जैसा श्रभी **त्रागे चल कर बतलाया जायगा**ं, गुप्तराजा<sup>ँ</sup> उत्तरी भारत के सम्नाट् बनने के लिए एक बार फिर साहस बाँध कर प्रयत्न कर रहे थे। मालवा और गौड़ में गुप्तवंश की शक्ति अभी शेष थी। शशांक नामक एक बड़े योग्य व्यक्ति ने गौड़ लोगों का नेतृत्व 🌯 प्रहर्स किया। मालवा और गौड़ बहुत संभव है कन्नीज एवं थानेश्वर पर संयुक्त आक्रमण करने की योजना कर रहे थे। हर्ष के पिवा प्रभाकरवर्द्धन का देहांव होते ही गुप्तवंशवालों ने मीखरियों तथा पुष्यभूतियों पर आक्रमण कर दिया। ऐसी परिस्थिति में कामरूप को राजा गौड़-देश के गुप्तों के पार्श्व में उपद्रव कर सकता था। अवः थानेश्वर के राजा के लिए उस की मित्रता मूल्यवान् थी।

#### उंडीसा

वलभी की भाँवि उड़ीसा-राज्य का संबंध उत्तरी मारत तथा दिल्ला भारत दोनों की राजनीविक पद्धित से था। वलभी ही की भाँति उसकी भी स्थिति महत्वपूर्ण थी; क्योंकि वह महा-नदी सीमाप्रांत के समीप ही स्थित था और पूर्वी घाट के मार्ग से आनेवाले किसी भी आक्रमणकारी को उत्तर की ओर वढ़ने से रोक सकता था। उत्तर भारत का कोई भी सम्राट् इस राज्य

i 86

की उपेचा नहीं कर सकता था। किसी भी विपची राजा के हाथ में इस राज्य का होना उसके लिए खतरनाक था।

उड़ीसा एक बहुत प्राचीन राज्य है। त्रशोक के समय से लेकर अकबर के काल तक के अनेक सम्राटों ने उस पर आक-मेस कर अपना अधिकार स्थापित किया। ज्ञात होता है कि प्रत्येक बार इसने कामरूप की भाँति, विदेशी आक्रमस्कारियों का प्रवल प्रतिरोध किया।

प्राचीन किंता के देश में उड़ अथवा उड़ीसा कोंगद (आधु-निक गंजाम का जिला) और मुख्य किंता—जो कोंगद और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच स्थित था, आदि भाग सम्मि-लित थे; स्वर्गीय राखालदास बनर्जी का कथन है कि स्थूल रूप से यह देश दो खंडों में विभक्त था; उत्तर में महानदी और दामोदर नदियों के बीच का भू-भाग और महानदी तथा गोदा-वरी के मध्य का प्रदेश।

उसके राजनीतिक इतिहास के संबंध में हमें इतना माल्म है कि अपने दिन्ति मारत के प्रसिद्ध दिग्विजय के सिलसिले में, 'भारतीय नेपोलियन' सम्राट् समुद्रगुप्त ने कम से कम पाँच ऐसे राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, जिनके राज्य प्राचीन कर्लिंग देश की सीमा पर स्थित थे। उनके नाम ये हैं:—कोराल (वर्तमान कोलेक मील के इद्-िगर्द का प्रदेश) का मंठराज; (२) पिष्टपुर (गोदावरी जिले में स्थित पीठपुरम्) का राजा महेंद्र; (३) गिरकोट्टूर (गंजाम जिले में महेंद्रगिरि से लगभग १२ मील दिन्तिए तथा दिन्तिए-पूर्व में स्थित कोट्टूर) का राजा स्वामिदत्त; (४) एरंडपल्ल (संभवतः उड़ीसा में समुद्र के तट पर स्थित चिकाकोल के पास का एक नगर) का राजा दमन तथा (४) देवराष्ट्र (किलंग का एक प्रांत) का राजा इवेर।

छठी शताब्दी के चतुर्थ चरण में शैलोद्भव नामक एक राज-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>राखालदास वनर्जी, हिस्ट्री त्राफ़ त्रोडीसा" जिल्द १, ५० ५-६

वंश बड़ा शक्तिशाली बन रहा था। हमारे प्रयोजन के लिए इस वंश के केवल तीन राजाओं का उल्लेख करना पर्याप्त होगा— सैन्यभीत उपनाम माधवराज प्रथम, अयशोभीत प्रथम तथा सैन्यभीत उपनाम माधवराज द्वितीय। तीसरे राजा का पता हमें गंजाम के लेख से लगता है जो गुप्त संवत् ३०० (६१६-२०) ईंट का है। वह एक सामंत था और कोंगद देश पर शासन करता था। वह महाराज हर्ष के प्रतिद्वंद्वी, गौड़ाधिपति महाराजाधिराज शशांक की प्रभुता स्वीकार करता था। शशांक की मृत्यु के उपरांत कर्लिंग देश पर हर्ष का आधिपत्य स्थापित हो गया।

उत्तरी भारत की राजनीतिक अवस्था का वर्णन समाप्त करने के पूर्व हम एक और राज्य का उल्लेख करेंगे। यद्यपि द्विस के राजों के सिलसिले में भी उसका वर्णन समान औचित्य के साथ किया जा सकता है। यह द्विस कोसल का राज्य था। आधुनिक मध्यप्रांत के रायपुर, बिलासपुर तथा जबलपुर के कुछ भाग उस में सम्मिलित थे। यह देश उत्तरी कोसल से—जिसकी राजधानी आवस्ती थी, भिन्न था। जब ह्वेनसांग किलंग से, पहाड़ों और जंगलों को पार करते हुए इस देश में पहुँचा था, तब वहाँ एक बौद्ध धर्मावलंबी चित्रय जाित का राजा शासन करता था। वह हैहय अथवा ह्योवंशी चित्रय राजा था। बाद को और संभवतः ह्वेनसांग के समय में भी उसकी राजधानी रवनपुर थी।

रतनपुर के इन हैहयवंशीय चत्रियों के पूर्व में त्रिपुर के कलचुरि लोग राज करते थे। त्रिपुर जवलपुर के समीप एक प्राचीन नगर था। छठी शताब्दी के उत्तराई में ये कलचुरि लोग वड़े शिक्तशाली हो गए। उनके राजा शंकरगण की राजधानी उडजैन थी। वह ४६४ ई० में नासिक प्रांत पर शासन करता

भगंजाम ताम्रपत्र ( एपियाफ़िया इंडिका, जिल्द ६ ए० १४३)

वैद्य, 'मिडएवल इंडिया', ऋष्याय १५, ए० ३४५

³ त्रभोना के ताम्रलेख, एपिगाफिन्ना इंडिका', निल्द ६, पृ० २६४

था। इससे तो वास्तव में यह सूचित होता है कि उमके अधि-कार में एक विस्तृत साम्राज्य था। उसके पुत्र बुद्धराज के भधीन विदिशा ( भीलसा अथवा वेसनगर ) था। सरमावनी के ताम्रलेखों के अनुसार वह ६१० ई० में आनंदपुर में शासन करता था, और उसने भृगुकच्छ विषय अथवा भड़ीच के संबंध में एक आज्ञापत्र निकाला । बहुत संभवतः भड़ीच के गुर्जर उनके करद राजा थे। बुद्धराज के पश्चात् ही दह (द्वितीय) प्रशांतराज ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया।

जात होता है कि शंकरगण तथा बुद्धराज के शासन-काल में कलचुरि लोग न केवल नाधिक तक विस्तृत नर्मदा नदी के वरेटी के ही स्वासी बन गए; बल्कि मालवा तथा, गुजरात के एक वि-स्तृत प्रदेश को भी जीत कर उन्होंने अधिकृत कर लिया। उन की विजयों के परिसाम-स्वरूप वलभी के मैत्रकों तथा मालवा के उत्तरकालीन गुप्त राजाओं के राज्य की कुछ चिति अवश्य ही हुई होगी। महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के समय मध्यभा-रत में कटचुरि अथवा कलचुरि लोग काफी शक्तिशाली थे। उन की उपेता किसी प्रकार नहीं की जा सकती थी। इस स्थल पर हम विभिन्न साधनों द्वारा उपलब्ध वथ्यों के वीच इस प्रकार सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। उत्तरकालीन गुप्त राजा महा-सेनगुप्त विदिशा श्रौर पूर्वी मालवा पर शासन करता था । शंकर-गए अवंदी अथवा मध्य-मालवा को अधिकृत किए था। मो-ला-पो अथवा पश्चिमी मालवा मैत्रकों के अधिकार में था। शंकर-गय के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धराज ने ६१० ई० के लग-भग, कुछ समय के लिए विदिशा अथवा भीलसा पर भी अधि-कार कर लिया था। परंतु इस बात को अवश्य समक लेना चाहिए कि भीलसा, अवंति, आनंदपुर आदि 'जयस्कंधावार' अर्थान्

<sup>&#</sup>x27;जुमो हुनेयिल, 'एंशट हिस्ट्री आफ़ दि डेकन', ए० ८२ "एपिमाफ़िया इंडिका', जिल्द ६ ए० २६७

प्रदेश ( सोडेड डिस्ट्रिक्ट्स ) का एक भाग अथवा विशेषतः कुडापा का जिला रहा होगा। हे ह्वेनसांग के कथनानुसार यह देश जंगली और प्रायः उजाड़ था। जन-संख्या बहुत थोड़ी थी। डाकुओं के भुंड स्वच्छंदता के साथ घूमा करते थे। अराजकड़ का यह राज संभवतः चोल-पल्लव के उन युद्धों का परिसाम था, जो ह्वेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही पूर्व घटित हुए थे। यहां के शासक के संबंध में यात्री बिल्कुल मौन हैं। संभवतः यह देश कांची के शिक्शाली पल्लव-राजा नरसिंहवर्मा ( ६३०—६६० ई० ) के अधीन रहा होगा।

## ्र द्विड देश

चोल देश से चीनी यात्री दक्तिस की श्रोर बढ़ा श्रीर जंगल को पार करता हुत्रा तो-लो-पी-तू श्रथीत् द्रविड़ देश में पहुँचा?) इस देश की राजधानी कन-चिह-पो-लो श्रथवा कांचीपुर थी।

हिनसांग ने जिसे द्रविड़ देश लिखा है, वही वास्तव में पल्लव का राज्य था। इन लोगों की उत्पत्ति का प्रश्न एक पहेली है। उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ सवंघ भी नहीं है। आदिम पल्लव राजाओं ने जिनके नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में गंतूर जिले के अंवर्गत उपलब्ध कितपय दानपत्रों में मिलता है, कांची को राजधानी बनाकर लगभग १४० वर्षों (२००-३४० ई०) तक शासन किया। उनका राज्य उत्तर में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती तक विस्तृत था। गुप्त-सम्राट् समुद्र-गुप्त ने कांची में विष्णुगोप नामक पल्लव राजा से लगभग ३४० ई० में युद्ध किया था।

प्राकृत भाषा में उल्लिखित इन प्रारंभिक पल्लव राजाश्रों
भवाटर्स, जिल्द ए० २२५; स्मिथ, 'श्रली हिस्ट्री श्राफ्न इंडिया',

प्ट**े** ४८३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>स्मिथ, 'ग्रर्ली, हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया' पृ० ३३६

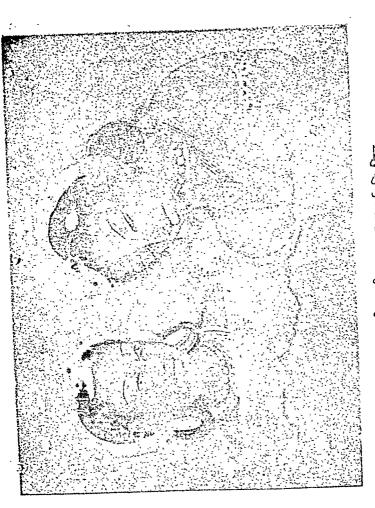

अजन्ता भी पहली गुफ़ा का एक भिति निय

ير ال

प्रदेश ( सोडेड डिस्ट्रिक्ट्स ) का एक भाग अथवा विशेषतः कुडापा का जिला रहा होगा। हे हिनसांग के कथनानुसार यह देश जंगली और प्रायः उजाड़ था। जन-संख्या बहुत थोड़ी थी। डाकुओं के भुंड स्वच्छंदता के साथ घूमा करते थे। अराजकड़ का यह राज संभवतः चोल-पल्लव के उन युद्धों का परिणाम था, जो हिनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही पूर्व घटित हुए थे। यहां के शासक के संबंध में यात्री बिल्कुल मौन हैं। संभवतः यह देश कांची के शक्तिशाली पल्लव-राजा नरसिंहवर्मा ( ६३०—६६० ई० ) के अधीन रहा होगा।

## ्रद्रविड़ देश

चोल देश से चीनी यात्री दिल्ला की श्रोर बढ़ा श्रीर जंगल को पार करता हुआ तो-लो-पी-तू श्रशीत द्रविड़ देश में पहुँचा?) इस देश की राजधानी कन-चिह्न-पो-लो श्रथवा कांचीपुर थी।

ह्वेतसांग ने जिसे द्रविड़ देश लिखा है, वही वास्तव में परलव का राज्य था। इन लोगों की उत्पत्ति का प्रश्न एक पहेली है। उस प्रश्न से हमारा यहां कुछ संबंध भी नहीं है। श्रादिम परलव राजाओं ने जिनके नाम का उल्लेख प्राकृत भाषा में गंतूर जिले के श्रंवर्गत उपलब्ध कितपय दानपत्रों में मिलता है, कांची को राजधानी बनाकर लगभग १४० वर्षों (२००-३४० ई०) वक शासन किया। उनका राज्य उत्तर में छुज्या नदी के तट पर स्थित श्रमरावती तक विस्तृत था। गुप्त-सम्राट् समुद्र-गुप्त ने कांची में विष्णुगीप नामक परलव राजा से लगभग ३४० ई० में युद्ध किया था।

प्राकृत भाषा में उल्लिखित इन प्रारंभिक पल्लव राजाओं

<sup>ै</sup>वाटर्स, जिल्द पृ० २२५; स्मिथ, 'स्रली हिस्ट्री स्नाफ्त इंडिया', पृ० ४८३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>स्मिथ, 'ग्रलीं, हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया' ए० ३३६



यजन्ता की पहेंगी पुक्ता का एक मिनि निय



के अनंतर और भी राजा हुए, जिनके नामों का उल्लेख संस्कृत के अनेक लेखों तथा प्रंथों में मिलता है। उनका इतिहास अत्य-धिक शृंखलाहीन है। उनकी क्रमबद्ध वंश-वालिका तैयार करने के लिए अभी तक जो कुछ प्रयत्न गया है, वह असंवोषप्रद है। उनका शासन-काल स्थूल रूप से ४४० ई० तक था। सिंहविष्णु के सिंहासनारोहरा के समय (४७४ ई०) से पल्लवों का इतिहास सन्द हो जाता है। उस समय से लेकर राष्ट्रकृटों के उदय (७४३ ई०) तक पल्लवों तथा चालुक्यों के वीच वहुधा युद्ध होते रहे, भौर दोनों एक-दूसरे को स्वभावतः अपना शत्रु सममते रहे। इन दोनों शक्तियों में से प्रत्येक ने द्त्तिए में अपना आधिपत्य स्था-पित करते का प्रयत्न किया । सिंहविष्णु के उत्तराधिकारी महेंद्र-नमीं का नाम पल्लव जावि की कला के इतिहास में प्रसिद्ध है। जलितकला का प्रेमी होने के अविरिक्त वह एक प्रसिद्ध कवि वथा निपुर्स सांगीतिक था। यद्यपि वह एक वीर पुरुष था, किंतु अपने समकालीन महान् चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय का सामना नहीं कर सका। ६०६-१० ई० के लगभग पुलकेशी द्वितीय ने उसे गहरी पराजय दी। ऐहोडे के लेख की सजीव भाषा में लिखा है कि उसने (पुलकेशी द्विवीय ने) पल्लवों के स्वामी की-जिसने उसके अभ्यु-दय का विरोध किया था—क्योति को अपनी सेना की गई से अधकाराच्छन कर दिया और कांचीपुर की दीवालों के पीछे उसे विलीन कर दिया।" महेंद्रवर्मी के उत्तराधिकारी नरसिंहवर्मी प्रथम के शासन-काल (६३०-६६०) में परुलव राजशक्ति ने छपनी ्र<sup>भरमोन्नित की । ६४० ई० में जब चीनी यात्री उस देश में पहुँचा</sup> तव वहाँ नरसिंहवर्मा प्रथम ही शासन कर रहा था। पुलकेशी द्वितीय को परास्त कर तथा उसकी राजधानी बातापीपुर को संपूर्णवः व्वस्त कर उसने अपने वंश की प्रविष्ठा फिर से स्थापित भी। चीनी यात्री ने द्रविड् देश को प्रसन्न तथा समृद्धिशाली पाया । वहाँ पर अञ्च फल और फूल प्रचुरता के साथ उत्पन्न होता था।

# ्हर्षेव<u>ई</u>न

#### मलक्रट

द्रविड़ देश के दिन्स में मलकूट देश था। हेनसांग वहां स्वयं नहीं गया, किंतु कांची के बौद्ध भिज्ञुओं से उसने उसका सच्चा वृत्तांत प्राप्त किया। बाटर्स महोदय का कथन है कि यशिष्ट यात्री स्वयं मलकूट नहीं गया, तथापि "देश, जनता तथा बौद्ध भगावशेष का वर्णन स्पष्टतः किसी प्रत्यत्तद्शी का प्रतीत होता है"। जिस देश को उसने मलकूट लिखा है, वह निश्चय ही ध्रुव दिन्तिण में स्थित पांड्य देश था। त्रिचनापत्नी और कभी ट्रावंकोर के भी कुछ भाग को लेकर वह लगभग आधुनिक मदुरा तथा विनेवली के बराबर था।

पांड्य लोग बहुत प्राचीन जाति के लोग थे। वैयाकरण कात्यायन, 'पेरिसस आफ दि इरीथियन सी' के रचिवाऔर मिनी तथा
टालेमी उनका उल्लेख करते हैं। प्राचीन तामिल साहित्य में भी
उनका उल्लेख मिलता है। छठी शताब्दी में उनका इतिहास
न्यूनाधिक अज्ञात है। उस काल के इतिहास से हम। रा कुछ प्रयोजन भी नहीं है। ६४० ई० के लगभग जिस समय चीनी यात्री
कांची में ठहरा था, उस समय पांड्य राजा, पहाव राजा नरसिंहवर्मा को—जो संमवतः दिल्ख का सबसे अधिक शक्तिशाली
राजा था—कर देता था। यह पांड्य राजा कौन था १ हमें निश्चयात्मक रूप से ज्ञात नहीं है। राजधानी विषय में ह्वेनसांग बिलकुल मौन है; किंतु वह निश्चय ही मदुरा रही होगी, क्योंकि बहुत
प्राचीन काल से पांड्य राजाओं कीह राजधानी थी।

द्रविड़ देश से चीनी यात्री कांग-किन-न-पुलो देश में पहुँचा। इसे कोंक एपुर निश्चय किया गया है, श्रीर विद्वानों ने उसे स्वीकार भी कर लिया है। किंतु हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि ह्वेनसांग के कथनानुसार कोंक एपुर कांची से लगभग ३३३

ववाटर्स, जिल्द २, ५० २२६

मील की दूरी पर था। इससे प्रकट होता है कि यह कोंकखपुर
मैसूर में कहीं था। किंतु हमें ज्ञात है कि कोंकस मैसूर देश का
प्राचीन नाम नहीं था। अतः कोंकसपुर अथवा कोंकसनगर
को राजधानी वतलाना ठीक नहीं प्रतीत होता। यह भी स्मरस
रखना चाहिए कि मूलग्रंथ का पाठ इस स्थल पर रपष्टतः अशुद्ध
है। वास्तव में 'जीवनी', फेंग-चिह तथा हो नसांग के चीनी भाषा
में लिखित मूल भ्रमस-वृत्तांत में इस नाम के विभिन्न रूप उपलच्च होते हैं। फेंग-चिह नामक ग्रंथ में उसका नाम कुंग-टा-नापुलो दिया है। संभव है कि यह पाठ शुद्ध हो और कुंग-टा-नापुलो से कुंतलपुर का अभिप्राय हो। कुंतल कनाड़ी देश का प्राचीन
नाम है। इस दशा में कुंतलपुर का अभिप्राय मैसूर देश के कदंब
लोगों की राजधानी वनवांसी से होगा।

२८५ ई० के लगभग वनवासी में मयूरशमी ने एक ब्राह्मण राज-वंश की स्थापना की। मयूरशमी के उत्तराधिकारी शक्ति-शाली राजा हुए। मध्य-दिल्ल के वाकाटक राजाओं तथा उनके द्वारा उत्तरी भारत के गुप्त-सम्नाटों के साथ उनका राजनीतिक संवंध था। वाकाटक राजाओं के साथ उनका राजनीतिक संवंध था। वाकाटक राजाओं के साथ उनका राजनीतिक संवंध था। पाँचवीं शवाब्दी के प्रथम चरण में काकुस्थवर्मा की पुत्री का विवाह वाकाटक नरेश नरेंद्रसेन के साथ किया गया। नरेंद्रसेन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुष्त का पौत्र था। कठी शवाब्दी के मध्यकाल तक कदंब लोग वैजयंती अथवा वनवासी को राजधानी वनाकर कनाड़ी देश पर शासन करते रहे। इसके अनंतर वादामी के चालुक्यों के अभ्युद्य के कारण उनकी शिक्त का हास हुआ। हैनसांग के समय में मधुवर्मा नामक कदंब राजा राज करता था। वह पुलकेशी द्वितीय और पल्लव-राजा महेंद्रवर्मों का समकालीन था। वह एक स्वतंत्र राजा नहीं था; विक्त पुलकेशी द्वितीय की प्रभुता स्वीकार करता था।

भोरेज, 'कदंबकुन': जिससे जायसवाल महोदय ने अपनी पुस्तक

वनवासी के कदंब वंश के अतिरिक्त पश्चिमी गंगों का शक्षण वंश भी संत्रेप में उल्लेखनीय है। गंगों का राज्य वही था जो आज-कल मैसूर में गंगवादी के नाम से ज्ञात है। इतिए में समुद्रगुष्त के आक्रमण करने के बहुत पूर्व ३०० ई० के लगभग उनका शासन प्रारंभ हुआ। कदंब वंश के राजाओं के साथ गंग-वंशीय राजाओं का वैवाहिक संबंध था। पाँचवीं और छठी शंताब्दी में चानुक्यों के अभ्युद्य से कदंब लोगों की भाति गंग लोगों की शक्ति भी कमजोर हो गई। हैं नसांग के समय में गंग देशनि: संदेह चालुक्यों के अधीन था। यात्री इस राज्य का कुछ भी उल्लेख नहीं करते हैं।

श्रंतिम राज्य जिस पर हमें विचार करना है मो-हो-ल-च-श्र श्रथवा महाराष्ट्र देश है। किंतु महत्व की दृष्टि से उसका स्थान सर्वप्रथम है। कोंकरापुर के पश्चात् ह्वेनसांग यहीं गया था। उस समय महाराष्ट्र देश में चालुक्य-राजा पुलकेशी द्वितीय शासन करता था। नर्मदा नदी के द्त्तिए में वह सबसे श्रेधिक शक्तिशाली सम्राट्था। चालुक्य वंश को स्थापना ४४० ई॰ के लगभग पुलकेशी प्रथम ने की थी। उसने वावापी-बीजा-पुर जिले में स्थित आधुनिक वादामी को अपनी राजधानी बनाया था। कीर्तिवर्मा तथा मंगलेश नाम के उसके दो पुत्रों ने इस नवस्थापित राज्य की सीमा का विस्तार किया। कॉकए के मौर्यों पर विजय-लाभ कर चालुक्य लोग दिल्ग में बड़े शक्ति-शाली वन गए। मंगलेश का भवीजा पुलकेशी द्वितीय ६०८ ई० में सिंहासन पर त्रारूढ़ हुन्ना । दूसरे वर्ष उसका राज्याभिषेक हुआ और उसने विजय-चेत्रमें पदार्पण किया। उसकी बरावरी उत्तर के विजयी सम्राट् महाराज हर्ष भी नहीं कर संकते । उसकी सेना ने नर्मदा नदी की तरेटी से लेकर कुमारी अंतरीप तक

<sup>&#</sup>x27;इंगीरियल हिस्ट्री स्राफ़ इंडिया' में उद्धरण दिया है। देखिए, पृ० ६४ व ६६

संपूर्ण दक्षिण को रौंद डाला। गुर्जर, लाट वथा मालव लोगों को उमने अपने प्रभाव-देत्र के अंवगत कर लिया। पहाव-राजा महेंद्रवमी उसका लोहा मान गया और विवश होकर उसने कांचीपुर की दीवालों के पीछे शरण ली। सुदूर दिच्या के राज्यों— बोल, पांड्य तथा केरल-ने भी चालुक्य राजा की शक्ति का अतु-मब किया। यही राजा था, जिसने कन्नीज और थानेश्वर के राजा हर्षवर्द्धन को पराजित किया । यह घटना बहुत महत्त्वपूर्ध सममी गई, श्रीर उसका उल्लेख हमें दर्प-पूर्ण शब्दों में चाल-क्यों के बहुसंख्यक दानपत्रों में उपलब्ध होता है। इन दानपत्रों में लिखा है कि संपूर्ण उत्तरापय के स्वामी श्रीहर्ष को पराजित करके पुलकेशी द्वितीय ने श्रपना उपनाम 'परमेश्वर' प्राप्त किया। महाराज हर्ष की विजय के संबंध में हम इसकी विवेचना फिर करेंगे। पुलकेशी के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा है कि "वह जाति का चत्रिय था श्रीर उसका नाम पु-लो-कि-शे था। उस राजा का उदारतापूर्ण आधिपत्य बहुत दूर-दूर तक स्थापित था और उसके सामंत पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेवा करते थे। राजा शीलादित्य महान् इस समय पूर्व तथा

भीहर्ष के लिये 'सकलोत्तरापथनाथ' की उपाधि के विषय में डा॰ तिपाठी का यह मत है कि इसे अन्तरशः सत्य नहीं माना जा सकता। श्री गौरीशंकर चटर्जी ने हर्ष को संपूर्ण उत्तरापथ का स्वामी लिखा है परंतु सुक्ष्म विचार करने पर उनका मत अमान्य हो जाता है। उत्तरापथ में हिमालय से लेकर विष्यापर्वत तक के प्रदेश सम्मि-लिल हैं। अतएव इस भूमाग पर विचार कर यह कहना पहता है कि यदि उत्तरापथ का लेज हिमालय से विष्या तक विस्तृत माना जाय तो हर्ष का राज्य हम संपूर्ण माग पर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका शासन सीमित रहा। लेकिन उत्तरापथ का अर्थ साधारण रूप से प्रहण करने पर चालुक्य लेखों में उल्लिखित हर्ष के लिये उस पदवी के संबंध में कोई आपित नहीं हो सकती [ डा॰ रमाशंकर जिपाठी एशंट इंडिया पृ० २६८ तथा फुटनोट ३]—सं०

पश्चिम में चढ़ाई कर रहे थे, दूर और समीप के देश उनकी अधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल-च-अ ने उनकी अधीनता मानने से इन्कार कर दिया।

# उपसंहार

े लगभग ४०० और ६४० ई० के बीच, उत्तरी तथा दिल्ली भारत में जो राज्य वर्तमान थे, उनका विचार संचेप में कर चुके। मध्यदेश के राज्य की—जो महाराज्य हर्षवर्द्धन के साम्राज्य का एक अंग था-पूर्ण विवेचना हम आगे करेंगे। श्रीहर्ष कन्नीज के सिंहासन पर ६०६ ई० में बैठे। उनके सिंहासनारोहए के कुछ पूर्व, उत्तरी भारत त्र्यनेक शक्तियों में विभक्त था। उनमें से कुछ अपना राजनीविक आधिपत्य स्थापित करने के लिए होड़ कर रहे थे। मौखरि लोग कन्नौज को श्रपनी राजधानी बना कर कम से कम सोन नदो तक—श्रीर संभवतः कुछ श्रागे तक—विस्तृत , एक विशाल देश पर शासन करते थे। उत्तरकालीन गुप्त राजे जिन्होंने सर्वप्रथम मगध में किसी स्थान पर शासन करना प्रारंभ किया था और जिन्होंने उत्तरी बंगाल के कुछ भाग पर भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, उस समय मालवा चले गए. थे और संभवतः प्रयाग तक विस्तृत प्रदेश पर शासन कर रहे थे। मौखरि लोग तथा उत्तर काल के गुप्त राजा आपस में निरंतर युद्ध किया करते थे। वे दोनों उत्तरी भारत में अपनी प्रभुवा स्थापित कर सर्वाधिपति सम्राट् वनने की चेष्टा कर रहे थे। इस प्रविद्वंद्विता में मौखरियों ने गुप्त राजाओं को पराजित कर दिया। उत्तरी भारत में यदि कोई राजा महाराजाधिराज के पद पर प्रतिष्ठित होने का श्राभिमान कर सकता था तो वह कन्नौज का मौखरि-नरेश था।

वंगाल के गौड़ लोग छठी शताब्दी में एकता के सूत्र से आवद्ध नहीं हुए थे। सारा देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में

१वाटर्स, जिल्द २, ५० २३६

विभक्त था। उनमें बंग-समतट तथा कर्णसुवर्ण के राज्य अधिक प्रसिद्ध थे। ईशानवर्मा मौखरि के शासन-काल में उत्तरी बंगाल के गौड़ों ने मौखरियों का लोहा मान लिया। उन पर उस गुप्त वंश की छोटी-छोटी शाखाएं शासन करती थीं, जिसने एक समय संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने छिषकार में कर लिया था। छठी शताब्दों के अंतिम चरण में शशांक ने जो निरसंदेह गुप्त वंश का था—वंगाल के सभी राख्यों को अपने अधीन कर लिया था। इस शक्तिशाली राजा की प्रभुता में गौड़ लोग एकता के सूत्र में वंध गए। यद्यपि शशांक का उत्थान और पतन एक रहस्य है, किंतु इसमें तिनक भी संदेह नहीं कि हर्ष के सिहासनारोहण के छुछ समय पूर्व और पश्चात् उसने उत्तरी भारत की राजनीति में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। गौड़ देश के गुप्त लोग यदि अपने मालवा के संविधयों के साथ मिल जाते तो वे निरसंदेह कन्नीज तथा कामेश्वर के राजाओं के लिए भय के कारण हो सकते थे।

पश्चिम में, जैसा कि हम पीछे लिख चुके हैं, वलभी के मैत्रकों की स्थित बड़ी महत्त्वपूर्ण थी। उनका राज्य दिल्ला के पठार से उत्तरी भारत के प्रदेशों को आनेवाले मार्ग के एक महत्त्वपूर्ण द्वार की रखवाली करता था। यह नर्मदा के सीमा- प्रांत के समीप स्थित था। दिल्ला तथा उत्तरी भारत के कमागत राजवशों—गुप्त वाकाटक आदि—ने उसकी स्थिति की महत्ता को समम लिया था और उन्होंने उसे अपने राज्य में मिला लेने अथवा उस पर दृढ़ नियंत्रण स्थापित रखने की चेष्टा भी की थी। उत्तरी तथा दिल्ली साम्राज्य के वीच वह एक मध्यस्थ, राज्य था। दिल्ला तथा उत्तर का प्रत्येक सम्राट् उसकी राजनीतिक स्थिति पर बड़ा ज्यान रखता था। यदि कोई अन्य राजा उस पर आक्रमण करता था, तो वह बहुत ज्यम और विवित्त हो जाता था। आगे चल कर हम देखेंगे कि महाराज हर्ष और। पुलकेशी द्वितीय के युद्ध का एक प्रधान कारण यह भी था कि

इन दोनों भारवीय सम्राटों में से किसी ने भी दूसरे के मनोभाव की रक्ता के लिए वलभी से अपना हाथ अलग नहीं रक्ला।

पूर्व में स्थित उड़ीसा-राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य की रज्ञा के लिए कुछ-कुछ महत्त्वपूर्ण थी। महानदी की स्थिति भी कम चितनीय नहीं थी। संभवतः उससे होकर बंगाल छीर फिर बंगाल से मध्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था। दिच्चण के आक्रमण से महानदी-सीमा की पूर्ण रज्ञा करने के लिए उड़ीसा में एक प्रवल सेना का रखना अनिवार्य था। अतः उत्तरी साम्राज्य को सुरित्तत बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा को या वो उसमें सिम्मलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर दृद नियंत्रण रक्खा जाय।

महाराज हुष के सिंहासनारोहण के कुछ ही पूर्व दिन्तिण में दो बड़ी शिक्तियाँ थीं—चालुक्य और पल्लब। चालुक्यों का अधिकार समूचे दिन्तिणी पठार पर—समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक—स्थापित था। उनकी राजनीतिक प्रभुता प्रायः उत्तरी सीमा के उस पार तक—लाट, मालवा, तथा गुजर तक फैली थी। दिन्तिण का शेष भाग प्रायः पल्लबों के अधिकार में था। चालुक्य और पल्लब लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता होती रहें वी थी। चालुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटों की भाँति कन्नोज तक विजय करने की चेष्टा न करने का एक कारण यह शत्रुता भी थी। जब दिन्तिण में राष्ट्रकूट लोग शिक्तिशाली बन गए, तब पल्लबों की शिक्त बहुत कमजोर हो गई। वे राष्ट्रकूटों की सम्राट बनने की प्रवल अकांना को दबा नहीं सके।

### े द्वितीय अध्याय

# हर्ष कां प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोह्ण

हर्ष के पूर्वज

थानेश्वर के इर्द-गिर्द का देश इतिहास तथा श्रुतिपरंपरा में बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। वाख के कथनानुसार श्रीकंठ नाम का जनपद—जिसका थानेश्वर एक ग्रंतर्भुक्ति प्रदेश था—बहुत समृद्धिशाली था। उसमें हरे-भरे उपवन श्रीर सुंदर कुंज, श्रुत्र से संपन्न खेत श्रीर फलों से भरे वाग्र थे। देश के निवासी सुख और शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। सभी प्रकार की श्रावश्यक वस्तुएं प्रचुर परिमाए में उपलब्ध थीं। लोगों का श्रावर्ण निक्तलंक था। वे पुण्यात्मा थे और उनमें श्रितिथिसत्तार का भाव श्रावश्यकता से श्रीधक मात्रा में वर्षमान था। उनके बीच महापुरुषों का श्रभाव नहीं था। श्रधम, वर्णसंकर, विपत्ति तथा व्याधि का कहीं नाम न था।

इसी देश में कौरवों तथा पांडवों के मध्य महायुद्ध हुआ था। यह एक पिवत्र 'धर्मचेत्र' माना जाता था और कुरुदेश अथवा कुरुवेत्र कहलाता था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुद्ध सर्वोत्तम था, कुरुदेश का नाम उसका पर्यायवाची था। प्राचीन काल में इस देश के अंदर ऋषियों का निवास था। दूसरे-दूसरे देशों के अनुसरण के लिए वे सदाचरण के आदर्श नियम निर्दिष्ट किया करते थे।

सत्य के जिज्ञासुत्रों तथा सांसारिक सुख की कामना करने-वालों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों तथा प्रेमियों, सभी के लिए यह देश प्रिय था। विद्वानों और योद्धाओं से यह देश भरा पड़ा था। लिलव-काल के प्रेमियों की संस्था भी इन दोनों भारवीय सम्राटों में से किसी ने भी दूसरें के मनीभाव की रत्ता के लिए वलभी से अपना हाथ अलग नहीं रक्ला।

पूर्व में स्थित उड़ीसा राज्य की स्थिति भी उत्तरी साम्राज्य की रक्षा के लिए कुछ-कुछ महत्त्वपूर्ण थी। महानदी की स्थिति भी कम चिंतनीय नहीं थी। संभवतः उससे हो कर बंगाल और फिर बंगाल से मध्य हिंद तक पहुँचा जा सकता था। दिल्ला के आक्रमण से महानदी-सीमा की पूर्ण रक्षा करने के लिए उड़ीसा में एक प्रवल सेना का रखना अनिवाय था। अतः उत्तरी साम्राज्य को सुरिक्त बनाने के लिए यह आवश्यक था कि उड़ीसा को या दो उसमें सिम्मलित कर लिया जाय या कम से कम उस पर इद नियंत्रण रक्खा जाय।

महाराज हर्ष के सिंहासनारोहण के कुछ ही पूर्व दिन्तिण में दो बड़ी शिक्तियाँ थीं—चालुक्य और पल्लव। चालुक्यों का अधिकार समूचे दिन्तिणी पठार पर—समुद्र के एक तट से दूसरे तट तक—स्थापित था। उनकी राजनीतिक प्रभुता प्रायः उत्तरी सीमा के उस पार तक—लाट, मालवा, तथा गुर्जर तक फैली थी। दिन्तिण का शेष भाग प्रायः पल्लवों के अधिकार में था। चालुक्य और पल्लव लोगों के बीच निरंतर प्रतिद्वंद्विता होती रहती थी। चालुक्यों की अपने परवर्ती उत्तराधिकारी राष्ट्रकूटों की भाँति कन्नीज तक विजय करने की चेष्टा न करने का एक कारण यह शत्रुवा भी थी। जब दिन्तिण में राष्ट्रकूट लोग शक्तिशाली बन गए, तब पल्लवों की शक्ति बहुत कमजोर हो गई। वे राष्ट्रकूटों की सम्राट बनने की प्रवल अकांना को दबा नहीं सके।

## ं द्वितीय ऋध्याय

# हर्ष कां प्रारंभिक जीवन और सिंहासनारोह्ण

हर्ष के पूर्वज

थानेश्वर के इर्द-गिर्द का देश इतिहास तथा श्रुतिपरंपरा में बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। वास के कथनानुसार श्रोकंठ नाम का जनपद—जिसका थानेश्वर एक श्रंतर्भुक्ति प्रदेश था—बहुत समृद्धिशाली था। उसमें हरे-भरे उपवन श्रीर सुंदर कुंज, श्रुत्र से संपन्न खेत श्रीर फलों से भरे बाग थे। देश के निवासी सुख श्रीर शांति के साथ श्रपना जीवन व्यतीत करते थे। सभी प्रकार की श्रावश्यक वस्तुएं प्रचर परिमास में उपलब्ध थीं। लोगों का श्रावरस्य निष्कलंक था। वे पुर्यात्मा थे श्रीर उनमें श्रितिथिस्तकार का भाव श्रावश्यकता से श्रीयक मात्रा में वर्षामान था। उनके वीच महापुरुषों का श्रमाव नहीं था। श्रधम, वर्षसंकर, विपत्ति तथा व्याधि का कहीं नाम न था।

इसी देश में कौरवों तथा पांडवों के मध्य महायुद्ध हुआ था। यह एक पिवत्र 'धर्मचेत्र' माना जाता था और कुठदेश अथवा कुठचेत्र कहलाता था। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो कुछ सर्वोत्तम था, कुठदेश का नाम उसका पर्यायवाची था। प्राचीन काल में इस देश के अंदर ऋषियों का निवास था। दूसरे-दूसरे देशों के अनुसरण के लिए वे सदाचरण के आदर्श नियम निर्दिष्ट किया करते थे।

सत्य के जिज्ञासुओं तथा सांसारिक सुख की कामना करने-वालों को समान सुविधाएं प्राप्त थीं। ऋषियों, व्यापारियों तथा प्रेमियों, सभी के लिए यह देश प्रिय था। विद्वानों और योद्धाओं से यह देश भरा पड़ा था। लिलव-काल के प्रेमियों की संख्या भी कम न थी। गुरा तथा धार्मिक त्राचरस का बड़ा सम्मान किया जाता था।

चीनी यात्री का कथन है कि यहाँ के लोगों के रीति-रिवाज जीर रहन-सहन संकुचित तथा अनुदार थे। संपन्न कुल अप- विययिता में एक दूसरे से प्रतिस्पद्धी करते थे। मंत्र-विद्या में लोगों का बद्दा विश्वास था। अद्भूत अथवा चमत्कारपूर्ण कार्यों का वे बहुत मूल्य लगाते थे। किंतु चीनी यात्री का यह कथन ठीक नहीं है। बौद्धधम के प्रेमी होने के नाते उनके लिए एक ऐसे देश के लोगों की रहन-सहन में जुटियाँ निकालना स्वाभाविक था, जहाँ बौद्धों की संख्या बहुत अल्प थी और जहाँ अधिकांश जनता जाति-पाँत के नियमों को मानती तथा देवी देवताओं की पूजा करती थी।

थाने रवर देश में पुष्यभूति नामक एक राजा हुआ। वह शिव का अनन्य उपासक था। वह निस्संदेह तीनों लोकों को अन्य सब देवताओं से शून्य सममता था। उसकी प्रजा भी शिव की उपा-सना करती थी। पुष्यभूति दक्तिण देश से आए हुए एक शैव महात्मा के प्रभाव में आ गया था। उन महात्मा के प्रति उसके हृदय में बड़ी अद्धा और सम्मान था। महात्मा का नाम भैरवाचार्यथा। एक बार उन्होंने पुष्यभूति से श्मशानभूमि में चल कर वेतालसाधना नामक एक धार्मिक किया के संपादन में सहा-यता प्रदान करने की पार्थन: की। र राजा ने बड़े प्रेम-भाव से

—'हर्पचरित', पृ० १५१

१देखिये, 'हर्षचरित' 'तृतीय उच्छ्वास, पृ० १४७ और आगे। <sup>२</sup>वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३-४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> श्चन्यदेवताश्चन्यममन्यतत्रैलोक्यम्'—'हर्पचरित', १० १५१

४महाकालहृदयनाम्नो महामंत्रस्य महाश्मशाने जपकोट्या कृत-पूर्वसेवोऽस्मि तस्य च वेतालसाधनावसाना सिद्धिः अध्यक्षित्रस्य सा दुरापा त्वं चालमस्मै कमेंगे अध्यक्षित्रस्य

उन्हें सहायता दी। उसकी दृद-भक्ति से प्रसन्न होकर श्रीदेवी रमशान-भूमि में प्रकट हुई। देवी ने उसे वर दिया कि तुम एक शक्तिशाली राजवंश के संस्थापक होगे। देवी का वरदान अर्फलीभूत हुआ और इस प्रकार पुष्यभूति उस राज्य-वंश का संस्थापक हुआ, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा श्रीहर्ष हुए। हर्ष-संवत् २२ के वंसखेरा के ताम्रलेख , संवत् २४ के मधुवन वाले फलक , सोनपत की ताम्न मुहर से तथा नालंदा में प्राप्त मुहर से महाराज हुष के पूर्ववर्ती राजाओं और उनकी रानियों के नाम ज्ञात होते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं:

नरवर्द्धन = विष्णणीदेवी राज्यवर्द्धन = श्रप्सरोदेवी श्रादित्यवर्द्धन = महासेनगुप्तादेवी प्रभाकरवर्द्धन = यशोमतीदेवी

राज्यवर्द्धन

अब यदि हम हर्ष के सिंहासनारोहण के समय (६०६ ई० से पीछे की ओर हिसाब लगाते हुए चलें और प्रत्येक राजा का शासन-काल स्थूलरूप से २४ वर्ष का मान लें, (राज्यवर्द्धन को छोड़कर जिसने केवल पाँच मास तक राज्य किया था) तो हम इस परिमाण पर पहुँचते हैं कि नरवर्द्धन ४०४ ई० में सिंहा-सन पर वैठा। इस प्रकार स्थूल-रूप से विचार करने पर मालूम

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखिए, 'एपिग्राफ़ित्रा इंडिका', जिल्द ४, पृ० २०८

२ ,, ,, ,, जिल्द १, ५० ६७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ,, 'गुप्त इंसक्रिप्शंस', नं० ५२

४ जर्नल बिहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', १६१६ ए० ३०२ तथा १६२० ए० १५१—१५२

होवा है कि पुष्यभूति के वंश की स्थापना छठी शताब्दी के आरंभ में हुई थी। यह तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार गुप्त-साम्राज्य की निर्वलता के कारण उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में स्वतंत्र राज्य-वंश स्थापित हो गए थे। थाने-र्वर का वंश पहले किसी सर्वभीम राज्यशक्ति के अधीन था। जायसवाल महोदय ने 'मंजुशी मूलकल्प' के एक पद की जो व्याख्या की है, उसके अनुसार थानेश्वर के राजाओं के वंश की उत्पत्ति उसी नगर के विष्णुवर्द्धन—यशोधर्मन से हुई। 'वर्द्धन' की उपाधि जो इस वंश के राजाओं ने धारण की, उनके पूर्वजों से ली गई थी। जैसा कि उनकी उक्त उपाधि से प्रकट होता है. वे वैश्य जाति के थे। पहले वे मौखरियों के मंत्री थे, फिर बाद को वे स्वयं राजा वन वैठे।

मालवा के सम्राट् विष्णुवर्द्धन—यशोधर्मन के साथ थाने-रवर के वर्द्धन राजाओं का संबंध दिखाने का प्रयत्न करना निस्संदेह बड़ा रोचक है। किंतु उसका पूर्णतया समर्थन करने के लिए श्रविरिक्त संतोषप्रद प्रमाणों तथा युक्तिपूर्ण प्रवल तकों की श्रावश्यकवा है। इस प्रभ से संबद्ध 'मंजुश्रीमूलकल्प' का विवादप्रस्त पद वास्तव में बड़ा श्रस्पष्ट श्रीर गड़बड़ है। दे मेरा विचार है कि इस पद के ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों में 'विष्णु' से

¹जायसवाल, इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० २८

विष्णुप्रभवौ तत्र महाभोगो धनिनो तदा ॥ ६१४ ॥
मध्यमात् तौ नकाराद्यौ मंत्रिमुख्यौ उभौ तदा ।
धनिनौ ... । ६१४ ॥
ततः परेण भूपालो जातानामुनुजेश्वरौ ॥ ६१६ ॥
सप्तमण्टराता त्रीखि श्रीकंठवासिनस्तदा ।
ग्रादित्यनामा वैश्यास्त्र स्थानमीश्वरवासिनः ॥ ६१७ ॥
भविष्यति न संदेहो ग्रंते सर्वत्र भूपतिः ।
हकाराख्यो नामतः प्रोको सार्वभूमिनराधिपः ॥ ६१८ ॥

विवादमस्त श्लोक इस प्रकार हैं:--

<sup>—</sup>जायसवास, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया,' संस्कृत-भाग, ए॰ ४%

उत्पन्न दो धनी व्यक्तियों का उल्लेख है, जो महायान बौद्धधमें के बड़े भक्त थे और मंत्रि-पद पर प्रतिष्ठित थे। ६१७ वें श्लोक में श्रीकंठ (थानेश्वर) से संबंध रखनेवाले एक नए राजवंश का उल्लेख है। ६१४ से ६१६ नं० के श्लोकों के साथ ६१७ वें श्लोक का संबंध होना कोई आवश्यक नहीं है। इस स्थल पर यह भी लिख देना उचित है कि ६१७ वें क्षाक के 'ब्रादित्यनामा विश्या-खु..... आदि पद से यह नहीं प्रकट होता कि वह आदित्य-वर्द्धन नामक किसी राजा-विशेष की ओर संकेत कर रहा है। प्रथमती के कथन का अभिप्राय यह है कि थानेश्वर राजवंश से सुवंध रखनेवाले तीन राजा थे और वे आदित्य की उपाधि धारण करते थे। हम जानते हैं कि महाराज हुई 'आद्दित्य'—शीलादित्य -की उपाधि धारस करते थे। 'मंजुश्रीमृलकल्प' के पदों में व्याकरण तथा वाक्य-रचना संबंधी बड़ी बेंडव भूलें दिखाई पड़ती हैं। ऐसी अवस्था में उन पदों की सहायता से ऐतिहासिक तथ्य पर पहुँचना कठित ही नहीं, बरन असंभव प्रतीत होता है। यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि मुलप्रथ के ६१४ वें रलोक के एक पद का पाठांवर—'विष्णु प्रभवी' के स्थान पर नास्तरभवी'—मिलवा है। ऐसी दशा में विष्णुबर्द्धन के साथ थानेश्वर के वंश का संवंध दिखाने का बिल्कुल प्रश्न हो नहीं उठता है। with with the way to also t

#### लक्ष्य कर कि**वर्द्धन राजांत्रों की जाति** ही लक्ष्य हर्ने

मालवा के सम्राट् यशोधर्मन तथा थानेश्वर के वर्द्धन राजाओं के बीच संबंध शृंखला स्थापित करनेवाले सिद्धांत का मूल्य चाहे जो कुछ हो, यह निश्चय है कि 'मंजुश्रोमूलकल्प' का रचियता वर्द्धन राजाओं को वैश्य जाति का वतलाता है। वास्तव में 'वर्द्धन' की उपाधि ही इस बात को प्रकट करती है और होन-सांग के लिखे हुए अमफ-वृतांत से हमें इसे बात का प्रत्यन्त प्रमाख

प्रभाकरवर्द्धन की रानी महादेवी यशोमती थी। वह "राज़ा के वत्तस्थल पर उसी भाँति शोभायमान थी जिस प्रकार कि लक्ष्मी नरक-विजेता विष्णु के वज्ञ पर। " चिरकाल तक प्रभा-करवर्द्धन के कोई संवान नहीं उत्पन्न हुई। वह स्वभाव से ही, आदित्य का भक्त था, अतः उसने संतान के लिये आदित्यदेव की प्रार्थना का ओर अंत में उसका मनोरथ पूर्ण हुआ। उसके तीन संतान उत्पन्न हुई जिनमें सबसे बड़ा राज्यवर्द्धन था। यह राज-कुमार मानो सकल राजाओं के दल की द्वाने के लिये वज्र के परमासुत्रों से निर्मित् था। उसके जन्मके अवसर पर पूरे एक माह तक उत्सव मनाया गया। कुछ और समय के व्यतीत होने पर श्रावण के मास में, जब कदंव के वृत्त में कितयां लगने लगीं, चावक का चित्त विकासत होने लगा तथा मानस के निवासी मूक वन गए, यशोमवी के गर्भ वथा हृदय में एक साथ ही हर्ष, का उदय उसी प्रकार हुआ जिस प्रकार कि देवी के गर्भ में चक-पाणि का; अरोर अंत में द्येष्ठ मास में, कृष्त्रपत्त द्वादशी को, गोधूली के उपरांत ही, जब कि निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई हर्षे का जन्म हुआ । राज-ज्योतिषी तारक, ने घोषणा की कि मान्धावा के समय से लेकर अब तक चकवर्ती राजा के जन्म के लिये। उपयुक्त ऐसे शाम योग में संपूर्ण संवार में कोई दूसरा

<sup>ि</sup>श्वा त्रस्य वज्ञति नरकजितो लक्ष्मीरिक ललास—'६र्षचरित', पृ० १७७ हे हे हे स्टब्स्टिस स्टब्स्टिस स्टब्स्टिस

<sup>ा</sup>र्च सर्वोवीशत्यद्यपातायवज्रयरमाशुमिरिवः निर्मितं —'हर्षेचरित', पृ॰ १८१

<sup>- &</sup>lt;sup>3</sup>कुड्मिलतकदंवकतरी, विक्षितचातकचेतिस मूकमानसीसि देव्या देवक्या इव चकपाणि, यशोमत्या हृदये गर्भे च सममेव संवभूव - 'हर्पचरित', ए० १८२

रततश्च प्राप्ते ज्येष्ठामूलीये बहुलासु बहुलपद्मद्वादश्यां ज्यतीते प्रदोपसमये समारुरज्ञति ज्ञायीवने सहसेवातःपुरे समुद्पादि कोलाहलः स्त्रीजनस्य—'हर्पचरित', पृ० १८३

व्यक्ति नहीं उत्पन्न हुआ है। १ हर्ष ऐसे शुभलम में पैदा हुए जो व्यविपात आदि सभी प्रकार के दोषों के अभिषंग से मुक्त था और उस ज्ञास सब प्रह उच्च स्थान पर स्थित थे।

राजमहल में, नगर तथा प्रामों में बढ़ा आनंद मनाया गया।
त्रह्मणों ने नवजात शिशु के पोषण के निमित्त वैदिक मंत्रों का
रच्चारण किया। राजपुरीहित हाथ में फल तथा शांति-जल ले
कर शिशु को आशीर्वाद देने के लिए आया। प्राचीन प्रथा के
अनुसार कुल के बड़े-बूढ़े लोग भी आए। बंदी कारागार से
मुक्त कर दिए गए। राजधानी में पंक्ति की पंक्ति दूकाने लुटा दी
गइ। उस आनंदोत्सव में स्वामी एवं सेवक, विद्वान् तथा अनपढ़, होटे और बड़े, सुरासेवो एवं सेवक, मद्र कुमारियों तथा
बुद्धा कुरूपा स्त्रियों के बीच कुछ भेद-भाव नहीं था। नगर की
समस्त जनता प्रसन्नता के मारे नाचने लगी थी। गाने और बाजे
की घ्वनि सर्वत्र गुँज उठी।

वास ने 'हर्षचरित' में जो कुछ विवरस दिया है उसके
आधार पर चिंवामिस विनायक वैद्य महोदय ने महाराज हर्ष
की ठीक ठीक जन्म-तिथि निश्चय करने की चेंद्रा की है । उन
के कथनानुसार उपेटठ वदी द्वादशी शकसंवत् ४११ (४८६ ई०) को
१० वजे रात्रि के समय चंद्रमा कृत्तिका नत्त्रत्र में था और उपेटठ
बदी द्वादशी शक संवत् ४१२ (४६० ई०) में भी चंद्रमा उसी
नत्त्रत्र में स्थित था । इन दोनों संवतों में से शक ४१२ अधिक
संभव अतीत होता है; क्योंकि शक संवत् ४१२ में द्वादशी तिथि
स्योंद्य केपश्चात् प्रारंभ हुई थी। जेटठ बदी द्वादशी शक संवत्
४१२, अंभेजी गणना के अनुसार रिववार, ४ जून, सन् ४६० ई०
होता है। इस प्रकार की उयोतिष-गणना के आधार पर ठीक तिथि
का निर्धारित करना सदैव संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।

विव्यतिपातादिसर्वदीषाभिषंगरिहते ब्राहनि सर्वेषू सस्थानिस्थतेष्वेवं ग्रहेष्वीदृशि लग्ने भेजे जन्म—'हर्पचरित' पृ० १८४

विशेष कर प्रस्तुत गणना की सत्यता के संबंध में तो हमारा संदेह और भी बढ़ जाता है। क्योंकि हमें सब ठीक ठीक बातें उपलब्ध नहीं हैं। ऊपर लिखा गया है कि हर्ष, गोधूली के उप-रांत ही जब निशा की यौवनावस्था प्रारंभ हुई थी, पैदा हुए थे। इससे वैद्य जी १० बजे रात्रि का समय अनुमान करते हैं। किंतु जो कुछ वथ्य हमारे सम्मुख प्रस्तुत हैं, उनके अनुसार जन्म-काल इससे पहले ही माना जा सकता है। यदि जन्म का ठीक समय १० बजे रात्रि मान भी लिया जाय तो भी हम किसी एक निश्चित परिगाम पर नहीं पहुँचते। हमारे सामने शक संवत् ४११ और ४१२ का प्रश्न आ उपस्थित होता है। इसके अति-रिक्त वैद्य महोदय स्वयं दो संदिग्ध बातों का उल्लेख करते हैं। उपरोक्त दोनों संवतों में कृत्तिका और द्वादशी दोनों ज्येष्ठ मास में तभी पड़ती हैं, जब वह अमांत मास माना जाय। किंतु उत्तरी भारत की गणना के अनुसार मास पूर्णिमांत होते हैं। वारा उत्तरी भारत का रहनेवाला था, अवः उसने निश्चय ही चत्तरी भारत की गणना का त्र्यनुसरण किया होगा। इसके सिवाय बाए के कथनानुसार हर्ष मांधाना की भाँति ऐसे लग्न में उत्पन्न हुए थे जब कि सब मह उच्च स्थान में थे। किंतु वैद्य 'महोदय की तालिका से प्रगट होता है कि न तो शकसंवत् ४११ की ज्येष्ठ द्वादशी के १० वजे रात्रि में और न दूसरे वर्ष की उस तिथि तथा उस समय में ही, यह उच्च स्थान में थे। उन का यह अनुमान और कथन भी कि बाए का प्रमाए पहीं की स्थिति के संबंध में अविश्वसनीय तथा जन्म-समय के संबंध में माननीय है, सर्वथा अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। हमें या तो बाग की दे। नों बातों की मानना होगा या दोनों की अस्वीकार करना होगा।

<sup>ै</sup>इस त्रालोचना के संबंध में देखिए, वैद्य, 'हिस्ट्री त्राफ मेडिएवल-इंडिया' जिल्द १, नोट ४ ५० ४१-४३

हर्ष के जन्म के निकटतम समय का निश्चय हम इस प्रकार से कर सकते हैं:—हमें ज्ञाव है कि राज्यश्री श्रपने विवाह के समय ११ वर्ष से कम श्रवस्था की नहीं थी। इस प्रकार राज्यश्री से कम से कम दो तीन वर्ष बड़े थे। इस प्रकार राज्यश्री के विवाह के समय हर्ष की श्रवस्था १४ वर्ष के लगभग रही होगी। विवाह के पश्चात बुद्ध राजा प्रभाकरवर्द्धन कुछ समय तक जीवित रहा। हर्ष ६०६ ई० में सिहासन पर वैठे थे। इस प्रकार ज्ञात होता है कि ६०६ ई० में जिस समय वे सिहासन पर वैठे थे उस समय उनकी श्रवस्था १६ वर्ष के लगभग रही होगी। दूसरे शब्दों में इसका श्रथ्य यह होता है कि हर्ष का जन्म (६०६—१४=) ४६१ ई० के परे नहीं हो सकता। संभव है कि उनका जन्म एक वर्ष पूर्व ही हुआ हो।

जब राजकुमार राज्यवर्द्धन ६ वर्ष का था और जब हर्ष धात्री की अंगुली के सहारे किसी प्रकार पाँच-छः पग चल लेते थे, तब रानी यशोमती ने राज्यश्री को उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जिस प्रकार 'नारायण की मूर्ति ने वसुधा देवी को'। वाण के वर्णन के अनुसार हर्ष की अवस्था उस समय किसी प्रकार दो वर्ष से अधिक नहीं थी। यथा-समय रानी यशोमती के गर्भ से राज्यश्री का उसी प्रकार जन्म हुआ जिस प्रकार शची के गर्भ से जयंती का अथवा मेना के गर्भ से गौरी का। 2

जब राजकुमार कुछ बड़े हुए तब यशोमती के भाई ने अपने

राज्यश्री अपने निवाह के समय तहसावस्था को प्राप्त थी और उसके स्तन उठने लगे थे। देखिए, 'हर्षचरित', १० १६६ में राज्यश्री के सबंध में 'पयोषरोत्तमनकाल' पद का प्रयोग। भारतीय वालिकाओं के शरीर में यौवन के लक्षण शीघ ही प्रस्फुटित हो जाते हैं।

नारायणमृतिरिव वसुषां देवीं, 'हर्षचरित', पृ० १६१ वज्यतीमिव शची गौरीमिव मेना, 'हर्षचरित', पृ० १६२

पुत्र भांडी को, उनकी सेवा के लिए अपर्ण किया । भांडी उस समय आठ वर्ष का बालक था। बाद की राजा ने कुमारगुप्त तथा माधवगुप्त नामक दो भाइयों को भी उनका साथी नियुक्त किया। ये दोनों भाई मालव-राज के पुत्र थे। कुमारगुष्त की अवस्था १८ वर्ष की थी और उसका शारीरिक गठन बहुत ही सुदर था। माधवगुप्त उससे छोटा था। इसमें संदेह करने की विनिक भी गुंजाइश नहीं कि मालव-राज जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है उत्तराकालीन गुष्त-राजा महासेनगुप्त था। अफसड़ के लेख से हमें ज्ञात होता है कि महासेगुप्त का पुत्र माधवगुप्त हुवें का साथ करने के लिये लालायित था। अतः जन बाख हमें यह बतलाता है कि मालवराज का पुत्र माध्वगुप्त हुप का एक साथी नियुक्त किया गया था, तब हम सहज ही इस परिखाम पर पहुँच जाते हैं कि वह मालवराज महासेनगुप्त था। इस समय उसके अवश्य ही दुदिन रहे होंगे। एक बात तो यह थी कि उसे स्वयं प्रमाक्रवर्द्धन ने प्राजित किया था। दूसरे यह भी संभव है कि ४६४ ई० के कुछ पूर्व, कलचुरि-राज शंकरगण ने मालवा पर जो त्राक्रमण किया था उससे उसे भारी चित पहुँची हो। जो कुछ भी हो, इतना तो निश्चय ही है कि मालवा का राजा प्रभाकरवद्धन के अधीन था। उसके दोनों पुत्र संभ-वतः वंधक रूप में रख लिए गए थे, ताकि वह अधोनस्य राजा की भाँति सद्व्यवहार करता रहे, कभी विरोध अथवा विद्रोह ंन`करे ।

दोनों राजकुमारों तथा राजकुमारी राज्यश्री को अपनी पद-प्रतिष्ठा के उपयुक्त उच्च शिला अवश्य ही दो गई होगी। उन की शिला के संबंध में बाण ने कुछ बिस्तार के साथ नहीं लिखा है, किंतु इतना निण्चय है कि राजकुमारों को पूर्ण सैनिक शिला दो गई थी और वे श्रेष्ठ सैनिक वन गए थे। बाण लिखता है "कि दिन-प्रति-दिन शस्त्राभ्यास के चिहाँ से उनके हाथ श्याम हो गए थे, माल्म होता था कि वे समस्त राजा को के प्रताप-रूपी अनिन को बुमाने में मिलन हो गए थे । " उन्होंने अपने शरीर को खूब वलिष्ठ बना लिया। वे कुशल धनुर्धारी बन गए तथा अन्य अनेक प्रकार के सैनिक अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में दत्त हो गए। सैनिक शिचा के अविरिक्त राजकुमारों को अन्य अनेक उप-योगी विद्याओं की उच शिक्ता भी दी गई होगी। उन दिनों विद्या-र्थियों को व्याकरण (शब्द विद्या), शिल्प-विद्या, चिकित्सा-शास, तर्क शास (हेतु-विद्या), अध्यात्म-विद्या आदि विषयों की शिज्ञा दी जाती थी। हमारा अनुमान है कि इनमें से कुछ विद्याओं के तो वे पूर्ण पंडित बनाए गए होंगे और शेष का उन्हें साधा-रख, प्रारंभिक ज्ञान कराया गया होगा। हम जानते हैं कि हर्ष आगे चल कर अंथकत्ती हुए और उन्होंने अपनी पुस्तकों द्वारा ख्यांति प्राप्त की । ऐसी दशा में यह अनुमान करना असंगत न होगा कि वह तत्कालीन अनेक विद्याओं से अवश्य परिचित रहे होंगे। वास की 'कादंबरी' में राजकुमार चंद्रापीड़ की शिह्ना का मनोरंजक विवर्ण उपलब्ध होता है। उसको जिन विषयों की शिक्ता दी गई थी उनमें ज्याकरण, न्याय, राजनीति, काज्य, रामायस, महाभारत, पुरास त्यादि सम्मिलित थे। वह युद्ध-कला में पूर्णितया पारंगत किया गया था और सब प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों के प्रयोग में कुशल या। राजकुमार चंद्रापीड़ की शिक्षा से हम हर्ष की शिचा का कुछ अनुमान कर सकते हैं।

राजकुमारी राज्यश्री उत्तरोत्तर ज्यों-ज्यों सयानी होती गई, त्यों-त्यों नृत्य एवं संगीत-कला से उसका परिचय भी बढ़ता गया। वह सब गुणों में निपुण और सब प्रकार से योग्य वन गई। उसने शास्त्रों का अभ्यास किया। जिस समय चीनी यात्री हेन-सांग हर्षवर्द्धन के सामने बौद्धधर्म की ज्याख्या कर रहा था, उस

श्च्रतुदिवसं शस्त्राभ्यासश्यामिकाकलंकितमशैपराजकप्रतापानि-निर्वापसम्बन्धिन करतलम्, 'हर्षचरित', पृठे १६५

ું કુંગ समय राज्यश्री हर्ष के पीछे बैठी हुई उसे श्रवण कर रही थी। जब राज्यश्री पूर्ण सयानी हो गई तब राजा को उसके विवाह की चिंता हुई। विभिन्न स्थानों से विवाहेच्छुक राजकुमारों के धावक आए; किंतु बुद्ध पिता की राज्यश्री के उपयुक्त कोई वर ने मिला। उसकी चिंवा उत्तरोत्तर वढ़वी ही गई। श्रंव में उसने कन्नीज के मौखरि-राज प्रहवर्मा को पसंद किया । बहु सब प्रकार से योग्य तथा राज्यश्री के सर्वथा उपयुक्त था क्योंकि मौलरि लोग समस्त राज-वंशों के सिरमौर थे और शिव के पथ-चिह्न की भाँ विवे संपूर्ण संसार द्वारा पूजे जाते थे र प्रहवर्मा एक पुर्यात्मा राजा था, वह पृथ्वी पर ग्रह-पवि ( सूर्य ) की भाँति सुशोभित था ।<sup>3</sup>

विवाह की तैयारी बड़े धूमधाम के साथ की गई । विवा-होत्सव बड़े समारोह और ठाट-वाट के साथ मनाया गया। भोज, संगीत तथा विभिन्न प्रकार के आमोद-प्रमोद कई दिनों तक निरंतर होते रहे । स्त्री-पुरुष, वालक-वृद्ध सभी उस उत्सव में सिम्मलित थे। प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति एवं योग्यता के अतुसार विवाह के कार्य में हाथ वँटाने के लिए उत्सुक था। विवाह-कार्य का संपादन, सब प्रकार से राजा के पद एवं प्रतिष्ठा के अनुकूत करना आवश्यक था। इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया था कि वर पत्तवालों को सब प्रकार की सुविधा और सुपास दिया जाय, जिससे उन्हें शिकायत करने का कोई मौका न मिले। वास का कथन है कि विवाहोत्सव के कार्य में सिक्रय भाग लेने के लिए राजागण भी कटिवद्ध हुए थे और सुदूर पूर्व के सभी सामंदों की रानियां भी इस अवसर पर आई थीं । ैदेखिए, 'जीवनी', पृ० १७६

भूमृन्मूर्झिस्थितोपि माहेश्वरपादन्यास इव संवलभुवनन्मस्कृतो मीखरि वंशः—'हर्पंचरित', ए० २००

अमहत्त्रमी नाम महपतिरिव गांगतः, 'हर्षचरित', पृ० २००

्विवाह का सभी काम बड़ी धूमधाम के साथ समाप्त हुआ। महुवर्मी अपनी नवविवाहिता स्त्री को लेकर अपने घर आया। विवाह का राजनीतिक परिखाम वड़ा महत्त्वपूर्ण था। मौलरि लोग गुप्त राजाओं के पुराने शत्रु थे। अब महवर्मा और राज्यश्री के विवाह द्वारा मौस्वरियों वधा थानेश्वर के पुष्यभूवि-वंश के बीच मैत्री-संबंध स्थापित हो गया । अतः गुप्तवंश के लोग पुष्य-भूति-वंश के शत्रु बन गए। पुष्यभूति तथा मौखरियों के मैत्री-संबंध के विरोध में मालवा के गुप्त लोगों ने गौड़ों के साथ मित्रता कर ली। मौखरियों और गौड़ों की पारस्परिक शत्रुवा ईशान-वर्मा के शासन-काल से चली आती थी। गौड़ों का राजा इस समय शशांक था छौर वह संभवतः गुप्तवंश का था। दे इस प्रकार वंगाल के गौड़ और मालवा के गुप्त लोगों ने पुष्यभूति तथा मौस्रिरियों के विरुद्ध अपना एक गुट्ट बना लिया। यह राजनी-विक द्लवंदी स्पष्टतः थानेश्वर के राजा के लिए विपत्तिजनक संभावनात्रों से परिपूर्ण थी। सिंहासनारोह्ण के समय महाराज हर्षवर्द्धन को जिन उपद्रवों का सामना करना पड़ा उनमें से अधिकांश की उत्पत्ति का मूल कारस कन्नीज तथा थानेश्वर का मैत्री-संबंध ही था।

विवाहोत्सव के सुखद एवं सफल संपादन के अनंतर वृद्ध

<sup>्</sup>षेविवाह के ब्रात्यधिक मनोरंजक वर्णन के लिए देखिए, 'हर्ष चरित,' पृ० २००-२०७। वाण का वर्णन तत्कालीन सामाजिक ब्रावस्था का एक सजीव चित्र हमारे सामने उपस्थित करता है।

गौरीशंकर चटर्जी ने श्री राखालदास बनेजी (बांगलार इतिहास मा० १) तथा एलन (केटलाग आफ कायं इन ब्रिटिश म्यूजियम लंदन ए० ६४) के आधार पर कई स्थानों पर लिखा है कि शशांक गुप्तवंश का था। परंतु डा० मज्यदार ने उन मतों का सप्रमाण लंडन कर यह सिद्ध किया है कि शशांक का गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था। अब वही मत सबमान्य है कि वह एक स्वतंत्र शासक था जिसके आरं भिक्त जीवन के विपय में अधिक कुछ ज्ञात नहीं है [हिस्ट्री आफ बंगाल भा० १ पृ० ५६] —सं०

राजा का चित्त राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा की खोर आक-र्षित हुन्ना। ६०४ ई० के लगभग, माचीन भारत के स्वतंत्र लुटेरे हू सों ने एक बार फिर उपद्रव मचाना प्रारंभ किया। थाने श्वर राज्य की उत्तरी-पश्चिमी सीमा को इन ऋशांति प्रिय लुटेरों से सदैव भय बना रहता था। उन्हें शांत रखने के लिए बार-बार दंड देने की त्रावश्यकवा पड़ती थी। फलतः उपद्रव के प्रारंभ होते ही, राजा प्रभाकरवर्द्धन ने बड़े राजकुमार राज्यवर्द्धन को एक विशाल सेना के साथ उत्तरी-पश्चिमी सीमा की श्रोर हुए। को पराजित एवं दंडित करने के लिए भेजा। बागा के कथना-नुसार युवराज की श्रवस्था उस समय वर्म धारण करने के उप-युक्त थी। हर्ष भी एक अश्वारोही सेना के साथ अपने अग्रज के पीछे चले। हर्ष युवराज से चार वर्ष छोटे थे। जिस समय राज्यवर्द्धन हुएों के साथ युद्ध करने में संलग्न था, हर्ष हिमाचल 🌕 के अंचल में स्थित शिविर से दूर आखेट का आनंद उठाते रहे। अपनी वाण-वर्षा से उन्होंने कुछ ही दिनों में आस पास के जंगलों को वन्य-पशुत्रों से विहीन कर दिया।

युद्ध-काल के बीच ही में हुष को कुरंगक नामक एक दूत से यह दुखद समाचार मिला कि वृद्ध राजा तीन्न ज्वर से पीड़ित है और शय्या पर पड़ा है। पिता की बीमारी का हाल मुनते ही हुष तुरंत घोड़े पर सवार हो राजधानी पहुँचे। उनके साथ। उनका मंमेरा भाई भांडी भी था। राजधानी में पहुँच कर उन्होंने देखा कि सारा नगर शोक-सागर में निमम है। राजा का रोग असाध्य हो गया था। उसके मित्र, परामर्शदाता, संबंधी तथा राजमंत्रीगए सभी निराश हो उसकी की मृत्यु प्रतीचा कर रहे थे। रानी यशोमती स्वामी के जीवन से एक-दम निराश हो, अन्य रानियों के साथ घधकती हुई चिता में कृद पड़ी। माता को इस भीषण संकल्प से विचलित करने के लिए हुई ने बहुत अनुनय-विनय किया; किंतु उनके सारे प्रयन्न विफल

सिद्ध हुए। राज्यवर्द्धन को बुलाने के लिए एक के बाद एक करके श्रनेक कुशल दूत पहले ही रवाना किए जा चुके थे। इधर इसी बीच में आयुर्वेद-शास्त्र के अन्टांगों में पारंगत सुपेए तथा रसा-युन नामक दो पट्ट चिकित्सक लाख प्रयत करने पर भी महाराज की अञ्जा न होते देख बिल्कुल ह्वोत्साह हो गए और उन्होंने अपने भौतिक शरीर को अप्ति में भरमसात् कर दिया। राजा का स्वर्गवास हो गया। राज्य में चारों छोर कुहराम मच गया, सर्वत्र शोक और विलाप होने लगा। मरते समय राजा ने अपने छोटे पुत्र से चीए स्वर में कहा—'यह पृथ्वी तुम्हारी है, तुम इसके उत्तराधिकारी बनो '-ऐसा कहना तो केवल पुनरुक्ति ही होगी, क्योंकि तुम तो स्वयं चक्रवर्ती पद के लच्च हों से युक्त हो। 'राज-कोष पर अपना अधिकार कर लो'- तुम से ऐसा कहना भी निरर्थक है; क्योंकि चाँदनी की भाँवि निर्मल यश का संचय करना ही तुम्हारी एक मात्र लालसा है। सकल राज-समूह को अपनात्रो'-तुम से ऐसा कहना भी निरर्थ क ही है; क्योंकि तुम ने अपने गुणों से जगत को अपना लिया है। 'राज्य के भार को संभालो'—तुम्हें ऐसा कहना भी श्रतुचित माल्म होता है; क्योंकि तुम तो तीनों लोक के भार को वहन करने में अभ्यस्त हो। 'अपने शतुओं का विष्वंश करो'—यह तो स्वयं तुम्हारे आंतरिक

पराक्रम की प्रेरणा है। भरणाक्रम के इन उपरोक्त शब्दों से मरणासन्न महाराज प्रमाकरवर्द्धन के इन उपरोक्त शब्दों से यह श्वनित होता है कि वह अपने बाद हुई को राज्य का उत्तरा-धिकारी बनाना चाहता था। स्मिथ का कथन है कि राज-दरबार में एक ऐसा दल था जो छोटे राजकुमार को सिंहासन का उत्तरा-

<sup>े</sup> जितिरियं तवेति लज्ञणाष्यातचकवर्तिपदस्य पुनरक्तिमव । स्वी-कियतां कोशः शशिकरिनकरिनमेलयशः संचयेकामिनिवेशिनो निक्पयोग-मित्र । ख्रात्मीिकयतां राजकमिति गुर्णगणात्मीकृतं जगतो गतार्थमित्र । उद्यतां राज्यभारः इति भुननत्रयभारवहनोचितस्यानुचितनियोग इत । शत्रवो नेया इति सहजस्य तेजस एवेथं चिंता — 'हर्षचरित', पृ० ३

धिकारी बनाने के पत्त में था। किंतु इस बात का कोई प्रमास उपलब्ध नहीं है। हर्ष गद्दों के लिए लालायित नहीं थे और न उन्होंने अपने दिल में कोई मंसूबा ही बांधा था। हमारा यह कथन इसी से प्रमासित होता है कि राज्यवर्द्धन को युद्ध-चेत्र से जुलवाने के लिए उन्होंने एक-एक करके अनेक दूत भेजे थे। यही नहीं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी की थी कि बड़े भाई राज्यवर्द्धन हो गद्दों के अधिकारी बनाए जांय और उनको यह भय था कि कदाचित् पिता की मृत्यु को सुन कर वे संसार बोड़ न बैठें। व

हूणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवर्द्धन राजधानी को वापस श्राया। संपूर्ण राज-नगर राजा की मृत्यु से उदास श्रीर शोक-प्रस्त था। पिता की मृत्यु पर युवराज को इतना श्रधिक शोक हूं शा कि उसने राज-काल का दायित्व हर्ष पर छोड़ कर संन्यास का प्रहर्ण करने का संकल्प कर लिया। उसने हर्ष से कहा कि मेरे मन-रूपी वस्त्र में जो स्नेह-रूपी मल संलग्न है उसे पर्वत शिखर से वह कर श्राते हुए स्नोतों के स्वच्छ जल से धोने के लिए में संन्यास प्रहर्ण करना चाहता हूँ। श्रवः मेरे हाथ से राजत्व का भार तुम श्रपने ऊपर लो। उराज्यवर्द्धन के इस संकल्प से हर्ष को बड़ा दुःख हुश्रा। उन्होंने श्रपने श्रप्रज से कहा कि ऐसो श्राहा देना ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई "श्रोतिय को सुरापान करने, सद्भृत्य को स्वामी से द्रोह करने, संवजन पुरुष को श्रम के साथ व्यवहार रखने श्रथवा साध्वो को स्वीत्व का त्याग

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>स्मिथ, त्राली हिस्ट्री त्राफ्त इंडिया', ए० ३४६

श्त्रिप नाम तातस्य मरणम् महाप्रलयसदृशमिदम् श्रुत्वा आयो वाष्पजलस्नातो न गृहीयाद्दल्कले नाश्रयेदा राजिराश्रमपदं न विशेदा पुरुपसिंहो गिरिगुहाम्—'हर्पचरित', पृ० २४०

उसोहमिन्छामि मनसि वाससीव संलग्न स्नेहमलमिदं ग्रमलैः शिखरि-शिखर प्रसवर्णः स्वन्छसोतोम्बुभिः प्रज्ञालियतुमाश्रमपदे—'हर्पचरित',

करने के लिए कहें ?।" किंतु राज्यवर्द्धन अपने संकल्प से तिनक भी विचलित नहीं हुआ। संसार का त्याग कर संन्यास प्रह्ण करने का उस का निश्चय दृढ़ था। पूर्व आदेश के अनुसार वस्त्र-रक्तक ने उसके लिए वल्कल वस्त्र लाकर प्रस्तुत किया। संन्यास लेने की सब तैयारी हो गई तब सहसा विपत्ति-सूचक घटनाओं की आशंका से राज्वर्द्धन को संन्यास-दंख प्रहण् करने के बदले राजदंख सँभालने के लिए विवश होना पड़ा। उसने अपने चित्त को संन्यास की ओर से हटाकर युद्ध-चेत्र की ओर प्रवृत्त किया।

राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामक एक प्रविष्ठित नौकर राज्यवर्द्धन के पास एक भीषण आपत्ति का संवाद लेकर आया। उसने कहा, 'स्वामिन! छिद्र देखकर आयात करना दानवों के सहश दुष्ट लोगों की रीति है। जिस दिन राजा (प्रभाकर-वर्द्धन) की मृत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज प्रहवर्मा का प्राण्डांत कर दिया राजकुमारी राज्यश्री चोर की छो की माँति कान्यकुञ्ज के कारागार में बाल दी गई हैं, और उसके चरणों में वेड़ियाँ पहना दी गई हैं। इसके अतिरिक्त यह भी सुनने में आया है कि बह दुष्ट, यहाँ की सेना को नेता-रहित समम कर इस देश पर भी आकम्प करने का विचार कर रहा है। इन्हीं समाचारों को लेकर में आया हूँ। अब सब मामला आपके हाथों में है, जैसा उचित सममें आया करें ना

भे भेशोतियमित सुरापाने सद्भृत्यमित स्वामिद्रोहे सज्जनमित नीचोप-सर्पे सुकलत्रमित व्यमिचारे—'हर्षचरित्र', पृ० २४९

<sup>्</sup>यस्मिन्हिन अवनिपतिलपरत इति अभूत वार्ता तस्मिन्नेव देवीः यहवर्मा दुरात्मना मालवराजेन जीवलोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजिता भतृदारिकापि राज्यश्रीःकालायसनिगङ्चुम्त्रितचरणा चौरांगणेव संयत्त कान्यकुन्जे कारायां निह्निता। किंत्रदंती च.......... एतामपि मुवमा-जिगमिपतीति—'हर्षचरित', पृ० २५१

**6**5

धिकारी बनाने के पत्त में था। किंतु इस बात का कोई प्रमाख उपलब्ध नहीं है। हर्ष गद्दों के लिए लालायित नहीं थे और न उन्होंने अपने दिल में कोई मंसूबा ही बांधा था। हमारा यह कथन इसी से प्रमाखित होता है कि राज्यवर्द्धन को युद्ध-तेत्र से जुलवाने के लिए उन्होंने एक-एक करके अनेक दूत भेजे थे। यही नहीं, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना भी की थी कि बड़े भाई राज्यवर्द्धन हो गद्दों के अधिकारी बनाए जांग और उनको यह भय था कि कदाचित पिता की मृत्यु को सुन कर वे संसार बोद न बैठें। व

हूणों पर विजय प्राप्त करके राज्यवर्द्धन राजधानी को वापस श्राया। संपूर्ण राज-नगर राजा की मृत्यु से उदास श्रोर शोक-प्रस्त था। पिता की मृत्यु पर युवराज को इतना श्रधिक शोक हुआ कि उसने राज-काल का दायित्व हुई पर छोड़ कर संन्यास का महण करने का संकल्प कर लिया। उसने हुई से कहा कि मेरे मन-रूपी वस्त्र में जो स्नेह-रूपी मल संलग्न है उसे पर्वव शिखर से बह कर श्राते हुए स्रोतों के स्वच्छ जल से धोने के लिए में संन्यास प्रहण करना चाहता हूँ। श्रवः मेरे हाथ से राजत्व का भार तुम अपने अपर लो। उराज्यवर्द्धन के इस संकल्प से हुई को बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने अपने श्रमज से कहा कि ऐसो श्राहा देना ठीक वैसा ही है जैसा कि कोई श्रीतिय को सुरापान करने, सद्भृत्य को स्वामी से द्रोह करने, संवजन पुरुष को श्रम के साथ व्यवहार रखने श्रथवा साध्वो को स्वीत्व का त्याग

१स्मिय, ऋली हिस्ट्री ऋाफ इंडिया, ए० ३४६

श्रिप नाम तातस्य मरणम् महाप्रलयसदृशमिदम् श्रुत्वा श्रायो वाष्पजलस्नातो न गृह्वीयाद्दल्कले नाश्रयेद्दा राजिषराश्रमपदं न विशेदा पुरुपसिद्दो गिरिगुहाम्—'हर्पचरित', पृ० २४०

अरोहमिच्छामि गनित वाससीव संलग्न स्नेहमलिमदं ग्रमलैः शिखरि-शिखर प्रस्ववर्णः स्वच्छस्रोतोम्बुभिः प्रज्ञालियतुमाश्रमपदे—'हर्षचरित', पृठ २४⊏

करने के लिए कहें : " किंतु राज्यवर्द्धन अपने संकल्प से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। संसार का त्याग कर संन्यास प्रह्ण करने का उस का निश्चय दृढ़ था। पूर्व आदेश के अनुसार वखः रचक ने उसके लिए वल्कल वस्न लाकर प्रस्तुत किया। संन्यास लेने की सब तैयारी हो गई तब सहसा विपत्ति-सूचक घटनाओं की आशंका से राज्वर्द्धन को संन्यास-दंड प्रहण करने के बदले राजदंड सँभालने के लिए विवश होना पड़ा। उसने अपने चित्त को संन्यास की ओर से हटाकर युद्ध-चेत्र की ओर प्रवृत्त किया।

राजकुमारी राज्यश्री का संवादक नामक एक प्रविष्ठित नौकर राज्यवर्द्धन के पास एक भीषण आपित का संवाद लेकर आया। उसने कहा, 'स्वामिन! छिद्र देखकर आयात करना दानवों के सहरा दुष्ट लोगों की रीति है। जिस दिन राजा (प्रभाकर-वर्द्धन) की मृत्यु का दुखद समाचार मिला उसी दिन मालवा के दुष्ट स्वामी ने महाराज प्रहवर्मा का प्राणांत कर दिया राजकुमारी राज्यश्री चोर की छो की भाँति कान्यकुव्ज के कारागार में हाल दी गई हैं, और उसके चरणों में वेड़ियाँ पहना दी गई हैं। इसके अविरिक्त यह भी सुनने में आया है कि वह दुष्ट, यहाँ की सेना को नेता-रहित समक्त कर इस देश पर भी आकर्मण करने का विचार कर रहा है। इन्हीं समाचारों को लेकर में आया हूँ। अब सब मामला आपके हाथों में है, जैसा उचित समक्ते आप करें ने।

भे श्रीत्रियमित सुरापाने सद्भृत्यमित स्वामिद्रोहे सज्जनमित नीचोप-सपणे सुकलत्रमित न्यभिचारे—'हर्षचरित्र', पृ० २४६

व्यस्मिन्नहिन अविनिपतिल्परत इति अभूत वार्त्ती तस्मिन्नेव देवीः मह्यमा दुरात्मना मालवराजेन जीवलोकमात्मनः सुकृतेन सह त्याजिता भतृदारिकापि राज्यश्रीःकालायसनिगङ्चुम्त्रितचरणा चौरांगणेव संयत्व कान्यकुव्जे कारायां निज्ञिता। किंवदंती च.......... एतामपि भुवमा-जिगमिपतीति—'हर्षचरित', पृ० २५१

# मालवा से युद्ध

इस दुलद समाचार को सुनकर राज्यवर्द्धन कोघ के मारे आगबबूला हो गया। संन्यास-महस्य के पूर्व-संकल्प को त्यांग कर वह
बोल उठा कि 'आज मैं मालवा राजवंश का नाश कर ने के लिए जाता हूँ। इस अति उद्दंह शत्रु का दमने करना ही मेरे शोकाप-हरण का उपाय और मेरी तपस्या होगी। क्या मालव-राज के हाथों स मौखरियों का निरादर (परिभव) होगा शयह तो वैसे ही है जैसे कि अंधकार से सूर्य का तिरस्कार कराना अथवा हरिणों से सिह का अयाल खिचाना। ऐसा कहकर शत्रु पर आक्रमस्य करने के लिए दस सहस्र अश्वारोहियों की सेना लेकर उन्होंने प्रस्थान किया। उनके साथ उनका ममेरा भाई भांडी भी था। हर्ष को अपनी इच्छा के विरुद्ध राजधानी में ही रहना पड़ा। राजकुटुंब तथा प्रजा की देख-भाल करने के संबंध में राज्यवर्द्धन ने उन्हें कुछ शिचा दी और हाथियों सहित एक सशस्त्र सेना को उनके निरीक्षस में कर दिया।

यहां पर एक प्रश्न यह उठता है कि मौखिर राज प्रहवर्मा की हत्या, करनेवाला मालव-नरेश कीन था ? वाण इस विषय में विल्कुल मौन है। हर्ष के वंसखेरा तथा मधुवनवाले लेखों में देवगुप्त नामक एक राजा का उल्लेख मिलता है। उन लेखों के अनुसार यह देवगुप्त उन समस्त रजाओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध था, 'जो दुष्ट अश्वों की माँतिथे और जिन्हें राज्यवर्द्धन ने अपने अधीन किया'। रायचौधुरी महोदय का कथन है कि ' चूंकि हर्षचरित में गुप्तवंशीय राजाओं का संबंध, बरावर मालवा से दिखाया गया है अतः इस बात में तिनक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि उक्त लेखों का देवगुप्त और मौखिर-नरेश प्रहवर्मा जा सकता कि उक्त लेखों का देवगुप्त और मौखिर-नरेश प्रहवर्मा

<sup>े</sup>कुरंगकैः कचप्रदः केसरियाः तिमिरैस्तिरस्कारो रवेः यो मीखरायां मालवैः परिभवः—हर्पचरित्र, पृ० २५२

रायचीधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ्न एशंट इंडिया', १० ४०६

की हत्या करने वाला हुन्ट मालवाधिपित दोनों एक ही व्यक्ति थे। डा॰ हर्नते के कथनानुसार मंगव हो सकता है कि देवगुप्त कुमारगुप्त तथा साधवगुप्त का बड़ा भाई रहा हो।

उसके और उसके दोनों छोटे भाइयों के वीच भ्रात-प्रेम त्रिथवा मैत्री-संवंध का अभाव था। वे दोनों संभवतः उसके सौतेते भाई अर्थात् महासेनगुप्त की किसी दूसरी स्त्री के पुत्र थे। श्रक्रसड़ के लेख में, जिसमें श्रीहर्ष के खाथी साधवगुप्त का नाम मिलवा है, देवगुप्त का नामोल्लेख नहीं उपलब्ध होता। किंतु इस में कोई छ। रचर्य की बात नहीं है। प्रथम बात तो यह है कि देवगुप्त तथा माधवगुप्त में मैत्री-संबंध नहीं था। अतः संभव है कि लेख के उत्कीर्ण-कर्ता ने देवगुप्त का नाम छोड़ दिया हो। दूसरी वात यह है कि देवगुप्त एक प्रकार से वलपूर्वक गद्दी पर अधिकार करनेवाला सममा जाता था और इसी कारण वह नेश-तालिका में स्थान पाने योग्य नहीं सममा गया।<sup>२</sup> ( यद्यपि इस वात को हमें अवश्य खीकार करना पड़ेगा कि प्रतिद्वंद्वी भाई अथवा चचा का नामोल्लेख न करने का कोई रिवाज नहीं था3।) उक्त दोनों वावों के ऋतिरिक्त एक वात और भी है। जैसा कि डाक्टर चौधुरी कहते हैं, ट्रेबगुप्त का नाम अफसड़ के लेख में उसी प्रकार से गायव है जिस प्रकार भिटारी के लेख की वालिका में स्कंदगुप्त का नाम। ४

वाण के 'हर्षचरित' से ज्ञात होता है कि मालवा के राजा (देवगुप्त) ने कर्णसुवर्ण के गौड़-राजा शशांक के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किया था। ह्वेनसांग का भ्रमण-वृत्तांत उसे एक महस्वा-

वजर्मल ज्ञाक दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी १६०३, ए० ५६२ वैद्य, 'मिडिएवल हिस्ट्री ज्ञाक इंडिया', जिल्द १, ए० ३५

उरायचोधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री ग्राफ एंशंट इंडिया', पृ० ३६४

<sup>.</sup> n. 15-461 1

४वही, पृट ४०६

कांची नरेश प्रमाखित करता है। उसकी जीवन-लीला की वर्णन हम आगे चलकर एकं अध्याय में करेंगे। उसकी जीवन-गाथा के पढ़ने से हमें थोड़ा-बहुत शेरशाह का स्मरण हो आवा है, जिसने मुराल सम्राट् हुमायूँ को राज्य से बाहर खदेड़ दिया } यह बात प्रायः निश्चित है कि शशांक गुप्तवंश का था। उसने गुप्त-साम्राज्य के लुप्त गौरव को एक बार पुनुरुज्जीविव करने का प्रयत किया था। वह कूटनीति का बंड़ा भारी पंडित था। वह इस विचार का पोषक था कि प्रेम तथा युद्ध में सब कुछ न्याय-संगत है। वह बड़ा चतुर था। प्रभाकर वर्द्धन की मृत्यु के उप-रांत उसने विचार किया कि अब पुष्यभूति तथा मौखरि लोगों की शक्ति पर आघात करने का ठीक अवसर आ गया है। राज्यवद्भन, हर्ष तथा श्रहवर्मा तीनों की अवस्था उस समय कम थी । मालवा के गुप्त लोगों तथा थानेश्वर के वर्द्धन लोगों के वीचू. ख्रनवन थी ही। अतः कूटनीति की एक सुंदर चाल चलकर उस ने मालवा के देवगुप्त के साथ मैत्री-संबंध स्थापित किया श्रीर उत्तरी भारत के राजनगर कन्नीज पर दोनों ने संयुक्त त्राक्रमए किया। कन्नौज के पतन के पश्चात् शीघ्र ही थानेश्वर पर भी श्राक्रमण होता; किंतु उसकी योजना जिसे उसने वड़ी साव-धानी और चतुरता के साथ तैयार की थी, अंत में विफल हो गई।

एक दिन जब महाराज हर्ष दरवार-आम में बैठे हुए थे, कुंतल नामक एक श्रश्वारोही अक्सर ने आकर उन्हें सूचना दी किं महाराज राज्यवद्धेन ने बड़ी ही आसानी के साथ मालव-नरेशाद को पराजित किया; किंतु गोड़-राजा के भूठे सम्मान तथा शिष्ठा-चार के भुलावे में आकर उसने (राज्यद्धन) उस पर विश्वास कर लिया और उसने (गोड़-राजा) अपने भवन में उसे एकाकी, निरस्न पाकर मार डाला।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>तस्माच हेलानिर्जितमालवानोकमपि गौड़ाधिपेन मिथ्योपचारोपः

वंसखेरा का ताम्र-लेख इस घटना का उल्लेख इस प्रकार से करवा है—"देवगुत वथा अन्य राजाओं को—जो दुष्ट घोड़ों के सहरा थे और जो चाबुक के प्रहार से अपना मुँह फेर लेने के लिए वाध्य किए गए—एक साथ जीतकर, अपने रात्रुओं का मूलोच्छेदन करके, संसार पर विजय प्राप्त करके, प्रजा को संतुष्ट करके, (महाराज राज्यवर्द्धन ने) सत्य के अनुरोध से रात्रु के भवन में अपना प्राग्त सो दिया"। चीनी यात्री भी बाग तथा इस लेख के कथन का समर्थन करवा है। वह लिखवा है "पर-वर्ती राजा (अर्थात् राज्यवर्द्धन) सिंहासन पर वैठने के बाद तुरंत ही, पूर्व भारत में स्थित कर्ण-सुवर्ण के बौद्ध-धर्म-हंता दुष्ट राजा शशांक के द्वारा घोखा देकर मारा गया।

इस प्रकार यह वात ध्रुव-सत्य प्रमाणित होती है कि राज्य-सर्द्धन की हत्या की गई थी। हत्या का उद्देश्य चाहे जो कुछ भी रहा हो, पर इतना तो निश्चय ही है कि शशांक ने ऐसे संभ्रांत शत्रु के रक्त से अपने हाथों को कलंकित किया, जिसे उसने मीठी बातों से घोखा देकर बुलाया और पार्श्व-रक्तकों की श्रनुपस्थिति में मार डाला।

एक के बाद एक करके लगातार अनेक विपत्तियों के आ पढ़ने से राज्य में भय का संचार हो गया। इन विपत्तियों के फल-स्वरूप राज्य में अञ्यवस्था तथा अराजकता अवश्य ही फैल गई होगी। सामंत लोग निश्चय ही स्वतंत्र हो गए रहे होंगे और

चितविश्वासं मुक्तशस्त्रं एकाकिनं विलब्धं स्वभवने व्यापादितमश्रीवीत् — 'हर्पचरित', पृ० २४५

१राजानो युधि दुष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्तादयः। कृत्या येन कशाप्रहारविमुखास्तर्वे समं संयताः॥ उत्तवाय द्विषतो विजित्य वसुधान कृत्वा जनानां प्रियं। प्राचानुष्मितवानरातिभवने सत्यानुरोषेन यः॥

<sup>-</sup> वंचलेरा का ताम्र-लेख, पक्ति ६

वारमं, जिल्द १, ५०, ३४३

**#8** 

प्रजा भी अशांव हो उठो होगी। ऐसी अवस्था में यह स्रावश्यंक था कि राज्य के प्रति प्रजा में किए विश्वास उत्पन्न किया जाय, सिंहासन की प्रविष्ठा की रचा की जाय और शांवि तथा कानून की स्थापना की जाय। ये कार्य कठिन और महान् थे। इसके ख्रतिरिक्त.शत्रु को जो खभी स्वच्छंद-रूप से विचरण करता था, दंड देने की आवश्यकता थी। इन सब कामों को करने के लिए राजा में असाधारण दृढ़ता, बुद्धिमानी श्रौर वल होना चाहिए था । हर्पे अभी १६ वर्षे की अवस्था के एक नव-युवक राजकुमार थे। ऐसी दशा में यह असंभव नहीं है कि उनके सिर पर राज-मुकुट रखने के पूर्व दरबारियों के हृदय में संकल्प-विकल्य के भाव उत्पन्न हुए हों। किंतु नव-युवक होते हुए भी हर्ष अपने साहस तथा अन्य अनेक राजकीय गुर्खों का परिचय दे चुके थे श्रीर वे इस अवसर पर शासन के महान् दायित्व को वहनू: करने के सर्वथा उपयुक्त थे। मंत्रियों को इस वात के समभने में देरी नहीं लगी। भांडी के पर। मर्श से उन्होंने हर्प को सिंहासन पर वैठन के लिए बुलाया। चीनी यात्री का कथन है कि सिंहा-सनारोहण के पश्चात् तुरंत ही राज्यवर्द्धन पूर्वी भारत में स्थित कर्ण-सुत्रर्थ के वौद्ध-धर्म संहारक दुष्ट राजा शशांक के द्वारा धोखा दे कर मारा गया। इस पर कन्नौज के राजनीतिज्ञों ने श्रपने नेवा वानि ( भांडी ) की सलाह से हव राजा के छोटे भाई हर्पवर्द्धन को राजा होने के लिए बुलाया। राजकुमार उनकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बड़ी नम्रवा के साथ टालमटोज किया। जब राज्य के मंत्रियों ने भाई का उत्तरा विकारी वनने तथा ऋतृ हंता से प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्द्धन से वहुत ऋतुरोध किया, तब राजकुमार ने ऋव-लोकितेश्वर वोधिसत्व की सम्मित लेने के लिए निश्चय किया। वोधिसत्व ने कृपापूर्वक उत्तर दिया। राजक्रमार से उनने कहा कि यह तुम्झरे सुकर्म का फल है कि तुन राज-पुत्र हुए हो। जो राज्य तुम्हें दिया जा रहा है, उसे स्वीकार कर लो छोर तब वीद्ध-

धर्म को सर्वनाश के उस गड्दे से, जिसमें कर्णमुक्ण के राजा ने उसे डाल दिया है, बाहर निकालो और फिर अपने लिए एक बड़ा राज्य स्थापित करो। बोधिसत्व ने गुप्त सहायता देने का क्रिक्न दिया और उन्हें सावधान किया कि न तो आप सिंहासन पर वैठो और न महाराज की उपाधि धारण करो। इसके पश्चान् हर्षबद्धेन कन्नोज के राजा बन गए। उन्होंने राज-पुत्र की उपाधि महस्य को और अपना उपनास शीलादित्य रक्ता।

चीनी यात्री के उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है कि हर्ष राजमुकुट धारण करने के लिए तैयार न थें। इसका क्या कारण
था हम निश्चयात्मक रूप से नहीं वतला सकते। उनकी इस
अनिच्छा का कुछ प्रमाण हमें वाल के 'हर्षचरित' से भी मिलता है।
उसमें एक स्थान पर लिखा है कि राजलक्ष्मी ने उनका आर्लिअवयुवों के राजिचिह्नों को पकड़कर उनकी, अपनी इच्छा के
विरुद्ध, वलपूर्वक सिंहासन पर चैठाया। यद्यपि वे तपस्या
करने का संकल्प कर चुके थे और उस संकल्प से, जिसका
पालन करना इतना कठिन था जितना कि तलवार को धार को
पकड़ना—वे विचलित नहीं हुए। व

यद हुष ने बास्तव में कोई अनिच्छा प्रकट की थो तो वर् संभवतः थानेरवर राज्य के संयय में नहीं थी। थानेरवर के राज्य में राज्यवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत हुष ही एकमात्र उत्तराधिकारी थे। वास के उपरोक्त कथन को हम कवित्व का उच्छ्वास कह कर अप्राह्म ठहरा सकते हैं। उसका उद्देश्य अपने आश्रयदाना

वाटर्स, जिल्द १, ५० ३४३

रश्चनिर्छतमपि बलादारोगियतुमिय सिंहासनं सर्वावयवेषु सर्वलक्ष्यार्थिति रहीतत्र अचर्यमालिंगितं राजलस्माः प्रतिपन्नासिधाराधारण्यम्तमिवस्वादिनं राजपि .....( वाणः) हर्पमाद्राक्षीत्—हर्षंचरित ६०,१११

विहाररंजन राय— 'हर्प शीलादित्य—ए निवाहल्ड स्टडी,' इंडि-

श्रीहर्ष के परित्र को एक प्रादर्श रूप देना था। उनका चरित्र-चित्र वह एक ऐसे महान् व्यक्ति के रूप में करना चाहता था, ह राज्य की श्री, सत्ता, अथवा प्रविष्ठा आदि किसी भी बस्तु । परवाह न करता हो। इसके अतिरिक्त ज्ञात होता है कि राज्यवर्द्ध श्रीर हर्षवर्द्धन दोनों वापसिक जीवन में अग्रसर होने के लि एक दूसरे से होड़ करते थे और बहुत संभव है कि आत्मत्या के अविश में आकर हर्ष ने संसार का परित्याग कर देने व इच्छा घोषित कर दी हो । किंतु राज्यबद्धेन की मृत्यु के उपरांत हुषे को इच्छा न रहते हुए भी, राज-पद के दायित्व की ऋंगीका करना पड़ा। उनके सिंहसनारोहरा का तनिक भी विरोध नहं हुं आ। इसके विपरीत, यही उचित सममा गया कि राज्यवर्द्ध के बाद हर्ष ही राजकाज को संभालें। सेनापित सिंहनाद ने ज साथ ही उनके पिता का एक मित्र भी था, हर्ष को संबोधित कर<sup>ह</sup> . कहां—"कायरोचित शोक का परित्याग कर, राजकीय गौरः को जो आपका पैतृक अधिकार है—उसी प्रकार से अपने अधि कार में कर लीजिए जिस प्रकार सिंह मृगशावक को कर लेता है अब चूंकि राजा (प्रभाकरवर्द्धन ) का स्वर्गवास हो गया है औ राज्यवर्द्धन ने दुष्ट गौड़राज-रूपी सर्प के द्वेष से व्यपना प्राग छोड़ दिया है, ऋवः इस घोर विपत्ति में, पृथ्वी के भार को धारए करने के लिए आप ही एक मात्र शेषनाग हो।""

एक वात यह भी विचारणीय है कि वाण ने कहीं भी भांडी का नाम लेकर यह नहीं लिखा है कि उसने हर्ष को राजगही स्वीकार करने के लिए बुलाया था। इसके विपरीत चीनी यात्री हमें बतलाता है कि वह बानी या भांडी ही था जिसके परामर्श

यन हिस्टारिकल क्वार्टली, १९२७ पृ० ७७२

१देव देवभूयंगते नरेंद्रे दुष्टगौड़भुजंगजग्धजीविते च राज्यवर्द्धने वर्ते ऽस्मिन् महाप्रलंथे धरणीयारणायाधुना त्वं शेपः—'हर्पचरित', पृ० २६२

से कन्नीज के बड़े बड़े राजनी विज्ञों ने हर्षबर्द्धन से गही पर बैठने के लिए प्रार्थना की। वास्तिविक वात यह है कि हिनसांग का कथन थानेश्वर-राज्य से कुछ भी संबंध नहीं रखता। सिहासना-रोहरण के संबंध में हर्ष का संकल्प-विकल्प थानेश्वर की राज-गहो के संबंध में नहीं था। कन्नौज के सिंहासन के लिए हो उन्हों-ने अपने दरवारियों के सामने हिचकिचाहट प्रकट की थी और यह विल्कुल स्वाभाविक था कि कन्नीज की गद्दी पर वैठने के पूर्व वे कुंब आगा-पीछा करते। उत्तराधिकार के क़ानून के अनु-सार प्रहवमीकी मृत्यु के पश्चात् राज्यश्री को ही कन्नौज साम्रा-ज्य की उत्तराधिकारिसी वनने का अधिकार था। हर्ष को अपनी खाभाविक धार्मिक मनोवृत्ति तथा बहिन के प्रति नैसर्गिक स्नेह के कारण यह उचित नहीं प्रतीत हुआ कि वे अपने को कन्नौज का राजा घोषित करें। किंतु राज्यश्री स्वयं शासन की चिंताओं से पराङ्मुखी तथा उसके प्रलोभनों की ऋोर से उदासीन थी। इसके अतिरिक्त वास के कथनानुसार उसने भिज्ञासी बनने की इच्छा प्रकट की थी और हुई की विनय-प्रार्थना से उसने अपने इस विचार को छोड़ा था। इतना सब कुछ होते हुए भी हर्प ने कत्रीन के सिंहासन पर वैठने के लिए संकल्प-विकल्प किया । उनका यह संकल्प-विकल्प इतना सच्चा था कि उन्होंने इस प्रश्न को अवलोकितेश्वर बोधिसत्व के सामने उपस्थित किया और जब देववासी हुई तभी उन्होंने कन्नौज की राज्यही को स्वीकार किया। फिर भी उन्होंने अपने को कन्नोज का महाराजा नहीं ,घोषित किया। चीनी प्रथ 'फेंग-चिह' हमें वतलाता है कि हर्ष अपनी विधवा वहिन से साथ मिलकर शासन करते थे। वे राजप्रतिनिधि थे और राज्यश्री के नाम से ही कन्नीज पर शासन करते थे।

यहां पर यह लिख देना उचित माल्म होता है कि थानेश्वर की गहो पर बैठने के कुछ समय परचात् ही हर्प कन्नोज के 55 ]

सिंहासन पर आरुढ़ हुए होंगे। कन्नीज उस समय शत्रु के अधि-कार में था। अतः हर्ष अपने शत्रु की खोज करने के लिए चले। लगावार कई दिनों तक चलने के परचात् एक दिन रास्ते में संपूर्ण मालव-सेना समेव जाते हुए भांडी से उनकी भेंट हुई 🎉 भांडी से उन्हें यह समाचार मिला कि राज्यश्री कन्नीज के कारा-गार से निकलकर विध्य-वन की खोर भाग गई है। इस समा-चार को सुनते ही हर्ष ने भांडी को शत्रू की खोर बढ़ने की खाजा दी श्रीर स्वयं वहिन की खोज करने के लिये चल पड़े। जब राज्यश्री मिल गई, तब उसे साथ लेकर वे गंगा-तट पर स्थित शिविर को ( जो संभवतः कन्नोज के पास था ) लौट आए। मांडी भी संभवतः उसी समय वहां पहुंच गया था। मालूम होतां है कि अपने विरुद्ध अधिक शक्तिशाली सेना को आते हुए देख कर शशांक कन्नौज छोड़कर अपने देश को लौट पड़ा था। इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि भांडी की प्रार्थना पर ही कन्नीज के राजनीतिज्ञों ने हर्प से मुकुट धारण करने की प्रार्थना की थी।

दर्ष ६०६ ई० में गद्दों पर वैठे थे। उनके नाम पर जो संवत् पड़ा उसका प्रथम वर्ष ६०६-७ ई० था। किलहार्न की गएना-नुसार हर्ष-संवत् हर्ष के सिंहसनारोहए के समय अर्थात् अक्तूबर ६०६ ई० में प्रारंभ हुआ था। हर्ष के शासन-काल के प्रथम ६ वर्षों में निरंवर युद्ध होते रहे। इसीलिए कदाचित चीनी इतिहास हमें उनके सिंहसनारोहए का समय ६१२ ई० वत्तलाता है। वास्तव में ६१२ ई० में तो उन्होंने अपनी स्थिति हद बना ली थी, और विल्कुल निर्भय हो गये थे। ६४३ ई० में द जव चीनी यात्री हर्ष के दरवार में था, हर्ष को शासन करते हुए ३० वर्ष से अधिक व्यवीत हो गए थे। ६४३ ई० के वसंत में जो पंचवार्षिक सभा हुई थी वह उनके शासन-काल की छठी

च्वाटर्सं, जिल्द १, पृ० ३४७ तथा 'जीवनी' पृ० १८३

सभा थी। इस प्रकार हुष के सिंहासनारोहण का कांल ६१२-६१३ ई० होता है। यदि ६ वर्ष का वह काल जो उत्तर के राज्यों को जीतने में व्यतीत हुआ था इस गराना में सम्मिलित कर दिया जाय तो हुष के सिंहासन पर बैठने का समय ६०६ ई० ठहरता है। 'जीवनी' में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर हुष का सिंहासना-रोहण-काल ६१६ ई० में ठहरता है, किंतु हमारे पास जो प्रमाण उपिथत हैं उनमें से कोई भी इस समय का समर्थन नहीं करता। सिंहासन पर बैठने के बाद हुष ने कन्नोज को अपनी राजधानी बना लिया। कन्नोज मौखरि-सन्नाटों की राजधानी था और थानेश्वर की अपेजा उसकी स्थित अधिक केंद्रीय थी।

### परिशिष्ट १

उस मालव-एन के विषय में जिसने कन्नीज के राजा मह-वर्मा पर आक्रमण किया और फिर युद्ध चेत्र में उसका वध किया, वड़ा वाद-विवाद खड़ा हो गया है। डा० हर्नले ने १६०३ ई० में 'रायल एशियाटिक सोसाइटी' के जर्नल में अपना एक निजी सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उस सिद्धांत को डा० राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'हर्प' में प्रहण किया है। उनके कथनानुसार, कन्नोज पर आक्रयण करनेवाला राजा, मिहिरकुल का विजेता यशोधर्मन विक्रमादित्य का पुत्र शीलादित्य था। यशोधर्मन ने उन्जैन को अपनी राजधानी वनाकर ४३३ ई० से लेकर ४८३ ई० तक राज किया। उसके पश्चान् उसका पुत्र शीलादित्य गही का उत्तराधिकारी हुआ। इसका प्रमाण उन्हें कल्हण के राज-तरंगिणी' नामक प्रंथ में मिलता है। सल्हण का कथन है कि विक्रमादित्य के पुत्र शीलादित्य को उसके शत्रुश्चों ने राज्य के बाहर खदेड़ दिया था; किंतु काश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने उसे फिर उज्जैन की गही पर वैठाया हैनसांग शीलादित्य का उल्लेख करता है। उसके कथनानुसार शीलादित्य उसके (यात्री के) समय (६४० ई०) से लगभग ६० वर्ष पूर्व — ४५० ई० के लगभग मो-ला-पो त्रर्थात् मालवा
पर शासन करता था। डा० हर्नले ने विक्रमादित्य के पुत्र शीलादित्य तथा मो-ला-पो के शीलादित्य को एक ठहराया है। विक्रमादित्य को कल्ह्स ने 'एकछत्र चक्रवर्ती' कहा है। अतः हर्नले के
अनुसार वह यशोधर्मन के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता।
मंडसोर के स्तंभ-लेख के अनुसार यशोधर्मन ने गुष्त-राजाओं
के साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य अपने आधिपत्य में कर लिया
था।

मालवा के शीलादित्य को पराजित करनेवाले शत्रु, कन्नौज के मौखरि, थानेश्वर के वर्द्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त राजा थे। गुप्त-राजाओं का यह वंश प्राचीन गुप्त सम्राटों के वंश की 🚜 एक शाखा थी। मालवा-साम्राज्य पर शीलादित्य के त्राधिकार का विरोध करनेवाले थानेश्वर के प्रभाकरवर्द्धन तथा उसके समकालीन मौखरि एवं गुप्त राजा थे। ये राजा वैवाहिक संबंध द्वारा एकता के सूत्र में छावद्ध थे। वे सब शीलादित्य को उस सम्राट् का पुत्र सममते थे जिसने प्राचीन गुप्तवंश को अधिकार-च्युत करके वल-पूर्वक अपना आधिपत्य स्थापित किया था। लगभग १० वर्ष (४८३-४६३ ई०) तक जारी रहनेवाले एक दीर्घ कालीन युद्ध के पश्चात् प्रभाकरवर्द्धन शीलादित्य को पद्च्युत करने में सफल हुआ। शीलादित्य ने विवश होकर काश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वितीय की शरण ली। प्रवरसेन हूणों के राजा वोरमास का पुत्र था ै उसका संवंध देश-शत्रू मिहिरकुत<sup>् के</sup> कुल से था। इस प्रकार शीलादित्य आस-पास के उन राजाओं द्वारा देश-द्रोही ठहराया गया जो स्वयं सम्राट् की पदवी धारण

१कल्ह्या 'राजतरंगियाी', अध्याय ३, श्लोक, १६५-६

२वही, श्लोक ५७-५८

करने का दावा करते थे। प्रभाकरवर्द्धन ने शीलादित्य के निंद नीय कार्य से अपने राज-वंश का अपमान सममा; क्योंकि उस की स्त्री रानी यशोमनी यशोधर्म-विक्रमादित्य की पुत्री थी। अतः एक ऐसे राजा से जो देश-द्रोही वनकर हूणों से जा मिला था अपने कुत्त की प्रतिष्ठा तथा देश के सम्मान की रत्ता के लिए वह अपने मित्र राजाओं की सहायता से अपने साले पर दूट पड़ा और उसे पूर्णतः पराजित कर दिया। यही नहीं, वास के कथ-नानुसार शीलादित्य ने विवश किए जाने पर अपने पुत्र मांडी को, राजकुमार राज्यवर्द्धन तथा हर्षवर्द्धन के सेवार्थ अपित किया। भांडी नाम जिसे ह्वेनसांग ने पो-नी लिखा है हूर्णजातीय नाम का संस्कृत तथा चीनी रूपमात्र है। किंतु ६०४ ई० के लगमग शीला-दित्य ने अपनी गदी फिर प्राप्त कर ली। उसने अपने हूस-मित्रों तथा पूर्वी मालवा के राजा धर्मगुप्त की सहायता से अपने पुराने शत्रुओं—कन्नोज और थानेश्वर से राजाओं—से वदला लेने की कोशिश की।

यशोधर्मन का पुत्र तथा मालवा का सम्राट् शीलादित्य वास्तव में डा० हर्नले की कल्पना के विशुद्ध अविष्कार हैं। उसके सिद्धांत को अंत में इतिहास के विद्वानों ने अस्वीकृत और अम्राह्य कर दिया है। निस्संदेह नवीन ऐतिहासिक खोजों की सहायता से उसका खंडन करने के लिए अधिक परिश्रम करने की आवश्य-कता नहीं रह गई है। डा० रायचौधुरी का कथन है कि मंड-सोर के यशोधर्मन के साथ विक्रमादित्य की उपाधि जोड़ना और उसे उज्जैन के राजा, मो-ला-पो के शीलादित्य का पिता तथा प्रभाकरवर्द्धन का ससुर बताना विल्कुल निराधार है। धिल्वन लेवी ने यह प्रमाखित किया था कि मो-ला-पो का शीलादित्य वलभी-वंश का बौद्धधर्मावलंबी राजा शोलादित्य धर्मादित्य प्रथम था,

१रायचौधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एंशंट इंडिया', ए० ४०२, टिप्पणी २

जिसने लंगभग ४६५ ई० से ६१४ ई० तक शासन किया। उउनैन से उसका कुछ संबंध नहीं था। डा० हर्नले का यह कथन कि प्रभाकरवर्द्धन यशोधर्मन का दामाद था, केवल इस आधार पर अवलंबित था कि प्रभाकरवर्द्धन की सी यशोमवी तथा यशोधर्मन ह दोनों के नाम का प्रथम भाग 'यशो' एक ही है। उस कथन का इससे अधिक सबल और कोई आधार न था। इसके अतिरिक्त मौखरि, बर्द्धन तथा पूर्वी मालवा के गुप्त-राजाओं के राजनीतिक संबंध के विषय में भी हर्नले का विचार ग़लत था। हम बतला चुके हैं कि प्रभाकरवर्द्धन के समय में मौखरि और गुप्त-वंश के लोग एक दूसरे के मित्र नहीं, वरन् कट्टर शत्रु थे। पुष्यभूति ने अपने कुल के कट्टर रात्र, कतीज के मौखरियों के साथ जो मैत्री-संबंध स्थापित किया उससे मालवा का देवगप्त उसके विरुद्ध हो गया। अंतिम आपत्ति यह है कि डा॰ हर्नलें के सिद्धांत को ठीक 📢 मान लेने से इस प्रश्न का संतोषप्रद उत्तर देना असंभव हो जाता है कि मालवा का देवगुप्त, अपने मित्र वर्द्धन तथा मौखरि-राजाओं के विरुद्ध क्यों लड़ा।

काशी हिंदू-विश्वविद्यालय के डा० गंगोली ने छभी हाल ही में एक अन्य अनोखें सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उनका कथन है कि जो महासेनगुप्त को बुरी तरह से पराजित करने के पश्चात्। मालवा का शासक वन वैठा था, वह कल बुरि वंश का राजा शंकरगण था। महासेनगुप्त ने छपने पुत्रों के साथ थानेश्वर के राज-दरवार की शरण ली। कन्नोज पर छाक्रमण करने वाला मालव-राज यही कज चुरि-वंश का शासक था, दूसरा कोई नहीं।

भश्रार्यमंजुश्रीम्लकल्प' के अनुमार शीलादित्य धर्मादित्य उच्जेन से लेकर पिर्चम देश के समुद्रतट-पर्यंत भू-भाग का राजा था। उसकी राजधानी वलभी में थी। जैसा कि जायसवाल महोदय का कथन है, इस वर्णन से हमेले के सिद्धांत के लिए कोई अवकाश रह नहीं जाता। वह सिद्धांत पूर्णत्या खंडित हो जाता है—जायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री आफ इंडिया', पृ० २५

डा० गंगोली का सिद्धांत यद्यपि चतुरतापूर्ण प्रतीत होता है; किंतु उसे तब तक प्रदेश नहीं किया जा सकता जब तक अन्य प्रमाखों से उसका समर्थन न किया जाय। वे इस बात को नहीं सोचते कि मालवा विभिन्न भागों में विभक्त था। अभोना पत्र पर जिन केलचुरियों का उल्लेख है वे केवल अवंती पर शासन करते थे। उत्तरकाल के गुप्त राजा पूर्वी मालवा ( सिलसा के इद्गिर्द के प्रदेश) पर राज करते रहे। वारानाथ प्रयाग में एक मालवा का उल्लेख करते हैं अोर संभवतः वह भी उत्तरकालीन गुप्त-राजाओं के अधिकार में था।

भशीक्षनर, जिसको स्मिध ने उदृत किया है। देखिए 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० ३५०

## तृतीय अध्याय

## हर्ष की विजय

इसमें तिनक भी संदेह नहीं कि हर्ष एक दिग्विजयी वीर थे। कारमीर, पंजाब तथा कामरूप को छोड़कर उनकी विजयी सेना उत्तरी भारत के प्रायः सभी प्रांतों में पहुँची थी। सिंहासन पर बैठने के उपरांत, अपने रात्रु का दमन करने के लिए महाराज हर्ष को रास्त्र धारण करना पड़ा। एक तो उन्हें अपने आतृहंता गौड़ राजा राशांक से प्रतिशोध लेना था, और दूसरे राज्य के विभिन्न भागों में सामंत राजाओं की विचलित होती हुई राजभक्ति को स्थिर तथा दृढ़ करना था। इन परिस्थितियों का ही परिणाम था कि हर्ष ने अपनी विजययात्रा प्रारंभ की। भारतीय अर्थशास्त्र द्वारा अनुमोदित मार्ग का अनुसरण कर उन्होंने उत्तरी भारत के समस्त प्रांतों पर विजय प्राप्त करने की चेंदरा की। इस प्रयत्न में उन्हें कितनी सफलता प्राप्त हुई इसकी विवेचना हम इस अध्याय में करेंगे।

महाराज हर्ष की विजय का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के लिए हमें वास के 'हर्षचरित', ह्वेनसांग के भ्रमस वृत्तांत, ह्वेनसांग की 'जीवनी' तथा श्रनेक लेखों से सहायता प्राप्त हो सकती है।

सर्व-प्रथम हम इस बात पर विचार करेंगे कि हर्ष की विजय के संबंध में बाख हमें क्या बतलाता है। प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के कई दिनों के परचान् अरवारोही सेना के नायक कुंतल ने आकर हर्ष को यह समाचार सुनाया कि मालव-सेना को बड़ी अगमता के साथ पराजित करने के बाद महाराज राजवर्द्धन गौड़-राजा द्वारा घोखा देकर मार डाले गए। इस समाचार को सुनक्त कर हर्ष बहुत दुखी और कुद्ध हुए। सेनापित सिंहनाद ने उनकी इस प्रव्वतित कोधाग्नि में घृताहुति प्रदान की। उन्होंने अधम गौड़-राज को ध्वस्त करने के लिए ही नहीं अपितु अन्य राजाओं

के विरुद्ध भी शख धारण करने के लिए युवक राजकुमार को उत्तीलत किया ताकि फिर भविष्य में कोई उस प्रकार का आवरण न करे। वास्तव में हर्ष को इस प्रकार की उत्तीलना की कोई आवरयकता नहीं थीं। उन्होंने तत्काल स्वामि-पद्-रज की शपथ लेंकर यह गंभीर प्रतिज्ञा की कि यदि कुछ गिने हुए दिनों के अंदर ही पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूँगा और उन समस्त राजाओं के—जो अपने धनुषों की चपलता के कारण उत्तीलत हुए चरणों की वेडियों की मंकार से उसे प्रतिब्वनित न कर दूँगा तो में पतंग की भाँति, जलती हुई अग्नि में अपने को मोंक दूँगा। उन्होंने इस आशय का एक घोषणा निकाली कि "उद्याचल तक " " सुवेल तक " अस्तिगिर तक " ' गंधमादन तक ' स्मी राजाओं को कर देने अथवा शख महण करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।" उ

हर्ष अभी कुमार और अनुभव-शून्य ही थे। राज्य-परिचा-लन के लिये जिस कूटनीति की आवश्यकता होती है उससे वे अनिभज्ञ थे। इसके विपरीत, उनका रात्रु गौड़ाधिप राशांक पका कूटनीतिज्ञ था। ऐसी अवस्था में गजारोही सेना के सेनापित स्कंदगुप्त ने अपना यह कर्ताव्य सममा कि हर्ष को कुछ उपदेश दे। प्राचीन हिंदू राजनीति के अनुसार पुराने, अनुभवी तथा वयोवृद्ध कर्मचारियों को अपने राजा को उपदेश देने का अधि-

<sup>ै</sup>किं गौडाबिपायमेनैकेन तथा कुरु यथा नान्योपि कश्चिदाचर-त्यैचं भूयः। 'हर्षचरित', पृ० २६१

रश्चयतां च मे प्रतिशा शपाम्यार्यस्यैव पादपांतुःपशींन यदि परि-गिर्वितरेव वास्रेः तकलचायचापलदुललितनरपतिचरणरणायमान्निगडां निगाडांगा न करोपि तनस्तन्नपापि पीतसपिषि पतंग इव पातक पातयाम्यात्मानम्। 'दर्पचरित', पृ० २६३

अत्रा......उदायाचलाट् क्या .... मुवेलाट् .... श्वा त्रस्तिगरे: ... त्या गंधमादनाट् सर्वेषां राज्ञां सन्जीकृयंतां कराः करदानाय सस्त्रप्रह्णाय वा। 'हर्षचरित', पृट २६४

प्रस्तान को स्वीकार किया और दूत को बहुसंख्यक उपहारों के साथ विदा किया। श्रीयुत वसाक का कथन है कि "यह मैत्री संबंध दोनों के पारस्पारिक हित के लिए था", क्योंकि वे दोनों गौड़ाधिप शशांक के पड़ोसी रात्रु थे। विद्यान श्री राखा-लदास बनर्जी का भी यही मत था कि जब हर्ष अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे तब भास्करवर्मा ने उनका साथ दिया; क्योंकि वह स्वयं शशांक का शत्रु था। र एक दिन मार्ग में सेना-पित भांडी से भेंट हुई । भांडी राज्यवर्द्धन के वध के परचात्, मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसने राज्यवर्द्धन की मृत्यु की सविस्तार कथा हर्ष से कह सुनाई श्रीर कहा कि मैंने सुना है कि कान्यकुब्ज पर गुप्त नामक किसी राजा ने श्रधिकार कर लिया है श्रौर राज्यश्री कारागार से निकल कर विध्यवन की और भाग गई है। इस समाचार को सुनकर हर्ष को तत्काल अपना निश्चय बदलना पड़ा । उन्होंने भांडी को गौड़राजा पर चढ़ाई करने के लिये भेजा और स्वयं वहिन के खोज में जाने का निश्चय किया। मालवराज की सेना का निरीच्चए करके वे अपनी बहिन को दुँढने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों के बाद वे विध्यवन जा पहुँचे। राज्यश्री मिल गई श्रीर उसे अपने साथ लेकर वे गंगा के समीप स्थित अपने शिविर में लौट आए।

शशांक पर किए जानेवाले श्राक्रमण का क्या परिणाम हुत्रा ? इस संबंध में 'हर्ष-चरित' हमें कुछ भी नहीं बतलाता है। हां यत्र-वत्र कतिपय स्थलों पर कुछ ध्वनि निकलती है, उस्

<sup>------</sup><sup>9</sup>त्रसाक, हिस्ट्री त्राफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ<sub>े</sub> १५१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही पृ० १५१

उदेव देवभूयं गते देवे राज्यवर्द्ध ने गुप्तनामा च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यश्रीः परिश्रश्य वंधनाद्विंघ्याटवीं सपरिवारा प्रविप्टा इति लोकतः वार्त्तामशृणवम्, 'हर्पचरित', पृ० ३०३-३

की विवेचना हम आगे चलकर 'हर्ष के सम-सामयिक न्रेशां शीर्षक अध्याय के अंतर्गत विस्तार के साथ करेंगे और उसी स्थल पर इस प्रश्न पर भी विचार करेंगे कि गौड़-राजा पर किए जानेवाले आक्रमण का क्या परिणाम हुआ। यहां पर संचेप में इतना लिख देना अलम् होगा कि शशांक संभवतः विना किसी प्रकार की चित उठाए ही कन्नीज छोड़कर अपने देश को भाग गयाथा। कारण कि हम उसे उड़ीसा के शैलोद्भववंश के महासामंत माधववर्मा के गंजाम वाले लेख (३१६ ई०) में सम्राट के पद पर शासन करते हुए पाते हैं।

अपर जो कुछ कहा गया है, उसके श्रातिरिक्त हमें 'हर्ष-चिरत' के एक श्रान्य प्रसिद्ध पद के अपर विचार करना है। उस पद में, बाए के सबसे छोटे भाई श्यामल, महाराज हषे के संबंध में सुनी हुई श्रातिक बातों का वर्णन करते हैं। उस पद में कुल ध्वां क्योर प्रत्येक में श्लेष है। उनमें से प्रत्येक वाक्य हर्ष की किसी विजय-विशेष की श्रोर संकेत करता है। वे वाक्य इस प्रकार हैं — (१) श्रन्न वल्लिजा निश्चली-क्रवाश्चलंतः कृत्तपचः चितिभृतः। (२) श्रन्न प्रजापितनाशेषभोगिमंडलस्योपिर च्रमा कृता। (३) श्रन्न प्रकानमेन सिधुराजम् प्रमध्य लक्ष्मीरात्मीया कृता। (४) श्रन्न वलिना मोचितभूभृद्धेष्ट नो मुक्तो महानागः। (४) श्रन्न देवेनाभिषिक्तः कुमारः। (६) श्रन्न स्वाभिनेकप्रहार प्रपातितारातिना क्यापिता शक्तः। (७) श्रन्न नरसिंहेन स्वहस्तविशसितारिणा प्रकटीकृतो विकमः। (५) श्रन्न परमेश्नरेस तुपारशैलभुवो दुर्गाया गृहीतो करः। (६) श्रन्न लोकनाथेन दिशां मुखेपु परिकल्पिता लोक-पालाः सक्लभुवनकोषश्चायजन्मनां विभक्तः।

जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, ऊपर के ये सभी वाक्य द्वय-र्थक हैं। एक अर्थ हुए के पराक्रम से संबंध रखता है श्रीर दूसरा

र्णप्राफित्रा इंडिका'; जिल्द ६ ए० १४४

२'हर्ष-चरितं'; ए० १३६

प्रस्ताव को स्वीकार किया और दूत को बहुसंख्यक उपहारों के साथ बिदा किया। श्रीयुत बसाक का कथन है कि "यह मैत्री संबंध दोनों के पारस्पारिक हित के लिए था", क्योंकि वे दोनों गौड़ाधिप शशांक के पड़ोसी शत्रु थे। वस्तर्गीय विद्वान श्री रासा-लदास बनर्जी का भी यही मत था कि जब हर्ष अपनी सेना के साथ यात्रा कर रहे थे तब भास्करवर्मा ने उनका साथ दिया; क्योंकि वह स्वयं शशांक का शत्रु था। र एक दिन मार्ग में सेना-पित भांडी से भेंट हुई । भांडी राज्यवर्द्धन के वध के परचात्, मालवराज की संपूर्ण सेना के साथ वापस लौट रहा था। उसने राज्यवर्द्धन की मृत्यु की सविस्तार कथा हर्ष से कह सुनाई श्रौर कहा कि मैंने सुना है कि कान्यकुञ्ज पर गुप्त नामक किसी राजा ने अधिकार कर लिया है और राज्यश्री कारागार से निकल कर विध्यवन की ओर भाग गई है। इस समाचार को सुनकर हर्ष को तत्काल अपना निश्चय बदलना पड़ा। उन्होंने भांडी को गौड़राजा पर चढ़ाई करने के लिये भेजा श्रौर स्वयं वहिन के खोज में जाने का निश्चय किया। मालवराज की सेना का निरीच्या करके वे अपनी बहिन को हुँढने के लिए निकल पड़े। कुछ ही दिनों के चाद वे विध्यवने जा पहुँचे। राज्यश्री मिल गई श्रीर उसे अपने साथ लेकर वे गंगा के समीप स्थित अपने शिविर में लौट आए।

शशांक पर किए जानेवाले आक्रमण का क्या परिणाम हुआ ? इस संबंध में 'हर्ष-चरित' हमें कुछ भी नहीं बतलाता है। हां यत्र-तत्र कतिपय स्थलों पर कुछ ध्वनि निकलती है, उस्

भनसाक, हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृत्र १५१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही पृ० १५१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>देव देवभूयं गते देवे राज्यवर्द्धने गुप्तनामा च गृहीते कुशस्थले देवी राज्यश्रीः परिभ्रश्य वंधनाद्विंध्याटवीं सपरिवारा प्रविष्ठा इति लोकतः वार्त्तामशृख्वम्, 'हर्पचरित', पृ० ३०३-३

महुतश्रधिक भाश्रय लिया है। किंतु वास्तव में उपरोक्त बाक्य आलंकारिक उद्गारमात्र हैं; उनके सहारे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। प्रथम वाक्य से हमें केवल यह ज्ञात होता है कि हर्ष ने श्रनेक राजाओं को—उनके मित्रों और सहायकों के साथ उनका संबंध-विच्छेद कर—उनके राज्य में श्रचल वना दिया। श्र्यशास्त्र में राजा के लिए निर्धारित नीतियों में एक नीति इस श्राशय की भी है कि राजा को श्रपने शत्रु राजा तथा उसके मित्रों और सहायकों के पारस्परिक संबंध को विच्छेद करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रवः इस वाक्य से हमें यह तो श्रवश्य ज्ञाव होता है कि वाण को श्र्यशास्त्र का ज्ञान था, किंतु उससे हर्ष की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता।

दूसरा वाक्य कहता है कि हर्ष ने जिन्हें पराजित किया, उन्हें जमा प्रदान किया। यह प्राचीन भारतीय राजाओं के साधारणत्या प्रचित्र व्यवहार के सर्वधा अनुकुल ही था। प्राचीन समय में विजेता विजित राजाओं को प्रायः जमा कर देते थे और उनके राज्य आदि को जौटा देते थे। महाकृति कालि दास ने भी एक स्थल पर लिखा है कि धर्म विजयी राजा (रघु) ने (अपनी विजय से) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंतु पृथ्वी को नहीं। हिरिपेस कें इलाहावाद वाले लेख से प्रमाणित होता है कि महाराज समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही किया था। वीसरा वाक्य बतलाता है कि हर्ष ने सिंधु देश के राजा को पराजित किया। किंतु इसका उल्लेख हमें और कहीं भी नहीं मिलता है। यह घटना संभवतः सत्य है। सिंधु के राजा को संभवतः है। यह घटना संभवतः सत्य है। सिंधु के राजा को संभवतः है। यह घटना संभवतः सत्य है। सिंधु के राजा को राजा था, किंतु घन देकर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रजा अवश्य की होगी। चौथा वाक्य उस जन-श्रुति की ओर संकेत करता है

<sup>े</sup>ग्रहीतप्रतिमक्तस्य स घर्मविजयी तृपः श्रियं महेंद्रनाथस्य जहार नतु मेदिनीम् ॥ ग्यृयंश, सर्ग ४, स्रोक ४६

किसी पौराणिक घटना से। हुई के पराक्रम के संबंध में इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार होगा:—

(१) शत्रु सेनाओं के विजेता (हर्ष) ने अनेक राजाओं को — उनके मित्रों अथवा सहायकों को छित्र-भिन्न करके— उनके राज्यों में अचल बना दिया।

(२) उस प्रजापित ने सब राजाओं श्रौर सरदारों को चमा कर दिया (श्रौर उन्हें शासन करने की श्रतुमित प्रदान की)।

(३) पुरुषों में श्रेष्ठ उन्होंने (हर्ष ने) सिंधु के राजा की पराजित करके उसकी धन-संपति को अपने अधिकार में कर लिया।

(४) उस वली ने उसके (गज के ) वेष्टन (सूँड की लपेट) से राजा (कुमार) को मुक्त करके महागज को वन में छोड़ दिया।

(६) प्रभु ने कुमार (एक राजा) को अभिषिक किया। कि (६) खामी ने एक ही प्रहार में शत्रु को गिराकर अपनी

शक्ति का परिचय दिया।

(७) उन्होंने (अर्थात् हर्ष ने) जो पुरुषों में सिंह की भाँति । थे अपने हो हाथों से शत्रुष्ठों को काटकर अपने पराक्रम को प्रकट किया।

( ६ ) उस 'परमेश्वर' ने हिमाच्छादित दुर्गम पर्वतीय प्रदेश से कर ब्रह्म किया ।

(६) सब लोगों के रक्तक (हर्ष) ने दिशाओं के 'मुख' (अर्थात् सीमा-स्थान) में लोकपाल नियुक्त किया।

हंप के सुदूर-विख़त आधिपत्य के समर्थकों ने इस पद का

<sup>ै</sup>टीकाकार शंकर लिखते हैं कि दर्पशात नामक हर्ष के मतवाले गज ने कुमारगुप्त नामक राजा को अपनी स्ँड में लपेट लिया। इस पर हर्ष ने अपना खड्ग खींचकर राजा को मुक्त किया और क्रोध में आकर उस हस्ती को वन में छोड़ दिया 'हर्पचरित', १० १३६

महुतश्रधिक आश्रय लिया है। किंतु वास्तव में उपरोक्त बाक्य आलंकारिक उद्गारमात्र हैं; उनके सहारे हम किसी परिणाम पर नहीं पहुँच सकते। प्रथम वाक्य से हमें केवल यह ज्ञात होता है कि हपे ने श्रानेक राजाओं को—उनके मित्रों और सहायकों के साथ उनका संबंध-विच्छेद कर—उनके राज्य में श्रचल बना दिया। श्रार्थशास्त्र में राजा के लिए निर्धारित नीतियों में एक नीति इस श्राशय की भी है कि राजा को श्रपने शत्रु राजा तथा उसके मित्रों और सहायकों के पारस्परिक संबंध को विच्छेद करने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रवः इस वाक्य से हमें यह तो श्रवश्य ज्ञात होता है कि वाण को श्रार्थशास्त्र का ज्ञान था, किंतु उससे हप की विजय के विषय पर कुछ भी प्रकाश नहीं पड़ता।

दूसरा वाक्य कहता है कि हुए ने जिन्हें पराजित किया, उन्हें जमा प्रदान किया। यह प्राचीन भारतीय राजाओं के साधार खत्या प्रचित्त क्यवहार के सर्वथा अनुकुल ही था। प्राचीन समय में विजेता विजित राजाओं को प्रायः जमा कर देते थे और उनके राज्य आदि को जौटा देते थे। महाकृति कालि दास ने भी एक स्थल पर लिखा है कि धर्म विजयी राजा (रघु) ने (अपनी विजय से) इंद्र की श्री को तो हर लिया किंतु पृथ्वी को नहीं। हरिषेख के इलाहावाद वाले लेख से प्रमाणित होता है कि महाराज समुद्रगुप्त ने भी ऐसा ही किया था। वीसरा वाक्य बतलाता है कि हुई ने सिंधु देश के राजा को पराजित किया। किंतु इसका उल्लेख हुमें और कहीं भी नहीं मिलता है। यह घटना संभवतः सत्य है। सिंधु के राजा को संभवतः हं स्थ्य में एक भारी रक्षम देने ने लिए विवश किया गया था, फिंतु घन देकर सिंधुराज ने अपनी स्वतंत्रता की रज्ञा अवश्य की होगी। चौथा वाक्य उस जन-श्रुति की श्रोर संकेत करता है

<sup>ै</sup>ग्रहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी नृपः श्रियं महेंद्रनाथस्य जहार नतुः मेदिनीम् ॥ ग्ध्यंशः, सर्गे ४, श्लोक ४६

जिसके अनुसार हुष ने अपने साथी कुमारगुप्त को दुर्पशात नामक पंगले हाथी से बचाया था। हुष की विजय से इसका कुछ भी संबंध नहीं है। हां, यह उनकी वीरता का एक उल्लेख-तीय उदाहरण हो सकता है। पांचवें वाक्य से कुमार के राज्या-तिषेक का पता चलता है। श्री चि० वि० वैद्य तथा अन्य इति हास-वेता 'कुमार' शब्द से कामरूप के राजा का अभिप्राय सममते हैं। किंतु मूलग्रंथ कदाचित हमें ऐसा अर्थ प्रहण करने की अनुमित नहीं देता है। टीकाकार शंकरानंद 'कुमार' से हुष के पुत्र का अर्थ-लगाता है। चित्र का-श्रुतिओं का एक अच्छा लेखक माना जाता है। अतः इस विषय में भी उसके उल्लेख को हम ठीक मान सकते हैं। छठें और साववें वाक्यों से भी हुष की विजय का कुछ प्रमाण नहीं मिलता, केवल उनकी वीरता ही प्रकट होती है।

आठवें वाक्य में डिल्जिखित हिमा च्छादित पार्वत्य-प्रदेश से काश्मीर अथवा नेपाल का अर्थ लगाया गया है; किंतु उसका कोई विश्वसनीय कारण अथवा प्रमाण नहीं दिया गया है। हो सकता है कि हिमाच्छादित शैल-प्रदेश, आधुनिक गढ़ वाल में स्थित कोई दुर्दमनीय राज्य रहा हो। हमें ज्ञात है कि दिल्ली के सुलतानों ने अनेक वार पर्वतीय राज्यों के सरदारों को जीतने के चेष्टा की थी। उसी प्रकार से संमव है कि महाराज हुए ने भी किसी पर्वतीय राज्य के विद्रोही सामृत

वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० ४३-४४

वैद्य महोदयं कहते हैं—''जिस राजा का उसने अभिषेक किया वह निश्चय ही आसाम का कुमारराज रहा होगा। केंद्राचित् प्रथम तथा इच्छाइत मित्र होने के नाते उसे उन्होंने अपने हाथ से मुकुट पहिना कर अधिक गौरवान्त्रित कर दिया।"

<sup>्</sup>रकुमारो गुहो पुत्रश्च ।—'हर्पचरित', पृ० १४६ वैद्य, 'मिडिएवल हिडिया' जिल्द १, पृ० ४३

राजा को दमन किया हो। नवें वाक्य से भी हमें हर्ष की विजय

के विषय में कुछ नहीं ज्ञात होता।

वैद्य महोदय कहते हैं, "इन ( उपर्युक्त ) पदों से हमें कैवल यही नहीं ज्ञात होता कि हर्प ने भारत के समस्त राज्यों को जीव लिया था ; बल्कि साथ ही यह भी विदिव होता है कि उन्होंने विजित राजाओं को अपने आधिपत्य में शासन करने की अनुमति दे रक्खी थी। प इस कथन में सप्टतः अति-शयोक्ति है। पहली वात तो यह है कि हम बाख के कथन को व्यों का त्यों नहीं प्रहण कर सकते। संस्कृत के कवियों और लेखकों में अत्युक्ति वहुत अधिक पाई जाती है। किसी विषय में अविरंजित रूप में वर्णन करना उनके लिए एक साधारए बाव थी। इसके अविरिक्त वैद्य महोदय ने उस पद का जो अर्थ लगाया है वह अर्थ उससे किसी प्रकार नहीं निकल सकता। तो भी इतना तो अवश्य ही मानना पड़ेगा कि हुए अपनी विजयी सेना को पूर्व तथा पश्चिम दोनों दिशाओं में ले गए थे। वे 'विजिगीषु' अर्थात् विजय के इच्छुक थे। उन्होंने उत्तरी-भारत के अनेक राजाओं के साथ युद्ध किया और वाद को उनकी स्वतंतत्रा स्वीकार कर ली। उनकी सुदूर-विस्तृत विजय पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं, किंतु कविषय विद्वानों का यह क्यन कि उन्होंने संपूर्ख उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया, वैज्ञानिक विवेचना की कसौटी पर कसने से ठीक नहीं उतर सकता। इस कथन को हम खीकार नहीं कर सकते। ' महाराज हपें की यह आंवरिक इच्छा थी कि मैं संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लूँ। अपनी इस अभिलापा को पूर्ष करने का उन्होंने प्रयत्न भी किया; यह बात अनेक प्रमाणों से सिद्ध है। किंतु यह प्रश्न विवाद-प्रस्त है कि इस कार्य में उन्हें किटनी सफलता प्राप्त हुई। वाख ने 'हर्प-वरित' में, अनेक

भैच, 'मिडिलाएवल इंडिया', ए॰ ४३

स्थलों पर हर्ष की प्रस्तावित विजय का उल्लेख किया है। जैसा कि आगे चलकर बताया जायगा. हिनसांग ने भी हर्ष की दिग्विजय का उल्लेख किया है। 'रक्षावली' नाटक में भी—जिस के रचयिता स्वयं हर्ष माने जाते हैं—दिग्विजय का आभासक मिलता है। कोशांबी के राजा बस्त ने संपूर्ण संसार का सम्राट वनने के लिए ही रस्तावली का पाणि प्रहण किया था. क्योंकि एक ऋषि का कथन था कि जो कोई उसका पाणिपीइन करेगा वह सारे संसार का सम्राट हो जायगा। अब यदि 'रत्नावली' नाटक की कथा को हम हर्ष की आत्म-कथा मान लें तो यह कहने में कोई हानि नहीं है कि हर्ष ने दिग्वजय करने का संकल्प किया था। किंतु उपरोक्त वाक्यों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि उस संकल्प को पूरा करने में वे सफल हुए थे।

वास से अव हम हैनसांग की ओर आते हैं। हो नसांग लिखता है "जैसे ही शीलादित्य राजा वने वैसे ही वे एक विशाल सेना लेकर अपने आतृहंता से प्रतिशोध लेने के लिए रवाना हुए। उनकी इच्छा हुई कि पास-पहोस के राच्यों को जीतकर अपने अधीन कर लें। वे पूर्व की ओर वहे और उन देशों पर चढ़ाई की जिन्होंने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार किया था। लगालार ६ वर्षों तक वे युद्ध करते रहे। उन्होंने पंचधारत के साथ युद्ध किया। (इस पद का एक पाठांतर मिलता है। उसके अनुसार हंप ने पचगाड़ को अपने अधीन कर लिया। ) उन्होंने अपने राज्य का विस्तार कर अपनी सेना वढ़ा ली। उनके पास ६० ह जार गजारोही तथा एक लाख अश्वारोही सैनिक हो गए। इसके पश्चात् वे ३० वर्ष तक शांतिपूर्वक शासन करते रहे। इस

<sup>े</sup>पंचभारत ये ये—(-१) सारस्वत (पंजाव) (२) कान्यकुव्ज, (३) गीड़, (४) मिथिला तथा (५) उत्कल (उड़ीसा)। पंचभारत को पंचगीड़ भी कहा गया है।

बीच में उन्हें फिर अस उठाने की आवश्यता नहीं पड़ी। एक अन्य स्थल पर, पुलकेशी द्वितीय के संबंध में लिखते हुये चीनी यात्री कहता है, "इस-समय राजा शीलादित्य महान् पूर्व तथा शिरचम में आक्रमण कर रहे थे, पास पड़ोस के राज्य उनकी प्रधीनता स्वीकार कर रहे थे। किंतु मो-हो-ल-च-घ्र ने उनकी प्रभुता मानने से इन्कार कर दिया। दे हैनसांग की जीवनी में भी हुए की दिग्विजय के संबंध में निम्नलिखित उल्लेख उपलब्ध होता है:- "उन्होंने (हपेवद्धन ने) शीघ्र ही अपने भाई की हत्या का बदला लिया और श्रपने को भारत का श्रिधपित बनाया। उनकी ख्याति वाहर सर्वत्र फुल गई प्रजा के सव लोग भी शांवि-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हर्प ने आक्रमख और युद्ध करना वंद कर दिया। भाले और वजवारे शखागार में जसा शोने लगीं । वे धार्मिक कृत्यों की श्रोर प्रवृत्त हुए। प्रति पाँचवें वर्ष वे एक महामोज्ञ परिषद् करते थे और अपना कोष दानरूप में विवरित करते थे" । 'जीवनी' में एक अन्य स्थल पर कॉगद देश पर हर्ष के आक्रमण का उल्लेख मिलता है।

यद्यपि हो नसांग का विवरण वाण के वर्णन से श्रिधक विश्वसनीय है तथापि उसके कथन को हमें वड़ी सावधानी के साथ प्रहस्स करना होगा। होनसांग भी कदाचित् श्रपने को श्रत्युक्ति करने की प्रवृत्ति से बचा नहीं सका। उसका कारण संभवतः यह हो सकता है कि हर्ष ने उसे भी श्राश्रय प्रदान किया था। डा० मजूमदार कहते हैं कि साधारण से विचार करने पर इस वात का कोई बड़ा कारण नहीं दिखाई पड़ता कि हैनसांग के कथनों को हम श्रन्तरशः सत्य माने श्रथवा वास के

<sup>&</sup>lt;sup>५</sup> बाटर्सं , जिल्द् १ पृ० ३४३

२'वाटर्स', जिल्द २ पृ० २३६

³'जीवनो', ए० ⊏३

प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय सममें। इसके अतिरिक्त इस दावे की निरर्थकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि महाराज हर्षवर्द्धन ने पंचगौड़ को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि यह बात सर्वसम्मित से स्वीकार की जाती है कि विध्य के द्त्तिए में स्थित समय भारत और कामरूप, काश्मीर पंजाब, सिंध तथा राजपूताना कभी भी हुप के साम्राड्य में अम्मिलित नहीं थे फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि हैन-सांग के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हर्ष एक महान् विजयी नरेश थे।

श्रव हम लिपि तथा साहित्य-संवंधी साधनों की सहायता से हप की विजय का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन करेंगे। सिंहासना-रोहण के समय हर्ष की स्थिति निस्संदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण थी। सबसे श्रधिक भय गौड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालव से सेना वड़ी ही श्रासानी के साथ पराजित की गईथी; किंतु मौिखिरियों की राजधानी कान्यकुट्य श्रभी शत्रु के श्रधिकार में ही थी। वाण हमें केवल यह बतलाता है कि हर्ष ने भांडी को उस पर श्राक्रमण करने के लिए भेजा था। ह्वेनसांग से भी हमें यही ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहले पूर्व में श्राक्रमण किया, किंतु हर्ष ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया श्रथवा नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न की विवचना हम श्रागे चलकर एक दूसरे श्रध्याय में करेंगे। इस स्थान पर हम केवल संचेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल किंती जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल किंती

(१) दिच्छ मगध में, रोहतासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के नाम का पत्थर का बना हुआ जो मुहर का साँचा पाया जाता

<sup>े</sup>देखिए, 'जर्नल श्राफ़ दि विहार पेंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', ( १६२३ ) में प्रकाशित मजूमदार का लेख।

है, उसमें शशांक को 'महासामंव' लिखा है। मुहर पर कोई विथि नहीं पड़ी है।

- (२) गंजाम के वाम्रलेख में—जो ६१६-२० ई० का बताया जीता है—शशांक को महाराजाधिराज श्रीर सामंतों पर प्रभुता रखने वाला कहा गया है।
  - (३) ह्वेनसांग उसे कर्णसुवर्ण का राजा बवलाता है।
- (४) राज्यवर्द्धन की हत्या के समय वास उसे गौड़ाधिपवि कहता है।

इन वातों से इम यह परिमाण निकालते हैं। पत्थर की मुहरे हर्ष के सिंहासनारोहण के समय के पूर्व की है अब कि शशांक संभवतः मौलिरियों का महासामंत था। वाद को वह स्वतंत्र वन गया। उसने मगध को पददलित किया, वौद्धों पर भैत्याचार किया, उनके मंदिरों तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट किया। इसके उपरांत वह गौड़ देश को भाग गया श्रीर वहाँ पर एक स्वतंत्र राजा वन वैठा । प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरांत कन्नीज श्रीर थानेश्वर के अन्य राज् राजाश्रों के गुटों को पराजित करने के लिए उसने पूर्वी मालवा के गुप्त-राजा के साथ मेल कर लिया। कुछ समय तक के लिए वो उसकी योजना सफल सिद्ध हुई। किंतु ज्ञात होता है कि कन्नौज पर कन्जा कर लेने के वाद वह हर्ष के साथ मुठभेड़ करने के लिए रका नहीं; बल्कि सीधे श्रपनी राजधानी को लौट गया। यह भी संभव है कि हर्ष और शशांक में युद्ध हुआ हो और शशांक विना ें कुछ इति उठाए ही अपने राज्य को वचकर निकल गया हो ३१६-२० ई० में हम उसे एक स्वतंत्र राजां के रूप में शासन करते हुए पाते हैं। उसकी मृत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा ६३७

भ्चतुष्दिधिस्तिलबीचि मेखलानिलीनायां सद्वीपनगरपत्तनवत्यां वसुषरायां गीताब्दे वर्पशतत्रये वर्तमाने महाराजाधिराजश्रीशशांकराजे शासति । 'प्रिमाफ़िया इंडिका', जिल्द ६' १० १४४

प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय सममें। इसके अतिरिक्त इस दावे की निरर्थकता विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि महाराज हर्षवर्द्धन ने पंचगौड़ को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि यह बात सर्वसम्मित से स्वीकार की जाती है कि विध्य के दिच्छा में स्थित समय भारत और कामरूप, काश्मीर पंजाब, सिंध तथा राजपूताना कभी भी हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे फिर भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि हैन-सांग के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हर्ष एक महान् विजयी नरेश थे।

श्रव हम लिपि तथा साहित्य-संवंधी साधनों की सहायता से हर्प की विजय का श्रालोचनात्मक श्रध्ययन करेंगे। सिंहासना-रोहण के समय हर्ष की स्थित निरसंदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण थी। सबसे श्रधिक भय गौड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालव सेना बड़ी ही श्रासानी के साथ पराजित की गईथी; किंतु मौखिरियों की राजधानी कान्यकुट्य अभी शत्रु के श्रधिकार में ही थी। वाण हमें केवल यह बतलाता है कि हर्ष ने भांडी को उस पर श्राक्रमण करने के लिए मेजा था। होनसांग- से भी हमें यही ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहले पूर्व में श्राक्रमण किया, किंतु हर्ष ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया श्रथवा नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न की विवचना हम श्रागे चलकर एक दूसरे श्रध्याय में करेंगे। इस स्थान पर हम केवल संचेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल सकते हैं—

(१) दिच सगध में, रोहवासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के नाम का पत्थर का वना हुआ जो मुहर का साँचा पाया जाता

<sup>ै</sup>देखिए, 'जर्नल ग्राफ़ दि त्रिहार छेंड उड़ीमा रिमर्च मोसाइटी', ( १६२३ ) में प्रकाशित मज्यदार का लेख।

है, उसमें शशांक को 'महासामंव' लिखा है। मुहर पर कोई विथि

- (२) गंजाम के वाम्रलेख में—जो ६१६-२० ई० का वताया जीता है—शशांक को महाराजाधिराज और सामंतों पर प्रभुता रखने वाला कहा गया है ।
  - ं (३) ह्वेनसांग उसे कर्णसुवर्ण का राजा बवलाता है।
- (४) राज्यवर्द्धन की हत्या के समय बाख उसे गौड़ाधिंपित

इन वातों से हम यह परिमाण निकालते हैं। पत्थर की महरं हुए के सिंहासनारोहण के समय के पूर्व की है जब कि शशांक संभवतः मौलिरियों का महासामत था। वाद को वह स्वतंत्र वन गया। उसने मगध को पदद्वित किया, वौद्धों पर भत्याचार किया, उनके मंदिरों तथा अन्य पवित्र चस्तुओं को नष्ट-भ्रष्ट किया। इसके उपरांत वह गौड़ देश को भाग गया श्रीर वहाँ पर एक स्वतंत्र राजा वन वैठा। प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के उपरांव कन्नीज और थानेश्वर के अन्य राज राजाओं के गुटों को पराजित करने के लिए उसने पूर्वी मालवा के गुप्त-राजा के साथ मेल कर लिया। कुछ समय तक के लिए वो उसकी योजना सफल सिद्ध हुई। किंतु ज्ञात होता है कि कन्नौज पर कन्जा कर लेने के बाद वह हर्ष के साथ मुठभेड़ करने के लिए रका नहीं; बल्कि सीधे अपनी राजधानी को लौट गया। यह भी संभव है कि हर्ष श्रीरशशांक में युद्ध हुआ हो श्रीर शशांक विना के कुछ त्रित उठाए ही अपने राज्य को वचकर निकल गया हो ३१६-२० ई० में हम उसे एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करते हुए पाते हैं। उसकी मृत्यु निश्चय ही इस तिथि तथा ६३७

<sup>े</sup>च उद्धिमिललवीचि मेखलानिलीनायां सद्वीपनगरपत्तनवत्यां यसुधरायां गौताब्दे वर्पशतत्रये वर्तमाने महाराजाधिराजश्रीशशांकराजे शासति । 'एपित्राफिया इंडिका', जिल्द ६' ए० १४४

प्रसिद्ध पद से अधिक विश्वसनीय सममें। इसके अतिरिक्त इस दावे की निरर्थकवा विश्वसनीय रूप से सिद्ध की जा सकती है कि महाराज हर्षवर्द्धन ने पंचगीड़ को अपने अधीन कर लिया था, क्योंकि यह बात सर्वसम्मित से स्वीकार की जाती है कि विश्य के दिल्ला में स्थित समय भारत और कामरूप, काश्मीर पंजाब, सिंघ तथा राजपूताना कभी भी हुष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं थे फिर भी इतना वो मानना ही पड़ेगा कि हैन-सांग के यात्रा-विवरण के अनुसार महाराज हर्ष एक महान् विजयी नरेश थे।

अव हम लिपि तथा साहित्य-संवधी साधनों की सहायता से हप की विजय का आलोचनात्मक अध्ययन करेंगे। सिंहासना-रोहण के समय हर्ष की स्थित निस्संदेह कठिनाइयों से परिपूर्ण थी। सबसे अधिक भय गौड़ राजा शशांक से था; यद्यपि मालव सेना वड़ी ही आसानी के साथ पराजित की गईथी; किंतु मौलिरियों की राजधानी कान्यकुट्य अभी शत्रु के अधिकार में ही थी। वाण हमें केवल यह बतलाता है कि हर्ष ने मांडी को उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ह्वेनसांग- से भी हमें यही ज्ञात होता है कि हर्ष ने पहले पूर्व में आक्रमण किया, किंतु हर्ष ने शशांक के साथ कोई युद्ध किया अथवा नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है। इस प्रश्न की विवचना हम आगे चलकर एक दूसरे अध्याय में करेंगे। इस स्थान पर हम केवल संत्रेप में विभिन्न प्रकार के ऐसे प्रमाणों पर विचार करेंगे जिनसे हम संभवतः किसी प्रकार का परिणाम निकाल कि सकते हैं—

(१) दिच मगध में, रोहवासगढ़ नामक स्थान पर शशांक के नाम का पत्थर का बना हुआ जो मुहर् का साँचा पाया जाता

<sup>&#</sup>x27;देखिए, 'जर्नल आफ़ दि बिहार ऐंड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', (१६२३) में प्रकाशित मजूमदार का लेख।

विजय-पताका उत्तर की ओर फहराना चाहता था। गुजरात प्रदेश को अपने अधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। वलभी दोनों के साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था। आगे चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन ने दक्षिण की ओर बढ़ने के पूर्व गुजरात को जीतकर पार्श्व के संभाव्य आक्रमण से अपना वचाव कर लिया था।

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमास है कि हर्ष ने वलभी के राजा तथा पुलकेशी दितीय दोनों के साथ युद्ध किया था श्रीर इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुर्जर-नरेश दह के नौसारी वाले दानपत्र भें निम्त-लिखित उल्लेख मिलता है—

"श्रीहर्षदेवाभिभूतो श्रीवलभीपतिपरित्रागोपजातः अमदद्धः विभ्रमयशोवितानः श्री ददः," अर्थात् श्री हर्पदेव द्वारा पराजित वैलभी-नरेश का परित्राण करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दह के अपर निरंतर भूलता था।

इस उद्धरण से यह विल्कुल स्पष्ट है कि महाराज हुई ने वलभी-नरेश को पराजित किया और विजित राजा ने गुर्जर-नरेश के यहां जाकर शरण ली। यहां पर इस वात की विवेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हुई ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर बलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? मेरी सम्मित में निम्निलिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रतीत होता है। बलभी राज्य की स्थित सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख चुके हैं कि उसकी मित्रता उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों सम्नाटों के लिए बहुत मृत्यवान थी और उसकी शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी। ऐहोड़े वाले लेख से ज्ञात होता है कि नर्मदा

<sup>े &#</sup>x27; नर्नल श्राफ़ दी बांवे मांच श्राफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिल्द ६, १०१. 'इंडियन एंटीववेरी'. जिल्द १३. सन १८८४, १०७०-८१।

है० के बीच में हुई होगी। डा० बसाक का कथन है कि संभवतः शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी से संभवतः सब प्रदेश छीन लिए गए होंगे और कर्णसुवर्ण भास्कर वर्मा को दे दिया गया होगा।

हर्ष के सामने एकमात्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था। पूर्वीय युद्धों के समाप्त होने पर उनका ध्यान पश्चिम की छोर त्राकर्षित हुआ। पूर्वीय युद्धों का चत्काल कोई प्रत्यच फल नहीं हुआ। पश्चिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय ही हुषे के राज्य का एक श्रंग वना रहा होगा। वलभी का राज्य बड़ा शक्तिशाली था। उसमें पश्चिमी मालवा—ह्वेनसांग का मो-ला-पो—सम्मिलिव था। इस प्रकार वलभी राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य की सीमाएँ एक-दूसरे को स्पर्श करवी थीं। पड़ोस के राजा प्रायः एक दृसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बनाए रहत्पातेस अवः बलर्भी राज्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना हुई के लिए स्वाभाविक था। हुई स्वयं एक चक्रवर्धी राजा वनाने का स्वप्त देखा करते थे। किंतु एक वात और थी। हर्ष का समकालीन दिल्ला राजा पुलकेशी द्विवीय वड़ा ही शक्तिशाली राजा था। लाट, मालवा तथा गुर्जर उसके प्रभाव चेत्र में संम्मिलित थे। गुर्जर-देश का राजा दई द्वितीय (६२६-६४० ई०) था। मालवा का राजा ध्रुवसेन द्वितीय (अथवा दुर्लंभभट्टे ६३४-६४० ई०) था। हर्ष ने यह समम िलया था कि वलभी के साथ युद्ध करने से उन्हें कभी न कभी पुलकेशी द्वितीय के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। इसका कारण यह था कि महाराज हुए वलभी-नरेश के ऊपर छापना प्रमाव रखना 🧖 चाहते थे छोर पुलकेशी को स्वभावतः यह बात छसहा थी कि नर्भदा की सीमा के निकट कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अपना प्रभाव स्थापित करे। यदि हर्प दित्तास की छोर छपनी विजय का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे तो पुलकेशी द्वितीय घ्रपनी

विसाक, 'हिस्टी आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', ए० १५३

विजय-पताका उत्तर की श्रोर फहराना चाहता था। गुजरात प्रदेश को अपने श्रधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। चलभी दोनों के साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था। श्रागे चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के सुलतान श्रलाउद्दीन ने दक्षिण की श्रोर बढ़ने के पूर्व गुजरात को जीतकर पार्श्व के संभाव्य श्राक्रमण से श्रपना बचाव कर लिया था।

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमाख है कि हर्ष ने वलभी के राजा तथा पुलकेशी दितीय दोनों के साथ युद्ध किया था श्रीर इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुर्जर-नरेश दह के नौसारी वाले दानपत्र में निम्त-लिखित उल्लेख मिलता है—

"श्रीहर्पदेवाभिभूतो श्रीवलभीपतिपरित्राणोपजातः भ्रमद्द्रभः विभ्रमयशोवितानः श्री ददः," अर्थात् श्री हर्पदेव द्वारा पराजित चैलभी-नरेश का परित्राण करने के कारण प्राप्त यश का वितान श्री दद के उपर निरंतर भूलता था।

इस उद्धरण से यह विल्कुल राष्ट है कि महाराज हुई ने वलभी-नरेश की पराजित किया और विजित राजा ने गुर्जर-नरेश के यहां जाकर शरण ली। यहां पर इस वात की विवेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हुई ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? मेरी सम्मित में निम्नि लिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रवीत होता है। वलभी राज्य की स्थित सैनिक हिन्द से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख चुके हैं कि इसकी मित्रता उत्तरी तथा दिल्ली दोनों सम्नाटों के लिए बहुत मृत्यवान थी और इसकी शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी। ऐहोड़े वाले लेख से ज्ञात होता है कि नर्मदा

१ ' नर्नल ग्राफ़ दी बांचे ग्रांच ग्राफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिल्द ६, ए० १, 'इंडियन एंटीववेरी', जिल्द १२, सन् १८८४, १० ७०-८१।

ई० के बीच में हुई होगी। डा० बसाक का कथन है कि संभवतः शशांक के साथ एक दूसरा युद्ध भी हुआ था। शशांक की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी से संभवतः सब प्रदेश छीन लिए गए होंगे और कर्णसुवर्ण भास्करवर्मा को दे दिया गया होगा।

हर्षे के सामने एकमात्र शशांक का ही प्रश्न नहीं था। पूर्वीय युद्धों के समाप्त होने पर उनका ध्यान पश्चिम की श्रोर आकर्षित हुआ। पूर्वीय युद्धों का तत्काल कोई प्रत्यच फल नहीं हुआ। पश्चिम के राज्यों में पूर्वी मालवा निश्चय ही हुषे के राज्य का एक श्रंग वना रहा होगा। वलभी का राज्य वड़ा शक्तिशाली था। ष्समें पश्चिमी मालवा—हेनसांग का मो-ला-पो—सम्मिलित था। इस प्रकार वलभी राज्य तथा हर्ष के साम्राज्य की सीमाएँ एक-दूसरे को स्पर्श करवी थीं। पड़ोस के राजा प्राय: एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण संबंध नहीं बनाए रह पाते। अतः वलभी राज्य पर लोभपूर्ण दृष्टि रखना हर्ष के लिए स्वाभाविक था । हर्ष स्वयं एक चक्रवर्वी राजा वनाने का स्वप्न देखा करते थे। किंतु एक वात और थी। हर्ष का समकालीन दिल्ली राजा पुलकेशी द्वितीय बड़ा ही शक्तिशाली राजा था। लाट, मालवा तथा गुर्जर वसके प्रभाव चेत्र में संस्मिलित थे। गुर्जर-देश का राजा दह द्वितीय (६२६-६४० ई०) था। मालवा का राजा ध्रवसेन द्वितीय (स्रथवा दुर्लभभट्टे ६३४-६४० ई०) था। हर्ष ने यह समफ लिया था कि वलभी के साथ युद्ध करने से उन्हें कभी न कभी पुलकेशी द्वितीय के साथ भी युद्ध करना पड़ेगा। इसका कारण यह था कि महाराज हर्ष वलभी-नरेश के ऊपर श्रपना प्रमाव रखना चाहते थे श्रौर पुलकेशी को स्वभावतः यह बात श्रसहा थी कि नर्मदा की सीमा के निकट कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंदी अपना प्रभाव स्थापित करे। यदि हर्प दिल्ला की और अपनी विजय का विस्तार करने के लिए उत्सुक थे तो पुलकेशी द्वितीय श्रपनी

वसाक, 'हिस्ट्री आफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ० १५३

विजय-पताका उत्तर की ओर फहराना चाहवा था। गुजराव प्रदेश को अपने अधीन रखना दोनों के लिए महत्त्वपूर्ण था। वलभी दोनों के साम्राज्यों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ राज्य था। आगे चलकर पठान काल के इतिहास में हम देखते हैं कि दिल्ली के सुलतान अलाउद्दीन ने दिच्छा की ओर बढ़ने के पूर्व गुजराव को जीतकर पार्श्व के संभाव्य आक्रमण से अपना बचाव कर लिया था।

हमारे पास इस बात का स्पष्ट प्रमास है कि हर्ष ने बलभी के राजा तथा पुलकेशी द्वितीय दोनों के साथ युद्ध किया था श्रीर इस स्थल पर हम उसीकी विवेचना करेंगे। गुजर-नरेश दह के नीसारी बाले दानपत्र में निम्न-लिखित उल्लेख मिलता है—

"श्रीहर्षदेवाभिभूवो श्रीवलभीपितपरित्राणोपजातः भ्रमदृद्भः विभ्रमयशोवितानः श्री दहः," अर्थात् श्री हर्पदेव द्वारा पराजित वैलभी-नरेश का परित्रास करने के कारस प्राप्त यश का वितान श्री दह के ऊपर निरंतर भूलता था।

इस उद्धरण से यह विल्कुल राण्ट है कि महाराज हर्ष ने चलभी-नरेश को पराजित किया और विजित राजा ने गुर्जर-नरेश, के यहां जाकर शरण ली। यहां पर इस वात की विवेचना करना उचित प्रतीत होता है कि हर्प ने किस उद्देश्य से प्रेरित होकर वलभी-नरेश के साथ युद्ध किया ? मेरी सम्मित में निम्न-लिखित कारण सबसे अधिक संभव प्रतीत होता है। चलभी राज्य की स्थिति सेनिक हण्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। हम पीछे लिख चुके हैं कि उसकी मित्रता उत्तरी तथा द्विणी दोनों सम्नाटों के लिए बहुत मृल्यवान थी और उसकी शत्रुता दोनों के लिए विपत्तिजनक थी। ऐहोड़े वाले लेख से ज्ञात होता है कि नर्मदा

१ ' जर्नल ग्राफ़ दी बांवे मांच ग्राफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी', जिल्द ६, ५० १, 'इंडियन एंटीववेरी', जिल्द १३, सन् १८८४, ५० ७०-८१।

की उत्तरी सीमा पर स्थित राज्य चालुक्य राजा के प्रभाव-चेत्र के अंतर्भत थे। विपत्ती वलभी राजा महाराज हर्ष के वाम पार्व में एक भयदायक शत्रु था। श्रतः किसी न किसी प्रकार—युद्ध में पराजित कर अथवा अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव कर— हर्ष को उसे अपने पत्त में करना था। अधीनता खोकार करने 🖣 का प्रस्ताव संभवतः वलभी-नरेश से किया गया था; किंतु नह प्रस्ताव विफल हुआ, उससे कुछ परिखाम नहीं निकला। तब हर्ष ने विवश होकर दूसरे उपाय का अवलंबन किया। यह उपाय कार्यकर सिद्ध हुआ। वलमी का राजा पराजित हुआ श्रीर भागकर उसने दह के यहां शरण ली। गुर्जर-नरेश एक छोटा-सा राजा था, फिर वलभी के शक्तिशाली राजा को शरण देने में वह कैसे समर्थ हुआ, यह प्रश्त भी विचारणीय है। बात यह है कि चालुक्य सम्राट् अवसर पड़ने पर गुर्जर-नरेश को सहायता प्रदान करने को तैयार था। अनुभव ने हर्ष को एक कूटनीतिज्ञ वना दिया था। वलभी-नरेश के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर के उन्होंने अपने एक शक्तिशाली शत्रु को एक सहायक मित्र बना लिया। वलभी के युद्ध के कारणों के संबंध में श्री निहाररंजन राय ने जो कुछ लिखा है उसे हम यहां उद्धृत करते हैं, "हर्ष संभवतः" एक ऐसे महत्त्वपूर्ण राजनीतिक छहेरय से प्रेरित थे जिसका प्रभाव उत्तरी तथा दिचिए। दोनों सम्राष्टों पर पड़ता था। यह नर्मदा सीमाप्रांत का प्रश्न था। यह प्रश्न बहुत पहले ही गुप्त सम्राटों के समय में उठा था। उन्होंने विजय अथवा वैवाहिक संबंध के द्वारा उसे इल करने की चेप्टा की । वही प्रश्न हर्ष के सम्मुख उपस्थित हुआ"।

वलभी-नरेश के साथ कव युद्ध हुआ ? ऐसा माल्म होता है कि इस युद्ध का समय ६३३ ई० के लगभग रहा होगा। डा० स्मिथ का कथन है कि "वलभी नरेश के साथ होने वाला युद्ध

<sup>&#</sup>x27; 'इंडियन इिस्टारिकल क्वार्टली', जिल्द ३, पृ० ७७७

जिसके परिणाम-स्वरूप धुवसेन द्वितीय पूर्णतः पराजित हुआ श्रीर संभवतः चालुक्य सम्राट की सवल सहायता पर निर्भर रहने वाले भड़ोंच राजा के राज्य में भाग गया-अनुमानतः ६३३ ई० के उपरांत श्रीर पश्चिमी भारत में हेनसांग के जाने के ्र्व (६४१-४२ ई०) घटित हुआ था"। डा० मजूमदार भी इसी मत का समर्थन करते हैं। दइ का शासन-काल ६२६ से १४० ई० तक था। धुवसेन ६३० ई० के अनंतर गद्दी पर बैठा।

पुलकेशी दितीय के साथ युद्ध पश्चिमी भारत में हर्ष ने जो कुछ काम किया, यह युद्ध इसका स्वाभाविक परि**साम था। हुए को अपने रा**ज्य की सीमा के ज़िल्कुल निकट देखकर पुलकेशी के मन में भय की आशंका हुई। इसके अतिरिक्त मालवा के संबंध में पुलकेशी ने जो मंसूवे बाँध रक्खे थे वे सन के सन ही में रह गए। महाराज हर्ष की अपनी कृटनीति में स्पष्टतः सफलता प्राप्त हुई। अव पुलकेशी के राज्य की सीमाएं संकटापन्न थीं। फलतः सशस्त्र संघर्षे अनिवार्य हो गया। हर्ष और पुलकेशी की सेनाओं में समवतः नर्मदा नदी के निकट किसी स्थान पर युद्ध हुआ था। हर्ष को इस बार एक प्रवल प्रविद्वंद्वी मिल गया था । वह पराजित हुआ । उसकी परा-जय श्रवश्य ही वड़ी गहरी श्रीर भारी हुई होगी। वास्तव में इस पराजय की स्मृति चालुक्य श्रीर राष्ट्रकूट राजवंश की कमा-गत कई पीढ़ियों तक वनी रही। यही नहीं, उस पराजय की स्पृति बहुसंख्यक लेखों में अभी तक सुरित्तत है। जैसा कि हम पीछे कह चुके हैं, होनसांग ने भी उस पराजय का उल्जेख ि किया है।

महाराज हर्प और पुलकेशी के वीच युद्ध किस समय हुआ था, यह विषय विवादमत्त है। डा॰ फ्लीट का कथन हैर कि

<sup>ृ</sup>हिमथ, 'ग्रली हिस्ट्रो ग्राफ़ इंडिया', पृ० ३५४ देखिए, 'फ़्लीट का कनाडी राजवंश', पृ० ३५१

का दान पत्र हर्ष की पराजय का उल्लेख इन शब्दों में करता है,
"युद्ध में सबल हाथियों की सेना के मारे जाने के कारण, ईच्योल
हर्ष का—जिनके चरण-कमल उनकी अपार शक्ति के द्वारा पालित
(सुरिच्चत ! राजाओं के (सुकुट में जड़े हुए) रहों की किरण्हें,
से आच्छादित हो गए—आनंद उसके भय से द्रवित हो गया।"

ऐहोड़े का दान-पत्र हर्ष की पराजय को पुलकेशी का अंतिम कार्य वतलाता है। यह मान लिया जा सकता है, यद्यपि निर्च-यात्मक रूप से कहना असंभव है कि ऐहोड़े का दान-पत्र, इला-हाबाद वाले लेख की भाँति, पुलकेशी की विजयों का वर्षन काल-कम के अनुसार करता है। अतः पुलकेशी के सिंहासनारोह्स के वहुत समय के पश्चात् हर्ष के साथ उसका युद्ध हुआ । यिंद हम यह स्वीकार कर लें कि हर्ष-पुलकेशी युद्ध, बलभी पर किए गए आक्रमण का परिणाम है तब हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं किं हर्प-पुत्तवेशी-युद्ध ६३० ई० के पूर्व नहीं हुआ था, क्योंकि वलभी नरेश को शरण देनेवाले दह का शासन-काल ६२६ से ६४० ई० के बीच पड़ता है। इस बात को बड़े-बड़े विद्वान् स्वीकार करते हैं कि हर्प-पुलवंशी युट, वलभी-नरेश पर किए गए आक्र-मण का परिसाम था। डा० मुकर्जी का कथन हैर कि "संभवतः हुप के आक्रमण के कारण हो युद्ध लिड़ा था। वलभी के राजा ध्रुंबसेन द्वितीय को परास्त करने के उपरांत हुए अपनी विजय को श्रीर श्रागे वढ़ाने तथा पुलकेशी द्वितीय के साथ- जिसके राज्य पर वे अपनी अभी तक अवाध गति से अपसर होनेवाली विजय के सिलसिले में आक्रमस करते—युद्ध करने के लिए प्रलोभित 🖍 हुए।" हा॰ मजूमदार लिखते हैं, अतः, यह वहुत संभव प्रतीत होता हैं कि मालवा के राजा को दंड देने के प्रयत्न में, हर्ष को

<sup>ै&#</sup>x27;एपियाफिया इंडिया', जिल्द ६, पृ० १०, भयविगलितहपीं येन चाकारि हर्षः।

चुकर्जी, 'हर्षं', ए० ३३

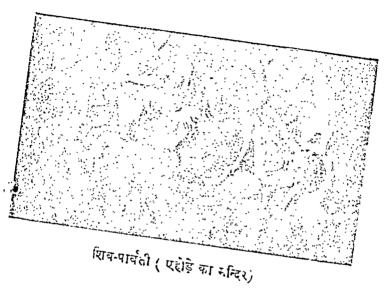

गुजरात प्रायद्वीप में तथा उसके इद्गिर्द राष्ट्रकों के एक गुरू का सामना करना पड़ा। हवें को पहले कुछ सफलता प्राप्त हुई क्योंकि जैसा उपर वतलाया गया है उससे हारकर वलभी के राजा को अहाँ च के गुर्जर राजा के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। किंतु उस संघ को शीघ ही चालुक्य राजा महान् पुलकेशी द्वितीय का सहयोग प्राप्त हुआ और हवें की पूर्ण पराजय हुई।

प्रोफ़ेसर अल्टेकर कहते हैं, "मालूम होता है कि हर्प और पुलकेशी के युद्ध का कारण, मालवा और गुजराव में उनकी साम्रा-ज्य-संबंधी योजनाओं का संघर्ष था। वलभी पर आक्रमण करने के पूर्व हर्ष ने मालवा के शासक को अपनी प्रभुवा खीकार कराने के लिए अवश्य ही विवश किया होगा। ज्ञाव होता है कि इससे पुलकेशी कुद्ध हो गया और हर्ष के विरुद्ध वलभी-नरेश को शरए देने में गुर्जर राजा की सहायता कर (हर्ष से) बदला भी लिया।" आगे चलकर प्रोफ़ेसर छल्टेकर कहते हैं कि हर्प के साथ युद्ध करने के लिए ६१२ ई० के पूर्व पुलकेशी शायद ही तैयार रहा हो। फ्लीट के मतानुसार ऐहोड़े के लेख का २४ वां श्लोक हर्प के राज्याभिषेक का वर्णन करता है। उसी लेख के १० से २४ तक के श्लोक उनके युद्ध और विजय का वर्णन करते हैं। इससे स्चित होता है कि राज्याभियेक विजय के बाद हुआ। फ्लीट लिखते हैं "पुलकेशी दिवीय का राज्याभिषेक किस विधि को हुआ, इसका ठीक-ठीक निश्चय श्रभी तक नहीं हो सका है। उसका श्रभिषेक भाद्रपद शुक्त १ प्रतिपदा, शक संवत् ४३३—जो ६१० हि॰ में पड़ता है-के वीच हुआ था। ऐसी अवस्था में संभवतः यह कह देना निरापद होगा कि राज्याभिषेक सन् ६०६ ई० के हत्तर भाग में हुआ था।" श्रवः हर्ष की पराजय का समय ६०६ ई॰ के पूर्व मानना होगा। किंतु हुए तथा पुलकेशी दोनों के लिए

भनजूमदार, 'जर्नल बिहार एँड उड़ीना रिसर्च नोगाइटी', १६२३,

यह संभव नहीं था कि वे इतने पहले—सिंहासनारोहण के दो-तीन वर्ष के छंदर ही—युद्ध में संलग्न होते। सिंहासन पर वैठने के समय हर्ष के सामने घोर किठनाइयां स्पिश्यत थीं। शशांक भी स्वच्छंदरूप से विचरण करता था। ऐसी अवस्था में दिन्छ में प्रवेश कर पुलकेशी के साथ युद्ध करने का विचार हर्ष कैसे कर सकते थे १ पुलकेशी भी आरंभ में किठन परिस्थितियों से घिरा था, फिर भला वह इतनी तत्परता के साथ युद्ध कैसे कर सकता था १ छंत में चलकर इतिहास के उक्त आचांच महोदय ने हमारा ध्यान एक ऐसे दान-पत्र की ओर किया है जो अभी हाल में मिला है। उसके आधार पर यह प्रायः निश्चय हो जाता है कि साम्राज्य-शक्ति की आकांना रखनेवाले दोनों राजाओं में ६३० और ६३४ ई० के बीच युद्ध हुआ था। पुलकेशी का लोह-नरा वाला दानपत्र जो ६३० ई० का है, उसके पराक्रम और विजय का उल्लेख करता है; किंतु वह हर्प की पराजय के विषय में विक्कुल मीन है।

सभी हाल में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है कि
महाराज हु ने दिच्छा में प्रवेश किया था श्रीर नर्मदा नदी के
दिच्छा में स्थित देश के श्रीधकांश भाग को श्रीधकृत कर लिया
था। श्रव हम इस नवीन सिद्धांत की विवेचना करेंगे। इस सिद्धांत
के प्रतिपादक श्रीकंठ शास्त्री हैं जिन्होंने १६२६ ई० में विद्वानों
के ध्यान को एक श्रोकविशेष की श्रीर श्राकित किया है जो
मयूर का श्रनुमान किया जाता है। कहा जाता है कि इस श्रीक
में हर्ष को कुंतल तथा विध्य के दिच्छा श्रीर स्थित श्रन्य देशों

<sup>े</sup>श्रल्टेकर, 'ऐनल्स श्राफ़ दि-मंडारकर रिसर्च इन्सरीट्यूर'।

इस मत का समर्थन अन्य विद्वान भी करते हैं हुए पुलकेशी द्वितीय का युद्ध ६३०-६३४ ई० के बीच में हुआ था। अन्य तिथियों ऐतिहासिक कसोटी पर खरी नहीं उत्तरतीं। (.इंडियन कलचर १६४० मा० ६ पृ० ४५०)—सं०

का स्वामी कहकर उनका गुणानुवाद किया गया है। १६२३ ई० में मैसूर के पुरावत्त्वान्वेषण के संचालक श्रोयुव शास्त्रों ने राज्य के शिमीगा जित्ते के अंवर्गव गदेमन्ते नामक स्थान पर एक लेख के उरलच्ध होने का समाचार प्रकाशित किया। उन्होंने लिखा 🖆 "यह (लेख) शोलादित्य के पेट्टिए सत्यां क नामक सेनापति की मृत्यु की स्मृति-रज्ञा के लिए एक 'वीरनल' अथवा स्मारक शिला हैं। उक्त सेनापति, महेंद्र को सेना में सम्मिलत शिकारियों की एक जाि से युद्ध करते समय मारा गया था। उस लेख में कोई ऐसी वात नहीं मिलती जिससे यह निश्चय किया जा सके कि उसमें डिल्लिखित शीलादित्य महेंद्र कीन थे। लिपिप्रमाण के आधार पर मैं सममता हूँ कि इस लेख के शोलादित्य हुर्प शीलादित्य थे और महेंद्र पहान शंशोय राजा महेंद्रवर्मी प्रथम था जो पश्चिमी चुालुक्यों के राजा पुलकेशी द्विवीय का समकालीन था। यह श्रसंभव नहीं है कि महाराज हुई का शासन शिसोगा तक वि-स्ट्र रहा हो। किंतु शीलादित्य को शिल-श्रा-दित्य क्यों लिखा ग्या, यह समम में नहीं आवा । पंडित श्रीकंठ शास्त्रा का कथन हैर कि गहैमन्ते वाले लेख से मयूर के श्लोक द्वारा प्रस्तुत प्रमाख का समर्थन होता है। कुछ परवर्जी विद्वानों ने सम्यक् रूप से अलोचना किए विना हो उनके कथन को स्वीकार कर लिया है श्रीर इस प्रकार एक श्रमपूर्ध सिद्धांत का क्रिचित् व्यापक प्रच-लन हो गया है।

अय हम उस कोक द्वारा प्रस्तुत प्रमास की परी का करेंगे जो मयूर का वतलाया जाता है। वह क्षोक कहाँ से लिया गया है ? क्या यह निश्चयात्मक रूप से ठीक है कि वह क्षोक मयूर का है ? यदि थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय कि वह मयूर ही

<sup>&#</sup>x27;एन्युश्रल रिपोर्ट, मेस्र श्राकिश्रॉलॉलिकल हिपार्टमेंट', १६२३, १० ८३

व्यक्रमेंत आफ़ दि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, १६२६, ए० ४८७

का है तो फिर प्रश्न उठता है कि मयूर कौन था ? 'अनुमान किया गया है कि मयूर महाराज हर्ष का एक दरबारी किव और महा-किव वाण का ससुर था। यदि इस वाव को स्वीकार का लिया जाय तब यह परिमाण निकालना युक्तिसंगत होगा कि वह श्लोह हर्ष का गौरव-गान करता है। जिस जनश्रुति के अनुसार मयूर वाण का ससुर ठहरता है, उसका उल्लेख मेरतुंगाचार्त के 'भक्ता-मरस्तोत्र' की टीका में मिलता है। राजशेखर एक अन्य जन-प्रवाद की कल्पना करता है। उसके अनुसार मयूर, वाण और मातंगदिवाकर दीनों हर्ष के दरबारी किव थे।' पद्मगुप्त का 'नवसाहसांक-चरित' भी मयूर तथा वाण को हर्ष का दरवारी किव बतलाता है।

उपरोक्त सभी बातें पर्याप्त रूप से इस कथन की पुष्टि करती
हैं कि मयूर और वास दोनों श्री हर्ष के दरवारी किव थे। इस्कृत्यन-श्रुति का उल्लेख हमें वरावर मिलता है कि वे समकालीन और हर्ष के दरवारी किव थे। किंतु उन दोनों किवयों के पारस्परिक संबंध के विषय में अनेक परस्पर-विरोधी तथा अविश्वसनीय प्रवाद प्रचलित हैं। एक जन-प्रवाद के अनुसार वासा मयूर का दामाद था। दूसरे जन-प्रवाद का कथन है कि वह मयूर का ससुर था। कीथ महोदय का विचार है कि उन दोनों के बीच संभवतः कोई संबंध नहीं था। जो छुछ भी हो, हमें यह अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा कि मयूर के संबंध में जो छुछ जात है, उसका आधार परंपरा जनश्रुति ही है। ऐसी जनश्रुतियों के आधार पर जो काको बाद की हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धात को

<sup>ै</sup>देखिए पिटर पिटसन तथा पं॰ दुर्गाप्रसाद द्वारा संपादिक बल्लभ॰ देव की सुभापिताविल की भूमिका।

<sup>॰</sup> सचित्रवर्णविन्छिति हारिखोरवतीपतिः । श्री हर्ष हव संघट्टं चक्रे वाखमयूर्यो॥

<sup>ु</sup>कीय—'दिस्ट्री श्राफ संस्कृत लिटलेचर', पृ० २०१

श्रवलंबित करना कि हुएँ ने द्विए। में श्रपनी विजय का विस्तार किया था, निरचय ही निरापद नहीं है। यदि यह भी मान लिया जाय कि ये जनश्रतियाँ सत्य हैं, तो भी आवश्यक रूप से यह प्ररिषाम नहीं निकलता कि विवाद-प्रस्त श्लोक हुई के संबंध में एक प्रशंसोक्ति है। प्राचीन भारत के किव नए-नए आश्रयदावास्रों तथा श्री-संपत्ति की खोज में वहुत दूर-दूर तक भ्रमस करते थे। कवि-कुल-कमल-दिवाकर कालिदास श्रीर भारवि के संवध में यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि वे कांचो के पल्लव-नरेश के दरबार में गए थे। ख्रदः यह मान लेना वस्तुतः संभव है कि मयूर-कवि चालुक्य-नरेश के दरबार में गया था और पुलकेशी द्विवीय ने उसका संमुचित आदर किया तथा प्रचुर भेंट-उपहार प्रदान किया था। इस स्थल पर यह लिख देना असंगत न होगा कि एक प्रवाद ज्ञाए और मयूर की प्रतिइंदिवा के संबंध में प्रचलित है। 'नवसा-हसांक-चरित' के श्लोक से जो अभी पाद्-टिप्पां में उद्भव किया गया है, उनकी प्रविस्पर्क्षा संभव प्रवीत होवी है। ज्ञाव होता है कि श्री हर्ष के दरवार के वातावरण को अपने प्रतिकृत समम कर और यह विचारकर कि यहां मेरी कवित्वं प्रतिभा की समु चिव सराहना न हो सकेगी, मयूर एक नए संरत्तक की खोज में षाहर चला गया। वह महाराज हर्ष के समकालीन चालुक्य-नरेश के दरवार में पहुँचा और वहां उसका उचित संत्कार किया गया। मयूर का विवादमस्त श्लोक कुंवल (कर्नाटक), चोल षथा कांची की विजय का उल्लेख करवा है। चालुक्य-नरेश पुल-केशी द्वितीय तथा पल्लव-राजा महेंद्रवर्मा के वाच जो भीपण शत्रुवा थी, वह हमें ज्ञात है। मालूम होता है कि प्रारंभ में

भूपालाः शशिभात्करान्त्रयसुवः के नाम नासादिताः भर्तारं पुनरेकनेव हि सुवस्त्वां देव मन्यामहे। वेनांगं परिसृष्य कंतलमथाकृष्य व्युदस्यायतं चोलं प्राप्य च मध्यदेशमधुना कोच्यां करा पातितः॥

वालुक्य-नरेश ने अपने पल्लव वंशीय शत्रु पर विजय प्राप्त की।
ऐहीड़े का दान-पन्न भी दिल्ला में पुलकेशी की विजय का उल्लेख करता है। कहा जाता है कि उसने बनवासी पर घेरा डाला था। उसकी सुदूर-विस्तृत विजय के अंतर्गत कुंतल तथा चोल देश अवश्य ही सम्मिलित थे। यह असंभव नहीं है कि पुलकेशी कांची के द्वार पर पहुँचा हो और उसने अपने पराजित शत्रु को मनमानी शर्तों के अनुसार संधि करने के लिए विवश किया हो। विवाद-अस्त श्लोक हर्ष की अपेना पुलकेशी द्वितीय के लिए अधिक उपयुक्त तथा सत्य ठहरता है। वर्क के लिए अंत में यदि यह मान भी लिया जाय कि यह श्लोक केवल हर्ष की ओर संकेत करता है तो हम श्लेष-प्रिय कि की परंपरा-गत अतिरंजित-शैली के अनुसार उसे प्रशंसोक्ति कहकर टाल सकते हैं। उसमें कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है।

श्रव हम इस संवंध में गद्देमन्नेवाले लेख के प्रमाण की विवेचना करेंगे। उसका प्रमाण—यदि उसे हम प्रमाण की संज्ञा दे सकें—विल्कुल निर्थंक है। लेख के श्रनुसार जब शोलादित्य ....... श्रपने साम्राज्य की गदी पर बैठे, पेट्टिशा सत्यांक ने युद्ध-चेत्र में घुसकर महेंद्र को भयभीत कर दिया। ..... इत्यादि, श्री कंठशाखी महोदय तथा श्राच्य विद्वान जिन्होंने समुचित जाँच-परीचा किए विना ही उनका श्रनुसरण किया है, उक्त वाक्य के स्थान में 'जब हर्प जीत कर श्राए श्रीर महेंद्र डरकर भाग गया' समूचे पद का अपनी श्रोर से स्मावेश कर देते हैं। लेख में दिन्तण भारत पर महाराज हर्ष के श्राक्रमण का कुझ भी उल्लेख नहीं मिलता। यही नहीं, वह लेख हमें यह भी नहीं वत्तावा कि पेट्टिश सत्यांक श्री हर्प का सेनापित था। विद्वानों ने उसे भी मान ही लिया है। इसके श्रीविरिक्त उस लेख में इस , बात का भी उल्लेख नहीं मिलता कि महेंद्र भय खाकर भाग

भनुमदार, 'इंडियन हिस्टारिकल बवार्टलीं' १६२६, पृ० २३५

ग्रंथा था। लेख से हमें केवल इतना झात होता है कि जन शीला-दित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए तव पेट्टिस सुत्यांक नामक एक वीर सैनिक ने एक दूसरे योद्धा के साथ युद्ध किया, जो वेदर जाति का सरदार था। इस युद्ध में पेट्टिस सत्यांक सारा गया। इक्त लेख हमें यह भी वतलाता है कि जिस समय पेट्टिश सत्यांक ने वेदर सरदार के ऊपर आक्रमस किया था उस समय महेंद्र भयभीत हो गया था। अनुमान किया जाता है कि वेंदर सरदार महेंद्र की सना का एक सेनापित था। प्रत्येक विचार-शील व्यक्ति जो निष्पत्त भाव से लेख में दी हुई उपरोक्त वातों की परीचा करेगा, इस वात को तुरंत स्वीकार करेगा कि उक्त लेख के आधार पर यह परिगाम निकालना कि महाराज हुई ने अपने प्रधान सेनापित पेट्टाण सत्यांक के नेतृत्व में द्विण पर विजय प्राप्त की, कदापि युक्तिसंगत नहीं है। वास्तविक बात यह है कि एक कौतूहल-जनक सिद्धांत को प्रस्थापित करने की उत्सुकता में विद्वानों ने लेख में ऐसे शब्दों और पदों का समावेश कर लिया है, जिनका उल्लेख निश्चय ही उस लेख में नहीं है। श्री यस॰ शास्त्री, श्री नीहाररंजन तथा श्री अद्गीराचनद्र बनर्जी आदि सभी पर लेख को ठाक ठीक न उद्धत करने का दोपारोपए किया जा सकता है। लेख की प्राप्ति की सर्व-प्रथम घोषणा करने-वाले डा॰ शामशास्त्री का विचार था कि लेख में डिल्लिखित शिल-श्राद्त्य कन्नोज के राजा हर्ष शीलादित्य ही हैं। हम अभी श्रागे चलकर इस वात पर विचार करेंगे कि क्या इन दोनों को एक मानना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन या कि पेट्टिए सत्यांक शीलादित्य की सेना का सेनापति था, किंतु वे यह नहीं कहते कि लेख में ऐसा उल्लेख है। मेरे विचार से

<sup>&#</sup>x27;श्रद्रीशचंद्र वनर्जी-'जर्नल श्राफ दि श्रांघ हिस्टारिकल रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ६, १९३१-३२

उनका यह निष्कर्ष बिल्कुल निराधार है। अपने एक प्रिय सिद्धांत के लिए उन्हें पेट्टि सित्यांक का शीलादित्य के साथ संबंध जोड़ने की क्या आवश्यकवा थी? वास्तव में लेख हमें केवल यह वत-लाता है कि जिस समय शीलादित्य अपने साम्राज्य के सिंहासन् पर वैठे उस समय पेट्टिश सत्यांक एक युद्धत्तेत्र में घुस पड़ा। वहुत संभव है कि वह एक स्थानिक सरदार रहा हो और स्वयं अपने ही लिए महेंद्र नामक किसी दूसरे स्थानिक सरदार की सेना में सिन्मिलित वेदर लोगों के साथ युद्ध करता रहा हो। किसी सम्मान-सूचक उपाधि के बिना महेंद्र का केवल नामोल्लेख करना यह सूचित करता है कि वह एक स्थानिक सरदार था, श्री हर्ष का समकालीन प्रसिद्ध पल्लव-राजा महेंद्रवर्मा नहीं। जिसे दो शिक्तशाली राजाओं का सैनिक संघर्ष कहा जाता है वह केवल दो स्थानिक सरदारों की एक साधारण मुठभेड़ थी, जिस् भी उन्होंने अपनी वीरता प्रदर्शित की।

श्रंत में शीलादित्य के नाम पर भी थोड़ी-बहुत टीका टिप्पाधी करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। 'शीलादित्य' एक श्रत्य-धिक प्रचित्त नाम और उपाधि है। वलभी के अनेक मैत्रक राजाओं ने 'शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। लिपि-प्रमाण के आधार पर डा० शामशास्त्री का यह मंतव्य है कि शीलादित्य, हर्ष के श्रितिक्त और कोई न था। किंतु गहें मन्ते के 'वीरगल' के श्री शीलादित्य तथा शीलादित्य नामधारी वलभी-नरेशों में से किसी एक को श्रमित्र समझने में लिपि प्रमाण कोई श्रद्धचन नहीं खालता। वी०ए० सलेतोर नामक दिल्ला के एक पंडित ने उक्त लेख

<sup>ै</sup>इस विषय में श्रीयुत बी॰ ए॰ सलेतीर महोदय का 'हर्षवर्द्धन इन दि कर्नाटक' शीर्षक, तथ्यपूर्ण सुचितित प्रबंध द्रष्टव्य है। 'क्वा-र्टली जर्नल ज्ञाफ़ दि मिथिक सोसाइटी', जिल्द २२, ए॰ १६६-१८४ स्रोर ३०२-३१७

करेंने के लिए वड़ा भारी प्रयत्न किया है। उनका कहना है कि वलभी के नरेशों का ही 'श्री' उपाधि विशेष चिह्न था। किंतु कठिनता यह है कि वलभी वंश में कम से कम श्राठ शोलादित्य रूप। सलेतोर महोदय ने उक्त लेख के शीलादित्य को वलभी के उस शीलादित्य से अभिन्न माना है, "जो पृथ्वी का स्वामी है, तहा तथा विंध्य-पर्वत जिसके दो स्तन हैं श्रीर जिनके श्यामवर्ष हे मेघों से श्राच्छादिर्व शिलर छुचाप्र की भांवि दिखाई पड़ते हैं"। यह शीलादित्य मूल राजवंश का नहीं था ख्रौर इसीलिए उसने महाराजाधिराज की पदवी नहीं धारण की। सलेतोर महोदय कहते हैं कि कर्नाटक में वलभी राज्य के विस्तार का हुञ्ज कारण था, जिसका पता लगाने में हम इस समय श्रसमर्थ हैं। 3 पुलकेशी द्विवीय के द्विवीय पुत्र जयसिंह की-जिसका हा भाई विक्रमादित्य था-गुजरात का प्रांत दिया गया। उसके उत्तराधिकारी चालुक्य राजाओं ने गुजरात में अपनी रभुवा स्थापिव करने का प्रयत्न किया । सलेवीर सहोदय पूछते हैं कि क्या पुलकेशी महान् के उत्तराधिकारी, कनाड़ी लोगों के रेश में वलभी-नरेश के द्वारा लूट-पाट मचाने का वदला लेने के लिए ऐसा कर सकते थे ? अंव में वे इस परिखाम पर पहुँचते हैं कि 'कदाचित् गुजराव में किसी शीलादित्य राजा की अधीनवा में पश्चिमी चालुक्यीय शाखा के स्थापित होने के तानिक पूर्व, केसी वलभी-नरेश ने सहा को जीतने का प्रयन्न किया था और रुलकेशी द्विवीय के शासन-काल के प्रारंभ में श्रयवा श्रधिक वंभवतः उसकी मृत्यु के ठीक बाद ही, गुजराव में पश्चिमी

<sup>े</sup> देखिर श्रलिन का दान-पत्र—फ़्लीट, 'कॉरपस इंसिकिप्योतुम जिल्द ३, १० १७१

रे 'एनियाफित्रा इंडिका', जिल्द १. १० १६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> बी॰ ए॰ उलेतोर, 'बवार्टर्ली जर्नल ग्राफ़ दि मिषिक सोसा**र**टी' जिल्द २२, पृ• १८२

११४ |

पालुक्य-वंश की शाखा को स्थापित करके उसके उत्तराधिकारियों ने अपनी लुप्त प्रिविच्ठा को पुनरु जीवित किया। ' सले तोर महा-श्य के वर्क निस्सं देह युक्ति पूर्ण हैं। किंतु वर्लभी के अने के शीला-दित्यों में से एक को अलग कर उसे अपने शीलादित्य से अभिन्न उहराने में कल्पना और अनुमान से अवश्य ही अधिक काम लेना पड़ेगा। उनका यह वर्क वास्तव में दो वातों पर अवलंबित है—पहली बात तो यह है कि बलभी के राजाओं ने 'श्री' उपाधि का व्यवहार किया है। दूसरी बात यह है कि उनमें से एक कनाड़ी देश में स्थित सहा पर्वत के साथ संबंधित है। यह अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि हमें जो तथ्य उपलब्ध होते हैं वे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एकदम अपर्याप्त तथा प्रायः निरथंक हैं। अब हम यहाँ विद्वानों के चमत्कारपूर्ण खंडन मंडन से अपना हाथ खीं नते हैं और किसी सर्वभान्य निर्णय पर पहुँ वने के पूर्व ही शीलादित्य के प्रश्न को छोड़कर संतोष करते हैं।

उपरोक्त विवेचना से यह वात विल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि महाराज हर्पवर्द्धन एक महान् विजेता कहलाने के सच्चे श्राधकारी हैं। किंतु उन्हें सभी युद्धों में सफलता नहीं प्राप्त हुई। उन्हें पुलकेशी द्वितीय के हाथों से रेवा नदी के तट पर गहरी पराजय भी खानी पड़ी। इस पराजय से उनकी सारी श्राशाश्री पर पानी फिर गया और वे संपूर्ण भारत के विजयी कहलाने के श्राधकारी न हो सके। इसके श्राविरिक्त उनकी विजय उत्तर भारत ही तक परिमित रही। वह विध्य-रेखा को पार करने के प्रयन्न में कभी सफल नहीं हुए। हाल में उनकी दिज्ञिण विजय

भ सत्तेतोर—'क्वार्टली जर्नल श्राफ दि मिथिक सोसाइटी'— जिल्द २२ पृ० १८३

मजुमदार महाशय गहेमन्ने वीरगल के शीलादित्य और पुनकेशी दितीय के पौत्र युवराज अयाश्रय शीलादित्य को एक ठहराते हैं। देखिए, 'इंडियन दिस्टारिकल क्वार्टर्ली', १९२९, ए० २२५

का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है वह संपूर्णतः मिध्या और कपोल कल्पना है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यणि महाराज हर्ष एक प्रतापी विजेता थे; तथापि उन्होंने विजित देशों पर प्रत्यच्च रूप से शासन करने की चेष्टा कभी नहीं की। पराजित राजाओं को वे उनका राज्य आदि लौटा देते थे। इस प्रकार उन्होंने भारत के दिग्विजयी विजेताओं की प्रचलित रीति का ही अनुसरस किया।

## चतुर्थ अध्याय हर्ष का साम्राज्य

श्रम इस श्रध्याय में यह निश्चित करने कां प्रयत्न करें गैं कि भारत का कितना भू-भाग महाराज हुई के साम्राज्य के श्रंत-गंत था। इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर वड़ा मत्भेद है। डा० विंसेट रिमथ श्रपने ग्रंथ "श्रली हिस्ट्री श्राफ इंडिया" के श्रंतिम संस्करण में लिखते हैं, "उनके शासन-काल के पिछले वर्षों में मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र के श्रातिरक्त हिमालय पर्वत से लेकर नर्मदा तक (नेपाल-सहित) गंगा की संपूर्ण वरेटी पर हुई का श्राधिपत्य निर्विवाद इप से स्थापित था"। शासन-प्रवंध श्रलवत्ता स्थानीय राजाओं के हाथों में था, किंतु पूर्व में सुदृरस्य श्रासाम का राजा भी श्रपने स्वामी की श्राज्ञा का पालन करता था। विल्कृत पश्चिम में स्थित वलभी-देश का राजा भी जो कि उनका दामाद, था, राजकीय श्रनुचर-दल में सम्मिलित होता था।

पितकर महोदय के मतानुसार हुष के साम्राज्य का विस्तार इससे भी ऋषिक था। उनका कथन है कि हुष ने संपूर्ण उत्तरी भारत को श्रापने श्राधिकार में कर लिया था श्रोर नेपाल का राज्य भी उनके साम्राज्य में सम्मिलित था। आमंसीसी विद्वान् पिटकहासेन ने हुप के अपर एक निवंध लिखा है। उनका मत भी पिनकर के श्रिषकांश कथन से मिलता-जुलता है, किंतुने यह मानते कि नेपाल महाराज हुई के साम्राज्य के श्रंतर्भूत था। हा० राधाकुमुद मुकर्जी इस सवंब में जिस निष्कर्प पर पहुँचे हैं, वह भी उल्लेखनीय है। उनका कथन है कि "इन्न प्रदेश तो

१स्मिय, 'ग्रली हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', ए० ३५४ विनक्तर, 'शीदपें ग्राफ़ क्सीज', पु० २२

पेसे थे, जिन पर कान्यकुञ्जाधिपति महाराज हुर्प प्रत्यचुरूप से शासन करते थे खौर कुछ प्रदेश ऐसे थे, जिनका शासन प्रवंध डनके हाथ में नहीं था. किंतु जो उनके प्रभाव में थे एवं उनकी अभुता स्वीकार करते थे"। डा॰ मुकर्जी के मतानुसार यद्यपि हर्ष का प्रत्यत्त ऋधिकार-तेत्र कुछ संकुचित था, तथापि उनका प्रभाव-चेत्र बहुत विस्तृत था। कामरूप, नेपाल, कारमीर तथा बलभी आदि देश उनके प्रभाव-चेत्र के अंतर्गत थे। उनका कथन है कि हर्प द्वारा प्रत्यस्रहप से शासित होनेवाले भू-भाग के भाकार-प्रकार से वनकी वास्तविक राजनीतिक स्थिति तथा कार्य-कलाप का ठीक-ठीक माप नहीं हो सकता। इसमें तिनक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि हपे सपूर्ण उत्तरी भारत के सर्व-प्रधान राजा थे। इस प्रकार उपरोक्त चारों विद्वानों के कथना-असार हमें झात होता है कि हर्प का साम्राज्य वहुत वड़ा था। इनमें डा॰ स्मिथ द्वारा स्थिर किया हुआ साम्राज्य, अपेताकृत अधिक संकुचित है; क्योंकि वे कार्मीर, पंजाव, सिंध, राज-पूताना और कामरूप को उसके श्रंतर्गत नहीं मानते।

सर्व-प्रथम रमेशचंद्र मजुमदार ने इम प्रचलित मत का विरोध किया है। उनका विश्वास है कि हर्ष का साम्राज्य इतना अधिक विस्तृत नहीं था। उनका कथन है कि इस विषय में हिन-सांग का साक्ष्य—स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों रूपों में —साहित्यिक तथा लिपि के प्रमास से संगत खाता है। हर्षवर्द्धन का राज्य करीव-फ़रीव इस रूप में निश्चित किया जा सकता है के उसमें आगरा और अवध का संयुक्त-प्रांत, विहार तथा पूर्वी पंजाब का कुछ भाग—उत्तर-पिठ्छम के एक छोटे तथा संकीर्य भू-भाग को जिसे हैनसांग ने मो-वी-पुलो लिखा है, छोड़कर—

<sup>े</sup>सुकर्जी, 'हर्प' ए० ३७ न्युकर्जी, 'हर्प' ए० ४३

सिमालित था। भाजुमदार महाशय का यह तिष्कष हैनसांग के यात्रा-विचरण के आधार पर अवलंकित है। अथवा यों कहिए कि उनका उपगेक्त कथन उस अर्थ पर निर्भर है जो उन्होंने चीनी-यात्री के विवरण से निकाला है। वे कहते हैं कि हैनसांग्रें ने साधारणतः परतंत्र राज्यों के संबंध में यह उल्लेख कर दिया है कि वे किसके अधीन थे। इसके अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। किंतु यह वड़े आश्चर्य की बात है कि उन्होंने किसी ऐसे प्रदेश का उल्लेख नहीं किया, जिसको उसने हर्ष के राज्य के अधीन बताया हो। इस दशा में या तो हम यह मान लें कि कन्नोज के अतिरिक्त हर्ष के राज्य में और कोई प्रदेश सिमालित नहीं था, अथवा यह परिणाम निकालें कि जिन परतंत्र प्रदेशों के विषय में वह मौन है वे सब हर्ष के साम्राज्य के अंतर्गत सिमालित थे।

स्थानक सबल प्रमाणों के उपस्थित होते हुए पहली बात किसी प्रकार मान्य नहीं हो सकती। चीनी-यात्री ने यदि स्पष्टतया तथा निश्चयात्मकरूप से यह नहीं लिखा कि त्रमुक-स्रमुक प्रदेश हर्प के त्राधीन थे तो इसका कारण यह है कि उसकी दृष्टि में महाराज हर्ष प्रधानतया कान्यकुटज के राजा थे। उसके मौना वलंबन से हम कदापि यह परिणाम नहीं निकाल सकते कि हर्ष के राज्य में कन्नीज के त्राविरिक्त और कोई प्रदेश सम्मिलित नहीं था। वास्तव में उनके त्राधीन प्रन्य प्रदेश भी थे।

वाण के 'हर्प-चरित' तथा हर्प के दो लेखों से यह बात पूर्णतः प्रमाणित होती है। बंसखेरा श्रीर मधुवन के लेखों से हमें इस बात में संदेह करने का कोई श्रवकाश नहीं रह जाता कि श्रिहिन्न श्रीर श्रावस्ती सुक्ति हर्प के राज्य में सम्मिलित थे।

"मजुमदार, 'जर्नल ग्राफ़ दी विहार उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी' १६-

३२ १० ३२१-३२२ व्यस्तेरा का लेख, 'एपिग्राफिश्रा इंडिका', जिल्द ४, प्० २०८ तथा मध्वनवाले सेख, 'एपिग्राफिश्रा इंडिका', जिल्द १, ५० ६७ 'हर्प-चरित' से हमें यह भी ज्ञात होता है कि हर्ष के पेतृक राज्य में थानेश्वर तथा उसके आस-पास का प्रदेश शा।मल था। 'हर्पचरित' और हर्प के लेखों की वात जाने दीजिए, हैनसांग दुवर्य प्रत्यक्त रूप से इस कथन का समर्थन करता है कि हर्प के राज्य में कन्नोज के आंतरिक अन्य प्रदेश भी सम्मिलित थे। वह जिन शब्दों में प्रयाग की मोत्त-परिषद् का वर्णन करता है, उन से यही ध्विन निकलती है कि प्रयाग हर्ष के राज्य के अंतर्गत था। प्रयाग के पूर्व में स्थित मगध के संबंध में भी इसी प्रकार यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि वह हर्ष की राज्य-सीमा के वाहर नहीं था; क्यों कि होनसांग की जीवनी में हर्ष को मगध का राजा कहा गया है।

यह तो हुआ स्वीकारात्मक प्रमास । चीनी-यात्री के नकारापुन्न विवरस से भो हम इसी परिसाम पर पहुँचते हैं । ची-नापुद्व से ले कर मगय तक जितने राज्य थे, उनमें से ६ को छोड़
कर शेप राज्यों की राजनीविक स्थित के विषय में बह मीन है।
जिन ६ राज्यों के विषय में मौन नहीं है, उनने नाम थे हैं।
कन्नीज, पारियात्र, मितपुर, सुवर्सगोत्र, किया कर तथा नेपाल ।
इनमें से दूसरे, चौथे, पाँचवें और छठें नंबर के राज्य उस सीमा
के बाहर स्थित थे जिसका निर्देश ऊपर किया गया है। ६ राज्यों
के अविरिक्त शेप राज्यों के संबंध में होनसांग का मौनावलंबन
यही सिद्ध करता है कि वे कान्यकुव्जाधीश के अधीन थे। इस
प्रकार चीनी यात्री के नकारात्मक तथा स्वीकारात्मक दोनों
पुकार के साक्ष्य से यह निश्चयात्मक हम से झात हो जाता है
कि महाराज हर्ष का राज्य, हिमाजय पर्वत, पश्चिमी पंजाय,
राजपुताना, मण्यदेश तथा चंगाल से परिवेण्ठित था।

भागे चल कर मजुनदार महादय कहते हैं कि यह सच है

भनुमहार, जर्नन आक दि निहार उद्गीता रिसर्च सोसाह्टी, १६२३ ए० ३१२

कि होनसांग, महाराज हुष को पंच भारत ('फ़ाइव इंडीज' = सीराष्ट्र, कान्यकुडज, गौड़, मिथिला और उड़ीसा) का अधीरवर वतलाता है। किंतु वास्तव में यह एक स्पष्ट कथन है। इसकी अधिक महत्व देना उचित नहीं। बाण ने भी 'हुष चरित' में ऐरो पदों का अचुर प्रयोग किया है। लोग कह सकते हैं कि महाराज हुष ने अपना बहुत-सा समय पूर्व तथा दिच ए-पश्चिम की ओर युद्ध में व्यतीत किया था; तो क्या उन्होंने किसी प्रदेश को जीत कर अपने राज्य में नहीं मिलाया ? किंतु वास्तव में सिहासना-रोहण के समय जो परिस्थितियाँ उपस्थित थीं, उन्हीं के द्वारा विवश होकर ये युद्ध करने पड़े थे। कुछ प्रदेशों को जीतकर उन्होंने अपनी राज्य सीमा बढ़ाई तो थी अवश्य; किंतु ठीक-ठीक यह निर्देश करना कठिन है कि वे प्रदेश कौन थे।

मजुमदार महाशय के निकाले हुए निष्कर्प पर मनन करी से हमको यह मानना पड़ता है कि उसमें बहुत कुछ सत्य का छंश अवश्य है। किंतु हम हर्ष के साम्राज्य-विश्वार की समस्या पर एक पृथक् हिंदिकोण से विचार कर सकते हैं। मजुमदार के पश्चात् अन्य अनेक विद्वानों ने भी अपने प्रगाढ़ अध्ययन के सहारे इस प्रश्न पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। वे सब भिन्न-भिन्न परिमाण पर पहुँचते हैं। अब देखना चाहिए कि निष्पन्त रूप से विचार करने पर महाराज हर्प का साम्राज्य किंतना ठहरता है।

श्री निहाररं जन राय<sup>3</sup> का कथन है कि हुए के प्रत्यन शासन

<sup>&#</sup>x27;(क) रमाशंकर त्रिपाठी, 'त्रान दि एक्स्टेंट आफ हर्पाज एमा यर', 'जर्नल आफ दि बिहार उड़ीस रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, १० २६६-३३१

<sup>(</sup>ख) निहाररंजन राय, 'इंडिया हिस्टॉरिकल कार्टलीं', 'हर्ष शीला-दित्य—ए रिवाइज़्ड स्टडीं', पृ० ७६६ ७६३

<sup>ं। (</sup>ग) श्रद्रीराचन्द्र वनुर्जी, 'जर्नल श्राफ़ दि श्रांध्र रिसर्च सोसाइटी', जिल्द ६ सन् १६३१-३२

२१ इंडियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली?, १६२७, ए० ७६०

के श्रंतर्गत वह संपूर्ण प्रदेश सम्मिलित था जो मध्य-हिंद कह-लाता था। किन्तु उनका प्रभाव-चेत्र श्रप्तर्यच्च रूप से उसकी श्रपेचा वहुत वहे भू-भाग पर फैला हुआ था। उनके सुविस्त्त प्रभाव-चेत्र के श्रंतगत प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत—उत्तर-पश्चिम में जालंघर से लेकर पूर्व में श्रासाम की पूर्वी सीमा तक—दिच्छ में नर्मदा श्रोर महानदी की तरेटी में स्थित वलभी-राज्य से ले-कर गंजाम के जिले तक का प्रदेश, श्रीर उत्तर में नेपाल तथा संभवतः काश्मीर भी सम्मिलित थे। श्री श्रद्रीशचंद्र वनर्जी कहते हैं कि हर्ष का श्राधिपत्य उत्तर में शतद्र के तट से लेकर दिच्छ में नर्मदा तक श्रीर पश्चिमी मालवा के सीमाप्रांत से लेकर पूर्व में हिमाल के नीचे स्थित प्रदेशों तक की भूमि पर स्थापित था।

यहाँ पर पहले यह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि महा-राश्च हर्प के साम्राज्य के विस्तार के संबंध में अधिकांश विद्वानों ने अपने जो विचार स्थिर किए हैं, वे ह्वेनसांग वाण और चालु-क्य के लेखों के कतिपय अंशों पर अवलंत्रित हैं। ह्वेनसांग कहता है कि पूर्व की और जाकर उन्होंने (हर्प) उन राज्यों पर आक-मख किया, जिन्होंने अधीनता मानने से इन्कार कर दिया था। अंत के उन्होंने पंचगोड़ को जीतकर अपने अधीन कर लिया। अपने राज्य का विस्तार कर लेने के बाद उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाया और विना शस्त्र महस्स किए, ३० वर्ष तक शांति-पूर्व क राज्य किया।

हेनसांग के यात्रा-विवरस में इस प्रकार के कथन छान्यत्र गी मिलते हैं। महाराष्ट्र के विषय में लिखते हुए उसने कहा है कि इस समय (६५३ ई० के लगभग) महाराज शीलादित्य ने पूर्व से लेकर पश्चिम वक के राज्यों की जीव लिया है छोर सुदू-रस्य देशों पर भी उन्होंने छापना छाधिपत्य स्थापित कर लिया

वाटर्स, जिल्द् १, ५० ६४६

है। किंतु केवल इस देश के लोगों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की है। उन्होंने अलप समय में ही अपने को भारत का अधीरवर बना लिया। उनकी ख्यांत बाहर सर्वंत्र फैली थी। इर्ष के संवंध में बाण ने भी ऐसे आडंबर-पूर्ण विशेषण शहुतों का प्रयोग किया है जे जिनसे यह प्रकट होता है कि वे बहुत बड़े सम्राट्थे। चालुक्य राजाओं के लेखा में उन्हें सर्वंत्र 'सकलो-त्तरापथेश्वर' कहा गया है और उनके नाम क साथ बड़ी-बड़ी राजकीय उपाधियाँ जोड़ा गई हैं। इसमें संदेह नहीं, कि इन उल्लेखों का अधिकांश सत्य है, किन्तु उन्हें ज्यो का त्यों उसी रूप में प्रहण करना हमारी भूल होगी। बाण वो निरसंदेह राज-दरवार का एक आश्रित इतिहासकार था। अतः यदि अपने प्रथ में उस ने अपने चरित्र-नायक क संबंध में कुछ अत्युक्ति की हो तो इस में आश्वर्य ही क्या है। होनसांग का अमण-बुत्तांव प्राय: निष्हुल

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स, जिल्द २, ए० २३९

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> 'जीवनी', पृ० ⊏६

<sup>3</sup> उदाहरणाथं (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचकचूदा-मिण्श्रेणीशाणकोणकपणिनम्मेलीकृतचरणनखमणेः सर्वचकवर्तिनां घौरे-यस्य महाराजाधिराजपरमश्वरश्रीहर्षस्य—'हर्षचरित', द्वितीय उच्छू-वास पृ० ८४

श्चर्यात् ''चारों समुद्रों के श्रिधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर,समस्त चक्रवर्ती राजाश्चों में श्रष्ठ जिनके चरणा के नख श्रन्य राजाश्चों के चूड़ामां से चमकते थे।"

<sup>(</sup>ख) चतुरुद्धि केदारकुड्दी भोक्ता ब्रह्मस्तंत्रफलस्य सकलादिराज-चरितजयुरुयेष्ठमलो देवः परमश्वरो हर्पः। अर्थात् "चारो समुद्र देशे विरे हुए चेत्र के समस्त राजाओं से बढ़ कर श्रेष्ठ विजयी बीर।"

रेश्चन्य श्रनेक लेखां के श्रितिरिक्त देखिए कीलहार्न की तालिका के लेख नं० ४०१, ४०४; 'एपियाक्तिश्चा इंडिका', जिल्द ५ ए० २०२; अ्याश्चय शीलादित्य का नीखारी-वाला ताम्र-पत्र,'एपियाक्तिश्चा इंडिका', जिल्द ८, ए० २३०

और विश्वसनीय माना जा सकता है; क्योंकि वह बाग की भावि एक श्राश्रयप्राप्त लेखक नहीं था। किंतु इसमें संदेह नहीं कि बह भी महाराज हर्ष की अनेक कृपाओं के लिए उनका ऋणी ह्येर कृतज्ञ था। ऐसी श्रवस्था में, संभव है कि उसके हर्प-संबंधी वर्णन में कुछ श्रत्युक्ति श्रा गई हो श्रथवा व्यक्तिगव उत्साह का कुछ पुट हो। अतः ऐतिहासिक सत्य के अनुसंधान की दृष्टि से, उसके दिए हुए विवरण को यत्र-वन्न तनिक सावधानी के साथ प्रहास करना उचित होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हैनसांग इतिहास लिखने नहीं वैठा था। इस दृष्टि से उसके अनेक शब्दों और पदों को-जैसे 'पंचगीड़ का विजेवा' श्रादि—हम श्रयाद्य कर सकते हैं। इसी प्रकार 'सक-लोत्तरापथेश्वर' पद से हम उसके शाब्दिक अर्थ को ज्यों का त्रं नहीं प्रह्ण कर सकते। दक्तिण ये लोग इस शब्द का व्यव-हार नर्मदा नदी प्रथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर की संपूर्ण भूमि के अर्थ में करते थे। 'उत्तरापथ' शब्द से मूलवः श्रावस्ती से वच्चिशला वक का वाणिष्य-मार्ग सममा जाता था। कुछ सगय के पश्चात् उससे देश का बोध होने लगा जिसके भीवर से वह वाणिष्य मार्ग जाता था। डा० भंहारकर का कथन है कि उत्तरापथ ' शब्द उत्तर भारत में दशम शताब्दी तक 'मध्य-देश' के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता था। उत्तर भारत के लोग इस शब्द से जो कुछ भी मवलव सममते रहे धीं, किंतु इसमें मंदेह नहीं कि दक्षिण के लोग उससे संपूर्ण इतरी भारत का अर्थ लगाते थे। इस प्रकार यह मानना पढ़ता है कि चालुक्य लेखों के रचियतागण महाराज हर्ष की संपृर्ण-षत्तरी भारत का अधीश्वर सममते थे। हर्ष के पूर्वी तथा दक्तिसी-

<sup>ै</sup>वच्छा, 'उदयगिरि संटगिरि केव इंस्क्रिप्संस', १० २१६ भौद्यारकर, 'कारमाइकल लेवचर्स', १६१८, १० ४२ ४७

है। किंतु केवल इस देश के लोगों ने उनकी अधीनता नहीं स्वीकार की है। उन्होंने अलप समय में ही अपने की भारत का अधीरवर बना लिया। उनकी ख्यांत बाहर सर्वंत्र फैली थी। इर्ष के संवंध में बाण ने भी ऐसे आहंबर-पूर्ण विशेषण शहुतों का प्रयोग किया है जिनसे यह प्रकट होता है कि वे बहुत बड़े सम्राट्थे। चालुक्य राजाओं के लेखां में उन्हें सर्वंत्र 'सकलो-तरापथेश्वर' कहा गया है और उनके नाम के साथ बड़ी-बड़ी राजकीय उपाधियाँ जोड़ा गई हैं। इसमें संदेह नहीं, कि इन उल्लेखों का अधिकांश सत्य है, किन्तु उन्हें ज्यो का त्यों उसी रूप में प्रहण करना हमारी भूल होगी। बाण वो निरसंदेह राज-दरवार का एक आश्रित इातहासकार था। अतः यदि अपने यंथ में उस ने अपने चरित्र-नायक के संबंध में कुछ अत्युक्ति की हो तो इस में आश्चर्य ही क्या है। होनसांग का अमण-वृत्तांत प्रायः निष्हुत्त

अर्थात् ''चारों समुद्रों के अधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर,समस्त चक्रवर्ती राज। श्रों में अष्ठ जिनके चरणा के नख अन्य राजाश्रों के चूड़ामांण से चमकते थे।"

(ख) चतुरुद्धि केदारकुद्धवी भोक्ता ब्रह्मस्तंवफलस्य सकलादिराज्-चरितजयच्येष्ठमलो देवः परमञ्जरो हर्षः। अर्थात् "चारौ समुद्र सं विरे हुए चेत्र के समस्त राजाओं से वह कर श्रेष्ठ विज्यी वीर।"

४ अन्य अनेक लेखां के अतिरिक्त देखिए की तहाने की तालिका के लेख नं० ४०१, ४०४; 'एपियाफिया इंडिका', जिल्द ५ ए० २०२; अ्याअय शीलादित्य का नीयारी-वाला ताम-पत्र,'एपियाफिया इंडिका', जिल्द ८, ए० २३०

वाटर्स, जिल्द २, ए० २३६

२ 'जीवनी', पृ० ⊏६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> उदाहरणार्थं (क) देवस्य चतुःसमुद्राधिपतेः सकलराजचकचूदा-मिण्क्रेणीशाणकोणकपणिनम्मेलीकृतचरणनखमणेः सर्वचकवर्त्तनां घौरे-यस्य महाराजाधिराजपरमश्वरश्रीहर्षस्य—'हर्षचरित', द्वितीय उच्छ्-वास पृ० प्र

और विश्वसनीय माना जा सकता है; क्योंकि वह बाग की भाँति एक आश्रयप्राप्त लेखक नहीं था। किंतु इसमें संदेह नहीं कि बह भी महाराज हर्ष की अनेक छुपाओं के लिए उनका ऋशी र्श्नेर कृतज्ञ था। ऐसी श्रवस्था में, संभव है कि उसके हर्ष-संबंधी वर्णन में कुछ श्रत्युक्ति ह्या गई हो श्रथवा व्यक्तिगव उत्साह का कुछ पुट हो। अतः ऐतिहासिक सत्य के अनुसंघान की दृष्टि से, उसके दिए हुए विवरस को यन्न-तत्र तनिक सावधानी के साथ प्रहण करना उचित होगा। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हेनसांग इतिहास लिखने नहीं देठा था। इस दृष्टि से उसके अनेक शब्दों और पदों को—जैसे 'पंचगोद का विजेवा' त्रादि-हम त्राप्राय कर सकते हैं। इसी प्रकार 'सक-लोत्तरापथेश्वर' पद् से हम उसके शाब्दिक अर्थ को ज्यों का त्यं नहीं प्रह्म कर सकते। दक्षिण वे लोग इस शब्द का व्यव-हार नर्भेदा नदी प्रथवा माहिष्मती नगरी के उत्तर की संपूर्ण भूमि के अर्थ में करते थे। 'उत्तराष्य' शब्द से मूलवः श्रावस्वी से वर्षशिला वंक का वाणिज्य-मार्ग सममा जाता था। कह सगय के पश्चात् उससे देश का बोध होने लगा जिसके भीवर से वह वाणिज्य मार्ग जाता था। डा० भंडारकर का कथन है कि उत्तरापथ ' शब्द उतर भारत में दशम शताब्दी तक 'मध्य-देश' के उत्तर में स्थित प्रदेश के लिये प्रयुक्त होता था। 3 उत्तर भारत के लोग इस शब्द से जो छुछ भी मवलव सममते रहे ं धीं, षितु इसमें संदेह नहीं कि दक्षिण के लोग उससे संपूर्ण र्ज़री भारत का अर्थ लगाते थे। इस प्रकार यह मानना परता है कि चालुक्य लेखों के रचयितागण महाराज हर्प को छंपूर्ण-षत्तरी भारत का अधीश्वर सममते थे। ६५ के पूर्वी तथा दक्छि-

<sup>ै</sup>वच्चा, 'खदयगिरि खंडगिरि पेत्र इंचितिष्शंख', १० २१६ इमेरारकर, 'कारमादकल लेक्चर्च', १६१८, १० ४२ ४७

पश्चिमी युद्धों एवं तत्सवंधी विजय-वार्वाचों से लोगों में यह धारणा उत्पन्न हो गई थी कि हर्ष उत्तरी भारत के सर्वेपधान राजा थे। उपरोक्त शब्द हर्ष के सबंध में प्रचुरता के साथ प्रयुक्त हुआ है। इसका कोई कारए अवश्य होगा । यह सच है क्रि चालुक्य राजा विनयादित्य के लेख में, जिस राजा का उल्लेख है उसके संबंध में भी इस शब्द का व्यवहार किया गया है। किंतु हुई के सर्वोधिपत्य का प्रवाद कई पीढ़ियों तक प्रचलित था। इससे विद्वि होता है कि पंचगौड़ पर महाराजहष ने अव-रय ही विजय प्राप्त की थी; किंतु इस विजय का असली स्वरूप क्या था ? यह स्मरण रखना आवश्यक है कि भारत में यद्यपि साम्राज्य की भावना समय-समय पर उद्भावित हुई थी, किंतु श्रावश्यक रूप से उसका यह अर्थ नहीं है कि कभी किसी राजा विशेष ने सुविस्तृत भू-भाग पर अपनी प्रत्यच्च प्रभुता स्थाप्रृतु की हो। वास्तव में साम्राज्य की भावना के साथ संघ की भावना भी मिली रहती थी। यही कारण है कि यद्यपि वड़े वड़े साम्रा-ज्यों की स्थापना हुई थी, तथापि उन साम्राज्यों के अंतर्गत ऐसे-ऐसे राज्य सम्मिलित होते थे जिनका संवंध सम्राट्के साथ उत्सव आदि अवसरों के आंतरिक्त खाधीन राजाओं की भाँति होता था। उत्तर भारत में हर्ष के समय में भी ऐसे श्लोटे-छोटे श्रनेक राज्य थे जो सर्वथा स्वधीन थे। किंतु इनमें इतना साहस नहीं था कि वे सब समय हर्प के आदेशों का उल्लंघन कर सकते यही नहीं, वे सम्राट् के निमंत्रख को अस्वीकृत नहीं कर सकते थे। हम इसी अर्थ में महाराज हर्प को सर्वाधिपित कहेंगे। प्रयाग की मोत्त-परिपद् में १८ श्रधीनस्थ राज्यों के राजों

१वनवादित्य के लेख में जिस राजा का उल्लेख है वह संभवतः अफ़सड़ के लेख का आदित्यसेन ही होगा। इस राजा को उक्त लेख में 'सकलोत्तरापथ-नाथ' कहा गया है।—डा० रायचीधुरी, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ़ एंश्यंट इंडिया' पृ० ४११

डपस्थित थे। हैनसांग का भ्रमण-वृत्तांत ही इस कथन का समन् र्थन करता है। वह लिखता है कि "१८ राज्यों के राजाओं ने सम्राट् के अनुचर दल का अनुसरस किया ......। १८ देशों के राजा एक निश्चित कम के अनुसार अनुचर-दल में सम्मिलित हुँए। । डा॰ मुकर्जी कहना है कि सम्राट् के दरवार में अधीन राजा निरंतर पाए जाते थे। जिस समय हर्प ने शशांक परः आक्रमख करने के लिए प्रस्थान किया था, उस समय बहुसंख्यक श्रंधीनस्थ राजे उनके साथ थे। वे निम्नलिखित राज्दी में श्रपने प्रभु को विजय-लाभ के लिए उत्साहित कर रहे थे:—'वीर (हर्प) के लिए तुर्कों का देश केवल एक हाथ लंबा है। ईरान केवल एक वालिश्त है, शकरराज्य शशक का पद-चिह्न है, पाहि-यात्र देश में जो प्रत्याघात करने में असमर्थ है- सेना-प्रस्थान मुत्र की आवश्यकता है। दित्तिस आसानी के साथ पराक्रम के पेल पर जीवा जा सकता है।" 3 'त्रियदर्शिका' नामक नाटिका के रचिवता महाराज हर्प ही थे, इसके लिए विश्वसनीय प्रमाण भौजूद हैं। इस नाटक में नांदी-वाक्य के अनंतर सूत्रधार कहता है, 'महाराज हर्षं के पद-कमलों की सेवा में, सामंदों के रूप में एकत्रित, विभिन्न प्रदेशों के राजाओं के समुदाय ने, आज वसंतोत्सव के अवसर पर मुके वड़े सम्मान के साथ बुलाया था।" रत्नावती श्रीर 'नागानंद' नामक नाटकों में भी इसी

१'जीवनी', पृ० १७७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>मुकर्जी, हर्प', पृ० ४७

<sup>。 &</sup>lt;sup>अ</sup>कित्कुत्तुरुकविषयः प्रादेशः पारक्षीकदेशः शशपदं शकस्थानम्, श्रदृश्यमानप्रतिप्रहारे पारियात्रे यात्रेय शिषिला, शोर्व्यशुल्कः सुलभः दक्षिणापथः—'हर्षचरित' पृ० २८⊏

४ त्रवाहम्, वसंतोत्तवे सबहुमानमाह्यं नानादिग्देशादागतेन राज्ञः श्रीहर्षदेवस्य पादपद्मोपजीतिना राज्यम्हेनोक्तः।—'विषद्शिका', कोलं-विषा प्निवसिटी चीरीज्ञ, १० ४

१६६ र्

प्रकार के शब्द सूत्रधार के मुख से कहनाए गए हैं।

जिस समय महाराज हवं मिखितारा के समीप श्रजिगावती नदी के तट पर शिविर में ठडरे हुए थे, उस समय वाण भट्ट प्रथम बार मेखलक के साथ उनसे साज्ञास्कार करने गया था 🖙 वहां पर उसने बहुसंख्यक अधीन राजाओं को देखा था। उसने 🦯 लिखा है "उनका शिविर चारों छोर विजित विपन्नी सामंतों से भरा था उनमें से कुछ सामंत जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मिला था, लझा के मारे अपना मस्तक भुकाए हुए थे।" इन सामंतों अथवा अधीन राजाओं को उन राजाओं से पृथक बताया गया है जो महाराज हर्ष के गौरव को देखने के लिए छाए थे। इस प्रकार हमें यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हर्ष का प्रभाव-चैत्र उनके प्रत्यच श्रधिकार के चैत्र से श्रधिक विस्तृत था। उनके साम्राज्य के घांवर्गत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित थे—कुछ प्रदेशे ऐसे थे जो सीधे केंद्रीय शासन के ऋधीन थे। दूसरे प्रकार के प्रदेश वे थे जो अपनी श्रांतरिक शासन-व्यवस्था में पूर्णतः स्वतंत्र थे: विंतु ऊपर से हर्प का प्रभुत्व स्वीकर करते थे। इनके अविरिक्त एक वीसरे प्रकार के राज्य भी थे जिन्हें हम हर्प के मित्र-राज्य कह सकते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होवी है कि हर्प के अधीन अनेक सामंत राजा थे। विंतु हम यह कदापि नहीं कह सकते कि हर्प की स्थिति वैसी ही थी जैसी कि सम्राट्चरोक अथवा समुद्रगुप्त की । कवि-जन सुलभ श्रत्युक्ति पर यथेप्ट ध्यान देने के अनंतर यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार हर्प की स्थिति छ एक 'विजेवा' राजा की भाँति थी। उत्तर भारत के सभी राजे

<sup>ै</sup>कैश्चिदघोनुत्वेश्च रणनखपतितयदनप्रतिविभ्यनिमेन प्रवेशमल-भमानैर्लज्वया स्वाद्वानीय विशाद्धिः मुजनिर्जितेः श्रामुमहारामतः समतादासेन्यमानम् ....राजद्वारमगात्। —'१पचितित', पृ० ६६

🥦 अ समय तक युद्ध फरने के पश्चान् हर्ष के साथ मिन्नता-सूत्र में आयद हो गए। उन्हें राज्यों को हम मिन्न-राज्य कह सकते हैं।

हुषं कं साम्राउय-विस्तार को निश्चित करने के पूर्व, हमें यह ज्ञान लेना चाहिए कि सिहासनाराहण के समय उनका पैटक-राष्य कितना था। इनके पिता प्रभाकरवर्द्धन की विजयों का षर्यंन जैसा कि पहले कह चुके हैं, वाख ने वड़े श्रालंकारिक शब्दों में किया है। उसने लिखा है कि 'हुए ह्पी मग के लिए वे सिंह थे, सिंधु-प्रदेश-राजा के लिए वे व्वर-न्वरूप थे. गुजरात की निद्रा के श्रमकर्ता थे, गांवार-राजा-रूपा सुगंधित गज के लिए वे क्रूट॰ इस्ति-व्वर के समान थे, वे लाटों को अराजकवा के अपहारक वया मालवा की गौरव लवा के लिए कुठार थे।" क्या इस छालं-कारपूर्ण वर्णन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकर-अर्द्धन ने इन देशों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था १ यदि यह दात सत्य है तो हमें मानना पहेगा कि पंजाय से लेकर मःलवा वक के विस्तृत भू-भाग पर उनका आधिपत्य स्थापित या और सिंधु, गुजरात तथे। गूजरों के देश उनके राज्य में सम्मिलित थे। किंतु हैनसांग हमारे सामने जो विवरण प्रस्तुत फरवा है, उसके होते हुए हम कदापि उपरोक्त परिखाम पर नहीं पहुँच सकते। उसके दिए हुए मृत्तांत से यह विदित होता है कि इनमें से कम से कम कुछ देशों में ऐसे राजाराज करते थे जिनके संबंध में यह अनुमान करने का हमारे पास कोई कारण नहीं कि वे हुएं के साथ मैत्री-संयंव के श्रतिरिक्त श्रीर होई संयंव ुरखते थे। हमें यह भी जात है कि प्रभाकरवर्द्धन ह्यों को परा-जित नहीं कर सके थे। उनके शासन-फाल के छीतम दिनों में भी हुएों ने थानेश्वर राज्य में छशांति नचा रक्ष्वी थी। इसके अविरिक्त भारत के मध्यकालीन इविश्वह में हुएों के विरुद्ध धनेक युद्ध होते हुए पाये जाते हैं। शतिहार, पान खोर मी इरि राजाओं के लेखों में भी उनका उल्लेख शनेक बार मिलता है

प्रकार के शब्द सूत्रधार के सुख से कहलाए गए हैं।

जिस समय महाराज हवे मिस्तितारा के समीप अजिरावती नदी के तट पर शिक्षिर में ठहरे हुए थे, उस समय वाण भट्ट प्रथम बार मेखलक के साथ उनसे साज्ञात्कार करने गया था 🕬 वहां पर उसने बहुसंख्यक प्रधीन राजाओं को देखा था। उसने 🥕 लिखा है "उनका शिविर चारों श्रोर विजित विपन्ती सामंतों से भरा था उनमें से कुछ सामंत जिन्हें शिविर में स्थान नहीं मिला था, लज्जा के मारे अपना मस्तक मुकाए हुए थे। " इन सामंतीं ष्प्रथवा श्रधीन राजाओं को उन राजाओं से पृथक बताया गया है जो महाराज हर्ष के गौरव को देखने के लिए छाए थे। इस प्रकार हमें यह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है कि हर्ष का प्रभाव-चेत्र उनके प्रत्यच् श्रधिकार के चेत्र से श्रधिक विस्तृत था। उनके साम्राज्य के खंतर्गत दो प्रकार के प्रदेश सम्मिलित थे—कुछ प्रदेशी ऐसे थे जो सीधे केंद्रीय शासन के ऋधीन थे। दूसरे प्रकार के प्रदेश वे थे जो अपनी आंतरिक शासन-व्यवस्था में पूर्णतः स्वतंत्र थे; विंतु ऊपर से हर्ष का प्रभुत्व स्वीकर करते थे। इनके ऋतिरिक्त एक वीसरे प्रकार के राज्य भी थे जिन्हें हम हर्ष के मित्र-राज्य कद सकते हैं। उपरोक्त प्रमाणों से यह बात निर्विवाद सिद्ध होती है कि हर्प के अधीन अनेक सामंत राजा थे। किंतु हम यह कदापि नहीं कह सकते कि हर्प की स्थिति वैसी ही थी जैसी कि सम्राट्यशोक अथवा समुद्रगुप्त की।कवि-जन सुलभ अत्युक्ति पर रथेप्ट ध्यान देने के अनंतर यह परिणाम निकालना अनुचित न होगा कि हिंदू शास्त्रों के स्नतुसार हर्प की स्थिति छ एक 'विजेवा' राजा की भाविथी। उत्तर भारत के सभी राजे

<sup>ै</sup>केश्चिदधोनुन्वेश्च रणनखपतितवदनप्रतिविम्बनिमेन प्रवेशमल-ममानैर्लंब्जया स्वाद्धानीय विशक्तिः..... सुजनिर्जितेः शतुमहालामेतैः समतादासेव्यमानम्.....राजद्वारमगात्। —'हपैचरित', पृ० ६६

🗫 असमय तक युद्ध करने के पश्चान् हर्ष के माथ सिन्नता-सूत्र में आवद्ध हो गए। उनके राज्यों को हम सित्र-राज्य कह सकते हैं।

हर्ष के साम्राज्य-विस्तार को निश्चित करने के पूर्व, हमें यह द्भान लेना चाहिए कि सिहासनारोहण के समय उनका पैरक-राज्य कितना था। उनके पिता प्रभाकरवर्द्धन की विजयों का षर्यंन जैसा कि पहले कह चुके हैं, वाख ने चड़े श्रालंकारिक शब्दों में किया है। उसने लिखा है कि 'हुए रूपी मग के लिए वे धिह थे, सिंधु-प्रदेश-राजा के लिए वे उवर-त्वरूप थे, गुजरात की निद्रा के अप्रकर्ता थे, गांघार-राजा-रूपो सुगंधित गज के लिए वे कूट-इस्ति-ज्वर के समान थे, वे लाटों की अराजकवा के अपहारक षथा मालवा की गौरव लवा के लिए छुठार थे।" क्या इस छालं-कारपूर्ध वर्णन से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रभाकर-अर्द्धन ने इन देशों को जीतकर श्रपने राज्य में मिला लिया था १ यदि यह वात सत्य है तो हमें मानना पड़ेगा कि पंजाय से लेकर मालवा दक के विस्तृत भू भाग पर उनका आधिपत्य स्थापित था और सिंधु, गुजराव दथ। गूजरों के देश उनके राज्य में सम्मिलित थे। किंतु हैनसांग हमारे सामने जो नियरण प्रस्तुत करवा है, उसके होते हुए इस कदापि उपरोक्त परिखास पर नहीं पहुँच सकते। उसके दिए हुए पृत्तांव से यह विदिव होता है कि इनमें से कम से कम कुछ देशों में ऐसे राजाराज करते थे जिनके संबंध में यह श्रमुमान करने का हमारे पास कोई कारण नहीं कि वे हर्ष के साथ मैत्री-संबंध के अतिरिक्त और ठोई संबंध ुरखते थे। हमें यह भी ज्ञात है कि प्रभाकनवर्द्धन हुएाँ को परा-जित नहीं कर सके थे। उनके शासन-फाल के छाँतम दिनों में भी हुएों ने धानेश्वर राज्य में प्रशांति सचा रक्खी थी। इसके अविरिक्त भारत के मध्यकालीन इविहास में हुखों के विरुद्ध धनेक युद्ध होते हुए पाये जाते हैं। प्रविद्यार, पान खीर मी हरि राजाओं के लेखों में भी चनका चन्त्रेख अनेक बार मिलता है

उत्की खें सें हू खों और किरात आदि वर्वर जातियों के विरुद्ध आक्रम खों का उल्लेख करना एक साधारण नियम-सा वन गया था। प्रभाकर वर्द्धन ने सिंधु, गुर्जर, लाट और मालव के राजाओं के साथ जो युद्ध किये थे, वे केवल हमले थे। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि उन आक्रम खों से कोई स्थाई विजय नहीं प्राप्त हुई थी। यही नहीं मालवा के राजा ने तो उलटे कन्नोज के राजा पहवर्मों के विरुद्ध—जो हर्ष का बहनोई और मित्र था—आक्रम ख किया था और उसे युद्ध में परास्त कर उस की स्नी राज्यश्री को केंद्द कर लिया था।

इन सब बावों से यह प्रकट होता है कि प्रभाकरवर्द्धन उत्तरी भारत के सुविस्तृत भू-भाग के सर्वमान्य अधीश्वर नहीं, अपितु केवल एक स्थानिक शासक थे। किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि उनके पास कुछ सैनिक और राजनीविक शक्तिथी। उन्होंने सम्राट पद-सूचक जो उपाधियां धारण की थीं, उनसे भी किसी प्रकार-यह सिद्ध नहीं होता कि वे उत्तरी भारत के सर्व प्रधान राजा थे। प्राचीन भारत में ऐसी उपाधियों को धारण करने का रिवाज बहुत प्रचलित था। ये उपाधियां उपाधिधारी राजाओं की वास्त-विक स्थिति की परिचायक न होती थीं। यद्यपि प्रभाकरवर्द्धन. के राज्य की सीमा ठीक से निश्चित नहीं की जा सकती, तथापि इतना स्वीकार करना पड़ता है कि उनका राज्य बहुत विस्तृत नहीं था। वृत्तर के मतानुसार उन्का राज्य थानेश्वर की सीमाओं के वाहर नहीं फैला था। किनियम का मत है कि थानेश्वर राज्य में दिल्लि पंजाव श्रीर पूर्वी राजपूराना सम्मिलित थे। जो कुछ भी हो, इतना वो वेखटके कहा जा सकवा है कि प्रभा-कर के राज्य-काल में, थानेश्वर का राज्य उत्तर-पश्चिम की छोर

१वृलर, 'एपियाफिया इंडिका', जिल्द १, पृ० ६९

रक्तिवम, 'एंश्वंट स्वीवाफी खाफ इंडिया', पृ० ३२८ ( मृल संस्करण )

हूणों के प्रदेश से मिला था। पूर्व में उसकी सीमा मौखरियों की राज्य-सीमा से स्पर्श करवी थी खौर दिल्ला एवं पश्चिम में उस की सीमांव-रेखा राजपूताना के रेगिस्तान से आगे नहीं गई थी।

इस प्रकार हमें यह ज्ञात होता है कि महाराज हर्ष के सिंहा-सनारोह्ण के समय पिता से प्राप्त उनका राज्य अधिक नहीं था। श्रव हमें यह देखना चाहिए कि सिंहासन पर वैठने के पश्चात् उन्होंने किन-किन प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया। यह वात वो सर्वमान्य ही है कि प्रहवर्मा के देहावसान के उपरांत हर्प मीखरियों के साम्राज्य के उत्तराधिकारी वने। श्रवः पहले मीख-रियों के राज्य का विखार निश्चित कर लेना उचित है। सुद्रा श्रीर लेखों की सहायता से उसका निश्चित करना कोई कठिन वात नहीं है। मौखरि राज्य अपनी चरमोन्नति की अवस्था में पश्चिम की स्रोर थानेश्वर राज्य की सोमा पर स्थित स्मिह्स स्र से लेकर छाधुनिक संयुक्तपांत की द्विखी सीमा तक फैला हुआ था। र प्रभाकरवर्द्धन की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात् प्रहवर्मा की हत्या हुई थी। अतः यह परिखाम निकालना घ्रसंगत न होगा कि महाराज हर्प अपने शासन-काल के प्रारंभ में ही पहिचम में थानेश्वर से लेकर पूर्व में नालंद उक फैले हुए राज्य के स्वामी वन गए। राज्य की दक्तिणी सीमा थोड़ी-यहुत अनिश्चित अवश्य थी, किंतु हम कह सकते हैं कि वह यमना नदो की रेखा के वाहर दूर तक नहीं गई थी।

यहाँ वक तो हम कुछ निश्चित छाधार पर खड़े थे, किंतु जय हम छागे बढ़ने का प्रयत करते हैं तब हमारे मार्ग में छानेक फिठनाइयां छा उपस्थित होती हैं छीर हमारे मन में शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं। हम ठीक से नहीं जानते कि जो देश ऊपर

<sup>ै</sup>रमाशंकर विशाहो, 'छानं दि एक्टटेंट छाफ् हर्षाव एन्यायर'युः २६७ खोर २६म

<sup>े</sup> देखिए निपाठीजी का उपरोक्त लेख, 90 ३००

निर्दिष्ट की हुई सीमा के पूर्व, पश्चिम और दिस्स में अवस्थित थे, उनकी राजनीतिक स्थिति कैसी थी। उनमें से कौन-कौन देश स्वतंत्र थे और कौन हर्ष की अधीनता स्वीकार करते थे। चीनी यात्री होनसांग के यात्रा-विवरस के आधार पर अब हम उनकी की स्थिति की परीक्षा करेंगे। सर्वप्रथम हम उन प्रदेशों के संबंध में विचार करेंगे जो मगध के पूर्व में स्थित थे और जिनका उल्लेख होनसांग ने किया है।

इ-लान्-ना-पो-फा-टो (हिरण्य-पर्वत )--मगध के पूर्व में पहला देश हिरएयपर्वेत था, जिसे हुनसांग ने इ-लान्-ना-पो-फा-टो लिखा है। किनिषमें के मतानुसार हिरएयपर्वत वह प्रदेश था, जहाँ आजकल मंगेर का जिला बसा हुआ है। उसकी राजनी-विक स्थिवि के संबंध में चीनी यात्री ने लिखा है कि एक पड़ोसी राज्य के राजा ने यहाँ के शासक को सिंहासन से उवार दिया 🥍 श्रीर राजधानी बौद्ध-संघ को दे दिया। अनेक विद्वानों का मत है कि 'पड़ोसी राज्य के राजा' से हेनसांग का वात्पर्य हर्प से है। किंतु, वास्तव में यह मत ठीक नहीं प्रतीत होता। हिरण्य-पर्वत जाने के पूर्व ही होनसांग कन्नीज जा चुका था और कन्नीजा-धिपित हर्ष शीलादित्य को भली भाँति जानता था। अतः यदि उपरोक्त कथन से उसका अभिप्राय हुए से होता तो वह अवश्य ही खीर निश्चयात्मक शब्दों का प्रयोग करता खीर स्पष्ट-रूप से कह देवा कि हिरस्य पर्वत कन्नीज राज्य के ऋघीन था, जैसा कि उसने अन्य स्थलों पर लिखा है कि लंपाक किपशा के तत्त्रशिला उद्यान के और राजापुर काश्मीर केश्रधीन था। हैनसांग ६३७ के परचात् हिरएय-पर्वेव गया था । राशांक की मृत्यु उस समय के पूर्व ही हो चुकी थी। खतः हमारा यह कहना उचित न होगा कि

<sup>े</sup>वाटसँ, जिल्द २, ए० १७८ विकास

विष्रुवंट क्यौसकी आक इंक्यिं। १० ४७६



हिरएय-पर्वत की हर्ष-कालीन राजनीतिक स्थिति के संबंध में उसे बिल्कुल मौन ही सममना चाहिए। और हमारे सिद्धांत के अनुसार—जिसका निरूपण हम पीछे एक स्थल पर कर आए हैं— चीनी यात्री के मौन-भाव से यह वात्पर्यानिकालना चाहिए कि कि हिरएय-पर्वत महाराज हर्ष के अधीन था।

चंपा : किनंघम ने चंपा को आधुनिक भागलपुर वतलाया है। होनसांग इसकी राजनीविक स्थिवि के विषय में एकदम मौन है। अवः उपरोक्त सिद्धांव के आधार पर ज्ञाव होवा है कि यह प्रदेश भी हर्ष के अधीन था।

का-चू-वेन-की-लो (कजंगल )3:—कजंगल अथवा कांकजोल के से आधुनिक राजमहल का अर्थ लिया जाता है। इसके संवंध में हेनसांग का ज्ञान थोड़ा ही था। वह केवल यह बतलाता है कि उसके आने के कितप्य शताब्दियों पूर्व यहाँ का स्थानिक राजवंश का नष्ट हो जुका था। उस समय यह देश एक पड़ोसी राज्य के अधीन हो गया था। राजधानी उजाड़ हो गई थी और लोग नगरों तथा आमों में रहते थे। यहाँ पर भी पड़ोसी राज्य से हम महाराज हप अथवा शशांक के राज्य का अभिप्राय नहीं समम सकते। चीनी यात्री ऐसे समय की ओर संकेत करता है जो उस के पहुँचने के बहुत पहले व्यतीत हो जुका था। कजंगलाकी अपने समय की राजनीतिक स्थित के संवंध में हो नसांग का मौनावलं-वन केवल यह सूचित करता है कि वह देश भी महाराज हर्ष के अधीन था। जिस समय महाराज हर्ष शीलादित्य पूर्वी भारत की यात्रा कर रहे थे उस समय उन्होंने यहाँ पर एक तृखाच्छ ।

१वाटर्स, जिलद १, ५० १८१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कनिंघम, 'एंश्यंट जीयफ़ी खाफ़ इंडिया', पृ० ४७७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्सं, जिल्द २, पृ०१८२

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>कनिषम एंऱ्यंट जीयकी ग्राफ इंडिया', पृ० ४७८

दित अस्थायी भवन वनाकर उसमें दरवार किया था। इस वात से भी हमारे इस कथन का समर्थन होता है कि कजंगल हर्ष के अधीन था। वे जब अपने राज्य में दौरा करने वाहर जाते थे वो दरवार करने के लिए इसी प्रकार के अस्थायो तृगा-भवन स्थान स्थान पर वनवा लेते और वाद को उन्हें जलवा देते थे।

पुन्-न-फ-टन्-न<sup>2</sup> (पुंडूवर्द्धन ):—इस देश का उल्लेख लेखों और साहित्ययंथों में अनेक बार मिलता, है। यह वंगाल का एक भाग था। इसे हम उत्तरी वंगाल कह सकते हैं जिसमें पवना, रंगपुर आदि जिले शामिल हैं। इसमें तिनक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि पुंडूवर्द्धन पहले गौड़ाधिप शशांक के राज्यांवर्गव था। उसकी मृत्यु के परचात् हर्ष ने उस प्रदेश की अपने राज्य भें मिला लिया।

सन्-मो-ता-ट (समवट) :—वाटर्स का मव है कि यह हाका के दिल्ला में था, जहाँ आज-कल फरीदपुर जिला है। चीनी-यात्री इविसिंग के समय में हर्ष भट्ट नामक राजा यहाँ राज करवा था। किंतु है नसांग के समय में वहाँ किस राजा का राज्य था यह हमें नहीं ज्ञाव है। हेनसांग इस विषय में मौन है। माल्म होवा है कि शशांक की मृत्यु के वाद यह देश भी महाराज हर्ष के अधीन हो गया था।

ता-न-मो-लिह-वि ( वाम्रलिप्ति ) :—इसका आधुनिक नाम तामलुक है। हेनसांन की यात्रा के पूर्व उस देश पर शशांक का राज्य था शशांक से देहांव के उपरांव महाराज हर्ष ने उसे अपने अधिकार में कर लिया।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स, जिल्द २ पृ०१८३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> वही, पृ० १८४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ० १८७

रवहीं, पृ० १८६

क-लो-ना-सु-फा-ला-ना (कर्णसुवर्ण) : - पुंडूबर्द्धन, सम-वट और ताम्रलिप्ति को भाँवि कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था। उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त था। यह हमें निरचय रूप से झात है कि इस देश पर राशांक का राज था। थास्करवर्मा के निधानपुरवाले लेख इस बात को प्रमा-णित करते हैं कि इम देश पर आसास के राजा भारकरवर्मा का भी प्रभुटव कभी न कभी था। छानुमान किया जाता है कि शशांक श्रथवा उसके किसी श्रज्ञाव उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित करके महाराज हर्ष ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया श्रीर वाद को उसे अपने मित्र राजा भारकरवर्मा को दे दिया। पी० एन० भट्टाचार्य महाशय का कथन है कि भारकरवर्मा ने अपने मित्र हुप को सहायता से गौढ़ाधिपवि को परास्त किया श्रीर फिर कर्णपुवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विज्. योत्सव मनाया। किंतु इमारे सम्मुख जो प्रमास उपस्थित हैं, उनसे यह पता चलता है कि गौड़-राज साफ बच गए थे. उन्हें कोई चित नहीं उठानी पड़ी। 'मंजुश्रीम् तकल्प' नामक बौद्ध-प्रथ से यह ज्ञात होता है कि भारकर वर्मा ने हर्ष के साथ गौड़ राजा के निरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। महाराज हर्ष ही ने कर्ण-सुवर्ण को जातकर घटल मिन्नता के उपलच्च में उसे भाग्करवर्मी को दे दिया था। मजुमदार असहादय का श्रतुमान है कि हर्ष के

१ बाटर्स, जिल्द २५० १६१

र कान है। प्रावनायकों की सूमिका, ए० १६ तथा ५,६ और १। महावार महारा की उक्ति को श्रोयुत बसाक महोदय ने उद्भृत किया है—देखिए, 'पोलिंक्किल हिस्ट्री आफ नाथ ईस्टर्न इंडिया', ए० २२६

अमग्रमदार, एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलिजेशन्', पृ० २४८ वास्तव में ५६ प्रदेश दिल्या पश्चिम बंगाल में दे जहां आजकल करीदपुर जिला है।—एं०

शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके छोर भारकर वर्मा के बीच अनवन हो गई। इम अनवन का एक कारण था। गौडा धिपति शशांक के भय से ही उसके विरुद्ध इन दोनों में घतिष्ठ क्रेग्री-संबंध स्थापित हुआ। किंतु शशांक की मृयु के पश्चात् भास्कर वर्मा ने देखा कि अब हुए मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भाँति नहीं, विकि एक अधीनस्थ राजा के रूप में व्यवहार करता है। उसने सममा कि गौड़ राजा का भय न रह जाने से कदाचित कन्नोज-सम्राट् की हिष्ट में वामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भास्कर वर्मा इस अपमान का वहला तेने के लिए अवसर हुँह रहा था। हुए के जीवन-कात में किसी प्रकार प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति के चिर्वार्थ करने की चेष्टा करना उस के लिए विपत्ति-जनक सिद्ध होता । श्रवः महाराज हर्प की मृत्यु के अनंतर देश भर में जो व्यापक विष्तव फैता, उसमें भास्कर वर्मी ने अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना लिया ख्रौर इस प्रकार कर्णसुवर्ण भी उसके राज्य के अनुगंत हा गया। किंतु हा० राधागोविंद बसाक इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि कान्यकुञ्जाधिपति सहाराज हप स्त्रीर कामरूप के राजा भास्कर वमी के मैशे-वंबन के शिथित होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनका भी मन यही है कि हर्प न कर्ण-सुत्रण को एक दूसरे आक्रमण में जातकर उसे अपनी अटल मित्रता के पुरस्कार-स्वरूप भास्करवर्मी का दे दिया।

इन दो बिरोधी मनों की उपस्थिति में विवाद-प्रस्त प्रश्न की ुमीमांसा करना कठिन है। दोनों राजाओं के बीच छुत्र थोड़ी-बहुत अनवन अवश्य हो गई थी, इसका प्रमास मंजूर है।

<sup>• &</sup>lt;sub>बसाक, दिस्ट्री आफ नार्ध ईस्टर्न इंडिया', ए० २२६-२७ ।</sub> व्योगद पर ग्राकमण करने के पश्चात् जब श्रो हर्प ग्राने देश लौट रहे थे, तत्र उन्होंने सुना कि चोनी-यात्री इस समग्र कानहा के दरबार में निवास करता है, ग्रतः उन्होंने कुमार राजा के पास एक

क-लो-ना-सु-फा-ला-ना ( ऋणीसुनर्ग ) : - पुंडूबर्द्धन, सम-वट और ताम्रलिप्ति को भाँति कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था। उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त था। यह हमें निश्चय रूप से झात है कि इस देश पर शशांक का राज था। थास्करवर्मा के निवानपुरवाले लेख इस बात को प्रमा-णित करते हैं कि इस देश पर आसास के राजा भारकरवर्मा का भी प्रभुत्य कभी न कभी था। श्रनुमान किया जावा है कि शशांक अथवा उसके किसी अञ्चात उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित करके महाराज हर्ष ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया श्रौर वाद को उसे श्रपने मित्र राजा भारकरवर्मा को दे दिया। पी० एन० भट्टाचार्य महाशय का कथन है कि भारकरवर्मा ने अपने मित्र हप को सहायता से गौड़ाधिपित को परास्त किया श्रीर फिर कर्णसुवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विज: योत्सव मनाया। े किंतु इमारे सम्युख जो प्रमाण उपस्थित हैं, उनसे यह पवा चलवा है कि गोड़-राज साफ बच गए थे. उन्हें कोई च्ति नहीं उठानी पड़ी। 'मंजुश्रीमूलकल्प' नामक बौद्ध-ग्रंथ से यह ज्ञात होता है कि भास्कर वर्मा ने हर्ष के साथ गौड़ राजा के निरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। महाराज हर्ष ही ने कर्ए-सुवर्ण को जातकर घटल मित्रता के उपलच्च में उसे भाग्करवर्मी कां दे दिया था। मजुमद्र असहादय का श्रतुमान है कि हर्ष के

<sup>ै</sup>वाटर्स, जिल्द २५० १६१

रंकानहा शावनावलों को मूमिका, पृ० १६ तथा ५,६ और ६। महाचार महाश्चा की उक्ति को श्रोयुत बसाक महोदय ने उद्धृत हैं किया है—देखिए, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडियां', पृ० २२६

अमनुमदार, एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड सिविलिजेशन्', पृ० ३४८ वास्तव में यह प्रदेश दक्षिण पश्चिम बंगाल में है जहां ऋजिकल फरीदपुर ज़िला है।—चं०

शासन-काल के श्रंतिम दिनों में उनके और भारकर वर्मा के वीच अनवन हो गई। इम अनवन का एक कारण था। गौड़ा-विपति शशांक के भय से ही उसके विरुद्ध इन दोनों में घरिष्ठ बैन्नी-संबंध स्थापित हुआ। किंतु शशांक की मृयु के पश्चात् भारकर वर्मा ने देखा कि अब हुए मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भाँति नहीं, बिक एक अधीनस्थ राजा के रूप में व्यवहार करवां है। उसने समका कि गौड़ राजा का भय न रह जाने से कदाचित् कन्नौज-सम्राट् की दृष्टि में वामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भास्कर वर्मा इस अपमान का वहला' लेने के लिए घावसर दुँढ रहा था। हर्ष के जीवन-काल में किसी प्रकार प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति के चरितार्थ करने की चेष्टा करना उस के लिए विपत्ति-जनक सिद्ध होता। अतः महाराज हर्ष की मृत्यु के अनंतर देश भर में जो व्यापक विष्तव फैला, उसमें भारकर वर्मा ने अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना जिया और इस प्रकार कर्णसुवर्ण भी उसके राज्य के अंतर्गत हा गया। किंतु डा॰ राधागोविंद वसाक इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कथन है कि कान्यकुञ्जाधिपति महाराज हप श्रीर कामरूर के राजा भारकर वर्मा के मैशे-यंवन के शिथिज होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनका भी मत यही है कि हर्प न कर्ण-सुत्रर्ण को एक दूसरे आक्रमण में जातकर उसे अपनी अटल मित्रवा के पुरस्कार-स्वरूप भास्करवर्मा का दे दिया।

इन दो बिरोधी मर्जो की उपस्थित में विवाद-प्रस्त प्रश्न की , मीमांसा करना कांठन है। दोनों राजाओं के बीच कुछ थोड़ी-बहुत अनवन अवश्य हो गई थी, इसका प्रमाण मंजूर है। र

<sup>ै</sup>वसाक, दिस्ट्री श्राफ नार्थं ईस्टर्न इंडिया', ए० २२६-२७।
कोर विकास पर श्राक्रमण करने के पश्चात् जब श्रो हर्प ग्राने देश लौट रहे थे, तब उन्होंने सुना कि चोनी-यात्रो इस समा कानहा के दरवार में निवास करता है, श्रतः उन्होंने कुमार राजा के पास एक

क-लो-ना-सु-फा-ला-ना (कर्णसुनर्ण) :- पुंड्रवर्द्धन, सम-वट और ताम्रलिप्ति को भाँवि कर्णसुवर्ण भी बंगाल का एक भाग था। उस समय संपूर्ण बंगाल इन्हीं चारों देशों में विभक्त था। यह हमें निश्चय रूप से ज्ञात है कि इस देश पर शशांक का राज था। भास्करवर्मा के निवानपुरवाले लेख इस बात को प्रमान शिव करते हैं कि इस देश पर आसास के राजा भारकरवर्मी का भी प्रभुत्य कभी न कभी था। श्रतुमान किया जावा है कि शशांक अथवा उसके किसी अज्ञाव उत्तराधिकारी को युद्ध में पराजित करके महाराज हर्ष ने उस देश पर अपना अधिकार कर लिया छौर वाद को उसे छपने मित्र राजा भास्करवर्मा को दे दिया। पी० एन० भट्टाचार्य महाशय का कथन है कि भारकरवर्मा ने श्रपने मित्र हष को सहायता से गौड़ाधिपति को परास्त किया भौर फिर कर्णसुवर्ण की राजधानी में प्रवेश कर दोनों ने विजः योत्सव मनाया। किंतु इमारे सन्मुख जो प्रमाण उपस्थित हैं, उनसे यह पदा चलता है कि गौड़-राज साफ वच गए थे. उन्हें कोई चति नहीं उठानी पड़ी। 'मंजुश्रीमूलकल्प' नामक बौद्ध-प्रंथ से यह ज्ञात होता है कि भारकर वर्मा ने हुई के साथ गौड़ राजा के िरुद्ध युद्ध में थाग लिया था। महाराज हर्ष ही ने कर्ण-सुवर्ण को जातकर घटल मित्रता के उपलच्च में उसे भाम्करवर्मी का दे दिया था। मजुमदार<sup>3</sup> महादय का श्रनुमान है कि हर्ष के

<sup>ै</sup>वाडर्स, जिल्द ५५० १६१

रंकानहर शावनावलों की भूमिका, ए० १६ तथा ५,६ और ६। महाचार महाराग की उक्ति को श्रोयुत वसाक महोदय ने उद्धृत हैं किया है —रेखिए, 'पोलिश्किल हिस्ट्री ख्राफ़ नाथ ईस्टर्न इंडियां', ए० २२६

अमनुमदार, एंश्यंट इंडियन हिस्ट्री ऐंड विविलिजेशन्', पृ० ३४८ वास्तव में यह प्रदेश दिल्ला पश्चिम वंगाल में है जहां आजकता फरीदपुर ज़िला है।—एं०

हुषं का साम्राज्य शासन-काल के अंतिम दिनों में उनके छोर भारतर वर्मा के वीच अनवन हो गई। इम अनवन का एक कारण था। गोड़ा िपति शशांक के भय से ही उसके विरुद्ध इन दोनों में चितिष्ठ क्रियों स्थापित हुआ। किंतु श्रांक की मृषु के पश्चात् भारकर वर्मा ने देखा कि अव हुए मेरे साथ विश्वसनीय मित्र की भाँति नहीं, बल्कि एक अधीनस्य राजा के रूप में व्यवहार करता है। उसने सममा कि गोंड़ राजा का भग न रह चाने से कदाचित् कल्लीज-सम्राट् की हिंछ में वामरूप की मैत्री का महत्व कम हो गया है। भास्कर वमो इस अपमान का वर्ला मर्टियं कम रा प्रथा र प्राप्त प्रमा रूप ज्याप का में किसी तेने के लिए अवसर हुँ रहा था। हुए के जीवन-कार्त में किसी प्रकार प्रतिहिंसा-प्रवृत्ति के चरितार्थ करने की चेष्ठा करना उस के लिए विपत्ति जनक सिद्ध होता। अतः महाराज हुए की मृत्यु के अनंतर देश भर में जो व्यापक विष्तव फैला, उसमें भारकर वमी ने अपने को संपूर्ण पूर्वी भारत का स्वामी बना तिया स्रोर इस प्रकार कर्णसुवर्ण भी उसके राज्य के अंतर्गन हा गया। किंतु हा॰ राधागोविंद बसाक इस तक से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि कान्यकुरु जाधिपति महाराज हम और काभकर के राजा भारकर वर्मी के मैश-वंशन के शिथित होने का हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता । उनका भी भन यही है कि हर्ष न कर्ण-सुत्रण को एक दूसरे आक्रमण में जातकर इसे अपनी अटल मित्रता के पुरस्कार-स्वरूप भास्करवर्मा को दे दिया।

इत हो विरोधी महों को उपस्थित में विवाद-प्रस्त प्रश्त की मीमांसा करना काठन है। दोनों राजाओं के दीच छ र थोड़ी. वहुत अनवन अवस्य हो गई थी, इसका प्रमाण मंजूर है।

<sup>•</sup> त्रस्त्री ग्राफ नार्ध ईस्टर्न इंडियां , ए० २२६-२७।

न्यान पर त्राक्तमण करने के पश्चात् अत्र श्री हर्ष ग्राने देश लीट रहे थे, तब उन्होंने सुना कि चोनी यात्रो इस समय कानहा के स्वार में निवास करता है, अतः उन्होंने कुमार राजा के पास एक

किंतु चीनी यात्री हेनसांग के मौनावलंबन से सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ६३७ ई० में जब कि हैनसांग वहाँ पहुँचा था-कर्णसुवर्ण महाराज हर्ष के अधीन था। मालूम होता है कि हर्ष की मृत्यु के बाद ही वहु देश भास्कर वर्मा के ऋधिकार में गया था। श्रीयुत रमाशंकर त्रिपाठी जी का कथन है कि महाराज हर्ष इवने अधिक उदार नहीं थे कि कर्ण पुत्रणं जैसे उर्वर प्रदेश को राजनीतिक मित्रता के नाते भारकर वर्मा को अर्पित कर देते। अर्थशास्त्र और महा-भारत में कूटनीति का यह सिद्धांत निरूपित किया गया है कि प्रत्येक राजा को अपने मित्र राजा के प्रति ऊपर से मित्रता का भाव और ऋंदर से ऋविश्वास का भाव बनाए रखना चाहिए। यही नहीं उसे मित्र-राजा को सदैव दवाए रखने का भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। चाएक्य-नाति का यही सिद्धांत है श्रीरा प्राचीन भारत के राजा इसी सिद्धांत का त्र्यनुसरस करते थे। ऐसी श्रवस्था में यह वात विश्वसनीय नहीं प्रतीत होती कि महाराज हर्ष ने भास्कर वर्मा को वह देश कैवल मित्रता के नाते दे दिया होगा। ह्वेनसांग के मौन-भाव से यही प्रमासित होता है कि शशांक की मृत्यु के अनंतर कर्णं सुवर्ण महाराज हर्ष के श्रधिकार में चला गया। उनके देहावसान के पश्चात् सारे देश में विप्लव मच गया श्रीर श्रहण श्रथवा श्रहणाश्व नामक किसी श्रज्ञात व्यक्ति ने हर्ष के साम्राज्य पर वलपूर्वक श्रपना श्रधिकार जमा लिया । इसके वाद भारकर वर्मा ने चीनी-यात्री वैंग-ह्वेन-

दूत मेज कर प्रार्थना की कि होनसांग तत्काल ही उनके शिविर में में मेज दिया जाय। कामल्य-नरेश ने पहले तो असम्य शब्दों में अस्वीकार कर दिया; परन्तु बाद को सम्राट की धमकी के वश वह स्वयं ही यात्री को लेकर उनके पास गया।

<sup>&#</sup>x27;त्रिपाठी, 'त्रान दि एक्सटेंट त्राफ़ हर्पाज़ एग्पायर', 'जर्नल विहार-उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, ए० ३१६

सी के साथ उसे हराकर कर्ण मुक्ण को अपने अधिकार में कर

क-मो-लु-पो (कामरूप ) 1:-कामरूप अथवा आसाम की ब्रत्कालीन राजनीतिक स्थिति बहुत ऋरपष्ट है। यह पहले बताया ं जा चुका है कि महाराज हुई ने अपने शासन-काल के प्रारम में ही कामरूप के राजा भारकर वर्मा के साथ मैत्री-संवंध स्थापित कर लिया था। यह संबंध दोनों के लिए श्रत्यंत उपादेय तिद्ध हुआ। एक ओर तो शशांक की शत्रुता के कारस महाराज हर्प को कामरूप के राजा के साथ मित्रता करना ज्ञावश्यक था ज्ञीर दूसरी श्रीर भारकर वर्मा भी उसकी महान् शक्ति से डरता था। अवः उत्तरी भारत में शशांक की वढ़वी हुई शक्ति पर नियंत्रए रखने के लिए थानेश्वर और कामरूप के राजाओं में मैत्री-ध्संबंध होना अनिवार्य था। कुछ विद्वानों का मत है कि भारकर वर्मा हुप का एक सामंत था। किंतु यह मत किसी प्रकार प्राह्म नहीं हो सकता। कन्नौज की धार्मिक-सभा में और प्रयाग के महा-भिज्ञा-दान के श्रवसर पर कामरूप-राजा का उपस्थित रहना यह कदापि प्रमाणित नहीं करता कि वह महाराज हर्ष के अधीन था। वास के 'हपंचरित' में एक स्थल पर यह अवश्य लिखा है "अत्र देवेन अभिषिक्तः कुमारः रा। किंतु इस पदं में श्राए हुए 'कुमारः' शब्द से भास्कंर वर्मा का खर्थ लगाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है। यह कथन भी ठीक है कि महाराज हर्प ने भास्कर वर्मा को यह आदेश किया था कि वह चीनी-यात्री ः ह्वेनसांग को अपने दरवार से तुरंत भेज दे और भास्कर वर्ना ने तत्परता के साथ उस जाज्ञा का पाल्न किया था। कितु इस से यह प्रमाखित नहीं होता कि हुए के साथ कामरूप के राजा

वाटर्स, जिल्द २, पृ० १८५ व्यहर्षचरिता पु० १३६

का संबंध एक सामंत के रूप में थ। हां, इतना अवश्य मानना पड़ता है कि यांद् हर्ष टढ़ता के साथ कोई अनुरोध करते तो वह उस अनुरोध को आदेश सममकर उसका पालन करने के लिए तैयार रहता था। किंतु क्या हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारक वर्मा हप के अधीन था? स्वतंत्र होते हुए भी वह अपनी प्रगाढ़ नित्र ना के कारण ऐसा कर सकता था, विशेष कर उस अवस्था में, जब वह अपने मित्र हर्ष के सामने एक छोटा राजा था। इस प्रकार इस परिणाम पर पहुँचा जाता है कि कामकृत का देश स्वतंत्र था।

क्र-द्विश्व श्राबा श्राब्द् तथा कुंग-यू-टो श्रथवा कोंगोध:—कद्व का श्राधुनिक नाम उड़ीसा श्रीर कोंगाध का गंजाम है। इन दोनों देशों को राजनीतिक स्थित के विषय में ह्वेनसांग बिलकुल मीन है। श्रतः हमें अपने िखांत के श्रनुसार इन्हें महाराज हुषे केंद्र श्रयोन समक राचािए। चोनो-यात्रा हैनसांग की 'जीवनी' से हमें यह पता लगता है कि हुषे ने उड़ीसा प्रदेश के जयसेन नामक एक विद्वान बोद्ध श्रमस को में खड़े-खड़े नगरों का लगान वसूल कर लेने के श्रिधकार के लिए प्रस्ताव किया था। यदि वे उड़ीसा के स्थामी न हाते तो यह उदार-कार्य कैसे संभव होता। कोंगद का प्रदेश महानदीं के दिच्छा में बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित था। उपरोक्त 'जीवनी' से हमें निश्चयात्मकक्ष्य से यह हात होता है कि महाराज हुप ने ६४३ ई० के लगभग इस देश पर विजय प्रत्व की थी। कोंगद पर श्रिधकार कर लेने के बाद ही उन्हें इस बात का लगा था कि चीनी यात्री हैनसांग भास्कर म

वाटर्स, जिल्द २, ५० १६३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० **१६**७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>जीवनी, पृ० १४४—१५६

४वाटर्स, जिल्द २, पृ० 🛶

ं नेपाल :—नेपाल के विषय में हिनसांग केवल इतना लिखवा है कि "नेपाल के राजा लिच्छंवि-वंश के चत्रिय थे । वे प्रसिद्ध विद्वान श्रीर वौद्धवर्मानुयायी होते थे। श्रभी हाल के एक राजा ने जिसका नाम श्रंग-शु-फम (श्रथवा श्रंशुपर्मा) प्रवापा जाता है, शब्द तत्व पर एक अंथ िलिया है।", स्वर्गीय डा॰ भगवान लाल इंद्रजी तथा बूलर ने यह मन चनाया कि नेपाल का देश महाराज हर्प के अधीन था। किंतु सिलवां लेवी उने इस मत का विरोध किया और उसे अग्राह्य ठहराया। लेवो का कथन है कि उस समय नेपाल विव्या के ऋधीन था। वाटर्स 3 वथा एटिंगहासन ने भी लेवी का पत्त लिया है। डा॰ भगवान लाल इंद्रजी तथा वूलर ने यह सिद्धा किया है कि हर्ष ने नेपाल पर विजय प्राप्त की थी। इस मत के समर्थन में उन्होंने अपने तिकों की विवेचना पूर्ण विस्तार के साथ की है। पीछे से डा० मजुमदार, डा॰ मुकर्जी तथा त्रिपाठी जी आदि विद्वानों ने भी उनके मत का समर्थन किया है। किसी निश्वित परिणाम पर पहुँचने के पूर्व हमें इन तकीं पर खयं विचार कर लेना चाहिए।

(क) अंगुवर्मा के—जिसे हैन संग ने ने पाल का 'हाल का, राजा बताया है—लेखों के संवत् ३४, ३६ और ४४ हैं। इनके लेखों में उसे सामंत तथा महासामंत कहा गया है। बोई सामंत अपना निज का संवत् नहीं चला सकता। अतः माल्म होता है कि अंगुवर्मा ने अपने लेखों में किसी ऐसे राजा के चलार हुए संवत् का उन्नेष किया है जिसकी अधीनता वह स्वीकार करता था। उक्त लेखों के अन्तरों को देखने से पता चलता है

भगवानलाल इंद्रजी-'इंडियन एंटियवैरी,' जिल्ह ६३,५० ४२० विल्ला लेली—स्मिप द्वारा 'शर्ली हिस्सी शाफ इंडिया १ पट

<sup>े</sup> विलवां लेवी—स्मिष द्वारा 'श्रली हिस्ट्री श्राफ़ इंडिया,' पृट ३५४ की पाद टिप्पणी में उद्देत।

व्वाटसं, जिल्द २ पृ० मध्

कि वे छठी शताब्दी के छंत अथवा साववीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्कीर्एं किए गए थे । हो नसांग ने श्रंशुवर्मा की 'हाल का' राजा कहा भी है। श्रतः यह परिएाम निकालना असंगत न होगा कि नेपाल का राजा अंशुमान महाराज हर्ष के अधीन था श्रौर उसने श्रपने लेखों में हर्ष संवत् का ही उपयोग किया है।

(ख) जयदेव के पिता शिबदेव द्वितीय के तीन लेख उपलब्ध हैं। ये वीनों लेख कम से ११६, १४३ श्रीर १४१ संवत् में उत्कोर्ण कराए गए थे। जयदेव का प्रथम जेख १४३ संवत् का है। जयदेव की माता वत्सदेवी मौखरि-वंश के प्रसिद्ध राजा भोगवर्मा की पुत्री श्रीर मगध के स्वामी महान् श्रादित्यसेन की पौत्री थी। इस प्रकार जयदेव आदित्यसेन का प्रपौत्र ठहरा। यह बाव सर्वमान्य है कि आदित्यसेन के शाहपुरवाले मूर्वि-लेखे में समय का उल्लेख हर्ष-संवत् ६६ ( ६७२ ई० ) में किया गया है। प्रपीत्र और प्रवितामह के समय में (१४६-६६) ८७ वर्ष का श्रंतर पड़ता है जो वीन भारतीय पीढ़ियों के काल से थोड़ा ही अधिक है। तीन पीढ़ियों का काल लगभग ७८ वर्ष का होता है। ऐसी अवस्था में इसमें तनिक भी संदेह नहीं किया जा सकता कि प्रितामह और प्रपौत्र दोनों ने एक ही संवत् ( हर्ष-संवत् ) का व्यवहार किया है।

(ग) नेपाल देश की वंशाबिलयों की देखने से हमें यह तनारोह्स के ठीक पहले ज्ञात होता है कि अंगनमी विक्रमाद्दित्य उसः ँउन्होंने अए 🖔 चलाया था । यह 🏃 मॅं हर्ष के

श्वन्य कोई राजा

(घ) वंशा

में बेस राजपूतों

के साथ रस सम

्र हें जिस्म

के लिए ससैन्य वहाँ गए थे। महाराज हर्ष वैस (फि-शे) जाति के थे। कर्निषम का कथन है कि वैस जाति तथा वैस राजपूत जाति दोनों एक ही हैं।

(ह) वास ने एक स्थल पर लिखा है कि 'श्रित्र परमेरवरेस तुषारशैल भुवो दुर्गायाः गृहीतः करः"। इसका अर्थ यह है कि हिमाच्छादित पर्वतों के दुर्गम देश से हर्प ने कर लिया। कितपय विद्वानों का मत है कि यह हिमानुत्त पार्वत्य प्रदेश नेपाल के श्रितिरक्त और कोई नहीं हो सकता। जब महाराज हर्प ने नेपाल देश से कर लिया तो इसका अर्थ यह है कि नेपाल इनके श्रिपीन था।

डा० भगवानलाल इंद्रजी तथा वूलर ने इन्हीं पाँच तर्की के आधार पर यह प्रमाखित किया है कि नेपाल का देश महाराज हुई के अधीन था। दूसरे पच के विद्वानों ने इन तकीं का खंडन निम्न-लिखित ढंग से किया है:—

(क) हेनसांग ने श्रंशुवर्मों को 'हाल का' राजा वतलाया है। इसका मतलव यह है कि नेपाल में यात्री के पहुँचने केथोड़े समय पहले ही श्रंशुवर्मा का शासन-काल समाप्त हो गया था। चीनी यात्री वहाँ ६३७ ई० में गया था। एक लेख के श्रद्धारा श्रंशुवर्मा का श्रंतिम वर्ष संवत् ४४ है। श्रव यदि हम उसे हर्प-संवत् मान लें तो संवत् ४४ वरावर होता है (६०६ + ४४) सन् ६४१ ई० के। इस प्रकार यात्री के समय श्रीर श्रंशुवर्मा के श्रव सान-संवत् में १४ वर्ष का श्रंतर पड़ जाता है। इससे सिद्ध होता है कि श्रंशुवर्मा के लेखों का समय हर्प-संवत् में नहीं दिया गया है श्रीर नेपाल हर्प के श्रधीन नहीं था। १४ वर्ष के श्रंतर की कठिनाई को हल करने के लिए कुछ विद्वान कहते हैं कि हेनसांग कभी नेपाल नहीं गया था। सुनी-सुनाई वार्तों के श्राधार पर उन्होंने ऐसा लिख दिया है। कितु वास्तव में यह कथन निरर्थक

१९६पंचरित', पृ० १३६

ष्पीर निराधार है। है नसीग एक विश्वसनीय लेखंक था। इस के लिखे हुए विवरण को हम इतना राजव नहीं कह सकते। ष्रंशुवर्मा के लेखों में दिए हुए संबन् से हंप-संबन् के अविरिक्त अन्य किसी संबन् का अभिप्राय हो सकता है। यह भी असंभक्त नहीं है कि अंशुवर्मा ने स्वयं अपनी लेखों में किया हो। ऐसा करना उसके लिए कुझ अनुचिव नहीं था; क्योंकि वही नेपाल देश का वास्त्रविक शासक था। उसका स्वामी शिवदेव केवल नाममात्र का राजा था। ऋंशुवर्मा ने जिस संवन् का प्रयोग किया उसका क्या वारा शासक था। इसका स्वामी शिवदेव केवल नाममात्र का राजा था। ऋंशुवर्मा ने जिस संवन् का प्रयोग किया उसका क्या वार्मा की भाँति एक नवीन नेपाल संवन् भी चल पड़ा। श्रंशुवर्मा ने विधिपूर्वक किसी नवीन संवन् की नहीं चलाया। पहले वह अपने शासन वाल के वर्षों हो में अपने लेखों की तिथि अंकित्र करता रहा। परवर्षी राजाओं ने भी उसी गणना का अनुसरस करता रहा। परवर्षी राजाओं ने भी उसी गणना का अनुसरस किया। इस संवन् का प्रारंभ ४६०ई० के लगभग समसना चाहिए।

(ख) पहले तर्क के खंडन से दूसरे में बुछ भी बल नहीं रह जाता। जयदेव का लेख जिसका समय संवत् १४३ दिया हुआ है, इस नेपाल संवत् के अनुसार (१४३ + ४६० ७४३) ई० का ठहरेगा। इस समय में कोई असंगति नहीं रह जाती। इससे प्रितामह आदित्यसेन और प्रपीत्र जयदेव के समय में ७१ वर्ष का अंतर पड़ता है। आदित्यसेन का समय ६०२ ई० और उनके प्रभीत्र जयदेव का ७४३ ई० है। 2

(ग) वंशावलियां एक दम से श्रविश्वसनीय हैं। उनका 🚓

<sup>े</sup>इस विषय में रमाशंकर त्रिपाठीजी का लेख 'ग्राह दि एक्सटेंट त्राफ दर्भाज एंगपर द्रष्टवय है—'जर्मल बिहार उड़ीसा रिसर्च सोबाइटी', १६३२, पृ० ३१८-११

वित्रपाठी, 'ग्रान दि एवटेंट ग्राफ़ हर्पाज़ एंपायर', 'जर्नल विहार उत्तिमा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, पृ० ३१

काल-क्रम विलकुल अशुद्ध है। हमें इस वात का कोई प्रमाख नहीं मिलता कि महाराज हुई कभी विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे। वंशावली में लिखा है कि 'यहाँ विक्रमादित्य आए और उन्होंने अपना संवत् चलाया'। संभव है कि वंशावली के संकलन-कर्वाओं ने नेपाल के प्रचलित संवत् को विक्रमादित्य के प्रसिद्ध नाम के साथ संबद्ध करने का प्रयत्न किया हो।

(घ) चीथा वर्क इस कथन के आधार पर अवलंगित है कि वैस जाति और वैस राजपूर्वों की जाति दोनों एक ही हैं। वारतव में ये दोनों अभिन्न नहीं थे। 'फी-शे' जाति लिखने से हो नसांग का अभिन्नाय वैस राजपूर्वों की जाति से कदापि न रहा होगा। वह भारत के चार वसों से भलीमाँति परिचित था। हर्षवर्द्धन के अतिरिक्त वह अन्य अनेक राजाओं की जाति का उल्लेख करता है। अतः यह अनुमान करना असंगत न होगा कि उसने राजा की जाति का उल्लेख किया है, राजपूर्वों की किसी जाति का नहीं। पारियात्र देशों के राजा को भी उसने की शोति का लिखा है। 'वर्द्धन' की उपाधि से भी यही सूचित होता है कि हर्प वैश्य जाति के थे। यह न्नायः निश्चित है कि हो नसांग का अभिन्नाय यह नहीं था कि हर्प वैस राजपूर्वों की जाति के थे, विल्क यह कि वै वैश्य जाति के थे।

(क) 'तुपारशेलभुवो' का अर्थ विलक्षल अस्पष्ट है हिमा-च्छादित पर्वतों के दुर्गम देश से काश्मीर, नेपाल अथवा शिवा-लक श्रेणी या काँगड़ा प्रदेश के अनेक छोटे-छोटे पहाड़ी प्रदेशों में से किसी का वास्पर्य हो सकता है। इतिहास के विद्वानों में इस विषय पर वड़ा मतभेद है। डा० मुकर्जी 'तुपार-शेत' शब्द से काश्मीर का तास्पर्य सममते हैं और डा० भगवानलाल इंद्रजी उससे नेपाल का अर्थ लगाते हैं। वास्तव में यह कहना कठिन

<sup>े</sup>त्रिपाठी स्नान हि एक्टटैट स्नाफ हर्पांज एंपायर', जनेल विहार उदीचा रिचच खोबाइटी, जिल्द १८, पृ० ३,१२

ंहै कि 'तुषार-शैल' से बास नेपाल की ऋोर संकेत करता है अथवा कारमीर की ओर। यह भी संभव है कि उससे, नेपाल अथवा , काश्मीर में से किसी का वात्पर्य न हो। इसमें संदेह करने का कुछ भी व्यवकाश नहीं कि उससे किसी देश का व्यभिप्राय व्यवस्य है। त्रिपाठीजी का कथन है कि उक्त पद में हर्ष के किसी शक्ति-शाली पार्वतीय राजा की कुमारी के साथ विवाह का संकेत है। किंतु मेरी समझ में उनका यह श्रतुमान गलत है। वास्तव में यह पद 'हर्षचरित' में अन्य पदों के साथ आवा है। प्रत्येक पद श्लेषयुक्त है। एक अर्थ हर्ष के किसी न किसी विजय से संबंध रखवा है। इस पद में भी किसी विजय ही का श्लेषात्मक वर्णन है। यह विजय हर्ष ने पार्वत्य प्रदेश पर पाई थी। किंतु इसका कोई प्रमास नहीं मिलता कि वह पार्वत्य प्रदेश नेपाल ही था। यहाँ पर यह भी कहना अनुचित न होगा कि ब्रह्मपुर के उत्तर में रिथत सुवर्ण-गोत्र देश हिमाच्छादित विशाल पर्वतों में था। े उस देश में स्त्रियों का राज्य था। रानी का पति राजा होता थां, किंतु वह शासन नहीं करवा था। संमव है 'तुषार-शैल' से उसी देश का श्रभिप्राय हो। यदि ऐसी वात हो, तो यह मानना पड़ेगा कि वास ने वड़ी कुशलता के साथ रानी का उल्लेख किया है। उपरोक्त विवेचना से प्रकट होता कि जिन तर्कों के आधार पर हुर्ष को नेपाल का स्वामी श्रीर विजेता सिद्ध किया जाता है, उनमें कुछ सत्यवा नहीं है।

नेपाल तथा पूर्व में स्थित तत्कालीन देशों की राजनीविक स्थिति पर हम विचार कर चुके। हमें ज्ञात हो गया कि काम हप् को छोड़कर थानेश्वर से गंजाम तक के समस्त राजे-महराजे हपें का छाधिपत्य स्वीकार करते थे। श्रव हम नीचे उन राज्यों का

<sup>ै</sup>तिपाठी, 'श्रान दि एक्स्टेंट श्राक हर्पाज़ एपायर', जनैल विहार उदीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्द १८, ए० ३१३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० ३३०

विचार करेंगे, जो उत्तर-पश्चिम छोर दक्षिए में थे छोर जिनका उल्लेख हेनसांग ने छपने यात्रा-विवर्ण में किया है—

क-पि-सिह १ (कपीशा = काफिरिस्तान ):—भारतं की छत्तरी-पश्चिमी सीमा पर किपशा नाम का एक महत्वपूर्णं राज्य था। यह राज्य सर्वथा स्वाधीन था। इसके श्रंतर्गत लंपाक, नगर तथा गांधार नामक प्रदेश सिम्मिलित थे। गांधार की राजधानी पुरुषपुर (पेशावर )थी। किपशा का राजा चित्रय श्रीर वौद्ध धर्मानुयायी था।

उ-द्या-न <sup>२</sup> (उद्यान):—किनंघम<sup>3</sup> के मतानुसार उद्यान के श्रंतर्गत पंकोरा, विजावर, स्वात श्रोर बुनीर के प्रदेश शामिल थे। हैनसांग ने यहाँ के राज का उल्लेख नहीं किया है किंतु जहाँ तक पता चलतां है यह राज्य भी स्वतंत्र था।

पि काश्मीर — काश्मीर का विशाल देश भी स्वाधीन था। उसके प्रधीन ४ राज्य थे—(१) वज्ञशिला अर्थात् आधुनिक साह हैर, (२) सिंहपुर अर्थात् नमक के पहाड़ के उत्तर में स्थित केतस (३) उरस अर्थात् आधुनिक हजारा (४) पन-तु-त्सो अर्थात् आधुनिक पुनाक वधा (४) हो-लो-शी-पु-लो अर्थात् आधुनिक रजोंडी। खेद की वाव है कि हमारे चीनी यात्री ने काश्मीर की राजनीतिक स्थिवि के अपर अपने यात्रा-विवरण में अधिक प्रकाश नहीं डाला है। उसने वहाँ के राजा के नाम का भी उल्लेख नहीं किया है। किंतु कल्दन के प्रसिद्ध प्रंथ 'राजतरंगिणी' की सहायता से हमें वहाँ के संबंध में कित्रण वातें ज्ञात होती हैं। उस के अनुसार कारकोटा वंश का संस्थापक दुर्लभवर्द्धन लौकिक

वाटर्स, जिल्द १ पृ० १२२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० २२५

³कनिषम,' एंश्यंट जीग्राफ़ी छाफ़ इंडिया', पृट्दश

ष्वाटर्स जिल्द १, ए० २३१

संवत् के ३६०० वें वर्ष ( तद्नुसार ६०१ ई० ) में सिहासन पर वैठा और उसने ३६ वर्ष तक राज्य किया। इससे पता चलता है वह कि महाराज हर्ष और हैनसांग का विज्ञकृत समालीन था। हैनसांग का कथन है कि काश्मीर के राजा की रचा एक पद्ध धारो सर्प करता था। 'कारकोटो' शब्द का अर्थ भी पच्चारी सर्प है। इससे विदिव होता कि यद्यपि चीनी यात्री काश्मीर के राजा का नाम नहीं लेता; तथापि वह कारकोटा-वंश की ओर संकेत करता है।

'जीवनी' के श्राधार पर डा० राधामुक्कद मुकर्जी ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि काश्मीर का राजा हुए ना आधिपत्य स्वीकार करवा था। जीवनी से इमें यह पता लगता है कि काश्मीर-नरेश के अधिकार में भगवान् बुद्ध का एक दाँत था। उसका दरीन श्रीर उसकी पूजा करने के लिए महाराज हुए के काश्मीर की प्रधान राज्यसीमा के पास च्राकर उससे आज्ञा माँगी । काश्मीर का बौद्ध-संघ हर्ष के इस अनुरोध को पूरा करसे के लिए तैयार नहीं था । फलतः बौद्ध-संघवालों ने उस दुँव की कहीं छिपा दिया। किंतु काश्मीर के राजा ने कदाचित सम्राद् हर्ष के महान पद से भयभीत होकर उनकी अनुमति प्रदान कर दी श्रीर दाँव का दर्शन भी करा दिया। उसका दर्शन करते ही वे अद्धाविरेक से विह्वल हो गए छोर लौटते समय उस दाँव को वलपूर्वक अपने साथ उठा लाए। डा० मुकर्जी ने इसी कथा के ष्ट्राधार पर उपरोक्त परिग्णाम निकाला है। उनके कथ**नानुसार** वलपूर्वक उठ़ा लाने से यह ध्वनि निकलती है कि काश्मीर के राजाह हर्प के श्रधीन थे। किंतु वास्तव में इत्तने शिथिल त्र्याधार का त्र्याश्रय लेकर इतना महत्त्रपूर्ण निष्कर्ष निकालना उनका साहस मात्र

<sup>ो</sup>मुकर्जी, 'हपैं' पृ० ४०

२५जीयनी १, पृ० १३८

है। दाँत को वलपूर्वक उठा लाने का ज्यर्थ केवल यही है कि महा-राज हर्ष काश्मीर के लोगों की इच्छा के विरुद्ध उसे ले आए। हर्ष ने काश्मीर के राजा के साथ न तो युद्ध किया और न उसे जीतकर ज्ञुपने अधीन ही किया।

इसी सिलसिले में हमें 'राजवरंगिणी' के एक और उल्लेख पर भी विचार कर लेना आवश्यक है। उसमें एक स्थल पर लिखा है "इदं स्वभेद विधुरं हर्षादोनां घराभुजां कंचित् कालं अभूत भोज्यं ततः प्रभृति मंडलम्।" इसका अर्थ इस प्रकार है—उससे समय लेकर यह देश—जो श्रपने आंव-रिक कलह से हानि उठा चुका है-- कुछ काल वक हर्प आदि राजाओं के ऋषीन रहा । श्री निहाररंजन महोद्य इस पद को लक्ष्य करके कहते हैं कि "काश्मीर को कम से कम एक वार द्धे मध्य-भारत के महान् राजा के सामने अपना घुटना टेकना पड़ा था"।" कितु त्रिपाठी जी इस कथन से सहमत नहीं हैं। वे यह नहीं मानते कि महाराज हुए ने काश्मीर को जीतकर उस पर राज किया था । वे कहते हैं कि ऐसा मान लेने से स्टाइन महोदय के लेखानुसार काल-क्रम में सामंजस्य स्थापित करना वड़ा कठिन हो जाता है। रफ बाव और है। काश्मीर में राज्य करनेवाले हर्ष नामक राजा के एक पुत्र था; परंतु कान्यकुट्जा-धीश महाराज हर्प के कोई पुत्र नहीं था। इन सब वातों पर विचार करने के उपरांत हमारी सम्मति में तो श्री त्रिपाठी जी का मत ही मान्य एवं समीचीन ठहरवा है। हैनसांग ने जो д कुछ लिखा है उससे भी यही परिएाम निकलता है कि काश्मीर -भी कपिशा की मांवि एक स्वतंत्र राज्य था और उसमें अन्य छोटे-छोटे राज्य सम्मिलित थे।

<sup>ै</sup>निहाररंजनराय, 'हर्प शीलादित्य ए रिवायइज्ड रखी',पृ० ७८० रिवायी, 'जनरल विहार-उदीसा रिसर्च सोसाइटी', जिल्ट् १८, पृ० ३०४

चेह-का' (तक):—कारमीर के परचात हो नसांग तक राज्य में पहुँचे। यह देश सिंध और ज्यास निहयों के बीच बसा था। इसकी राजधानी शाकल थी। इसके अधीन दो और राज्य थे। एक का नाम चीनी यात्री ने मन-लो-सन-पो और दूसरे का पोर्ट फै-टो लिखा है। मन-लो-सन-पो मूलस्थानपुर था जिसे आजक्ल सुल्वान कहते हैं। पो-फै-टो पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था जिसे प्राक्तत में पञ्चत लिखा गया है। तक का राज्य भी किपशा और कारमीर आदि की भाँति हुई के साम्राज्य के बाहर था।

चि-न-पुह-ति (चिनभुक्ति): —यह प्रदेश महाराज हर्ष के ख्रधीन था। इस पर पहले मिहिरकुल का राज था। किनंघम के ख्रनुसार इसकी राजधानी ख्राधुनिक पट्टी थी। पट्टी एक प्राचीन नगर है। यह कसूर से २७ मील उत्तर-पूर्व और व्यास नदी से १० मील पश्चिम है।

े शे-लग्-त-लो (जालंघर) :— इसका आधुनिक नाम जलंधर है। इस देश के साथ महाराज हुई का कुछ संबंध था अथवा नहीं, इस विषय पर विद्वानों में मतभेद है। शेलंतलो के बारे में ह्वेनसांग ने लिखा है कि इस देश का एक पूर्ववर्ती राजा वीद्ध-धर्में तर मतों का संरक्षक रह चुका था। वाद को वह एक अहंत से मिला। उससे वीद्धधर्म की शिक्षा लेकर वह उस धर्म का सच्चा अनुयायी वन गया। इस पर मध्य-देश के राजा ने उसके सच्चे विश्वास की प्रशंसा करके उसे संपूर्ण भारत के बीद्ध-धर्म संवंधी मामलों का मुख्य निर्फायक बना दिया (परि-

γ,

ग्वाटर्सं, जिल्द १, पृ० २६७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० २६१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ॰ २६३

भवही ए० २<u>६</u>६

<sup>&</sup>lt;sup>प</sup>व**री**, पृ० २६६

पूर्ण श्रिषकार दे दिया)। श्री श्रद्रीशचंद्र वनर्जी का कथन है कि मध्यदेश के राजा से हैनसांग का श्रिभशय महाराज से है। यद्यपि यह कथन श्रावश्यक रूप से सत्य नहीं कहा जा सकता, त्थ्रापि संभव हो सकता है कि शेलंतलों का प्रदेश हर्ष के प्रभावचित्र के श्रंतर्गत रहा हो। 'जीवनी' से ज्ञाव होता है कि महाराज हर्ष ने होनसांग को सीमांत प्रदेश तक पहुँचा श्राने के लिए शेलंतलों के राजा उदिव श्र्यांत् वृद्धि को श्राह्मा दी थीं ।

कु-ल्.टो<sup>3</sup>:—यह पार्वत्य प्रदेश हिमालय के सिन्नकट ही था। यहां पर खीषियां प्रचुर परिमास में पाई जाती थीं। कर्निषम का कथन है कि व्यास नदी की उत्तरी तरेटी में स्थित कुल्ल् उसीका छाधुनिक नाम है। ह्वेनसांग इस राज्य के राजा का उल्लेख नहीं करता, अतः हमारे पूर्व-कथित सिद्धांत के अनुसार यह देश हर्ष के अधीन था।

शे-टो-त-ल् '(शतद्र्):—इसकी भौगोलिक स्थित का ठीक ठीक पवा नहीं चलता। हमें इवना माल्म है कि सवलज नदी इस राज्य की पश्चिमी सीमा थी। हेनसांग ने इस देश के राजा का उल्लेख नहीं किया है, अवः ज्ञात होवा है कि चिन्भुक्ति, शेलं-तलो तथा कुल्टो की भांवि शवद्र का प्रदेश भी महाराज हुएं के अधीन था। इस स्थान पर यह भी स्मरण रखना चाहिए कि महाराज हुएं के पिता प्रभाकरवर्द्धन थानेश्वर के राजा थे।

श्रिद्धीशचंद्र वनर्जी, 'जरनल आफ़ दि आंध्र हिस्टारिकल रिसर्च , सोसाइटी', जिल्द ६, १९३१-३२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> जीवनी, पृ० १८६

³वाटर्फ', जिल्द १, पृ० २६८

४कनियम, 'एंश्यंट जीमाक्ती स्नाफ़ इंडिया', पृ० १४२

<sup>&</sup>quot;बाटस, जिल्द १, ५० २६६

दवही, पूठ ३००

श्रंबाला जिले में स्थित थानेश्वर पंजाब के सीमाप्रांत के निकट था। ऐसी श्रवस्था में क्या यह संभव था कि थानेश्वर के राजा प्रभाकरवर्द्धन का प्रभाव पश्चिम की श्रोर पंजाब के कुछ भाग में न रहा हो ? श्रवः यदि हर्ष की पश्चिमी राज्य-सीमा सवला श्रंथवा संभवतः व्यास नदी तक विस्तृत रही हो तो इसमें श्राश्चर्य करने की बात ही क्या है ?

पो-लि-ए-टो-लो (पार्यात्र अथवा परियात्र):—हेनसांग के अनुसार इस देश का राजा वैश्य जाति का था। वह इस देश के राजा का उल्लेख करता है, अतः हमारे सिद्धांत के अनुसार प्रतीत होता है कि यह एक स्वतंत्र राज्य था। राज्यवद्धंत की हत्या के अनंतर जब हर्ष शशांक से प्रतिशोध लेने के लिए ससैन्य प्रस्थान कर रहे थे, उस समय मार्ग में उनके साथी राजाओं ने पारियात्र, गुर्जर आदि देशों के संबंध में जो कुछ कहा था उसका। उल्लेख हम अगर एक स्थल पर कर चुके हैं। इर्ष को प्रोत्सा-हित करने के लिए अलंकारपूर्ण भाव से उन्होंने जो कुछ कहा था, उसका आश्य वह था कि पारियात्र आदि देशों पर विजय प्राप्त करना वहा आसान है। इस कथन से यह प्रकट होता है कि पारियात्र देश उस समय स्वतंत्र था। संभव है कि वाद को इस देश पर भी महाराज हर्ष की प्रभुना स्थापित हो गई हो।

पारियात्र देश से चलकर हिनसांग मथुरा पहुँचा। मथुरा से लेकर नेपाल राज्य तक जितने भी छो दे बड़े देश उस समय थे वे सब महाराज हुए के साम्राज्य के द्यांतर्गत थे। हो नसांग इन देशों के राजाओं का उल्लेख नहीं करता। उसका मौनाव- क्षेत्र हमारे उक्त कथन का समर्थन करता है। इन द्यांन देशों की कुल संख्या कान्यकुरूज को छोड़ कर १६ थी। उनके नाम ये थे:—(१) मथुरा (२) स्थानेश्वर (३) शुक्त = वर्तमान सुधगाँव र

र्भहर्षचरितं पृ० रद्

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कनिंघम, 'एर्यंट जीयफ्री श्राफ़ इंडिया' पू० ३४५ः

(४) पो-लो-हिमो-पु-लो ( ब्रह्म पुरुष ) (४) कु-पी-संग-न (गोवि-शान<sup>५</sup>)=वर्तमान काशीपुर, रामपुर श्रीर पीलीभीत के जिले (६) ख्रा-हि-चि ता-लो ( अहिछ ३३ )= रहेलखंड का पूर्वी भाग 🙌) पि-लो-शन-ना = कालोनदा के तट पर स्थित ख्रतरं जीखेरा में उं उसीका व्वंसावशेष पाया जाता है ४ (८) कपित्थ अथवा सांकश्य' '= त्राधुनिक संकित्स<sup>र</sup> (६) अयुते " = त्राधुनिक त्रयोध्या (१०) अ-ए-मु-क = अयोमुख अथवा हयमुख = गंगा के उत्तरी तट पर स्थित वर्तमान डींडियाखेराण (११) प्रयाग (१२) कोशांबी= इलाहाबाद जिले का कासम गाँव जो यमुना के पूर्वी तट पर इलाहाबाद शहर से लगभग ४० मोल दूर है (१३) विशोक (१४) शि-लो फा-सि-ति (स्रावन्ती) = वन्ती दिले में। स्थित राप्ती नदी के दिल्ला तट पर वर्तमान सहेत-महेत (१४)राम अथवा राम-ग्यम यह छोटा सा देश नेपाल को वराई में स्थिव था (१६) कुशी-नगर = श्राधुनिक कसिया (१७) पो-लो-ना-सी = श्राधुनिक वारा-णसी (१=) फे-रो-ली ( वैशाली )= आधुनिक वसाड़ या वसाढ़ श्रीर उसीके पास का गाँव वखारा। यह जिला मुजपकंरपुर में पटने दे २७ भीत पश्चिमोत्तर दिशा में है। (१८) फुलो-चिह अयीत् वृज्जियों का देश।

मधुरा से नेपाल वक विस्तृत भू-भाग के अंदर इन अधीन

<sup>ै</sup>कनियम, 'एंश्यंट जीमकी स्त्राफ़ इंडिया' पृ० ३५५

वही, पृ० ३५७

<sup>&</sup>lt;sup>ठ</sup>बही, पृ० ३५६

४वही पृ० ३६५

<sup>&</sup>lt;sup>ष</sup>वही. पृत्र ३६८

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>वाडर्ष, जिल्द १, पृ० २५४

<sup>&</sup>quot;कर्निषम, 'एंश्यंट जोप्रफ़ी ग्राफ़ इंडिया्', पृ० ३८७

<sup>&</sup>lt;िसम्म, 'ञ्चर्ली हिस्ट्री त्राफ़ इडिया', पु०.३१

धृवतेन ने ही अधीन था। अतः सिद्ध होता है कि जैसी राज-नी तक स्थित वजभी की रही होगी वैसी ही मो-ला-पो की भी रही होगी।

फल-ि (वलमी): -वलमी का राजा मालवा के मूतपूर्व राजा शीलादित्य का भतीजा और का म्यकुठ जावीश शीलादित्य का दामार था। उसका नाम तु-लो-पो-पो-त अर्थात् श्रुवमष्ट था। उसका मिज ज बड़ा उतावला और विचार बड़ा संकुचित था। किंतु वर् बौद्ध धर्म का सच्चा अनुयायी था। कहा जाता है कि यह श्रुवमष्ट शीलादित्य धर्मादित्य प्रथम का भतीजा श्रुवसेन द्वितीय हो था। श्रुवसेन द्वितीय (६२६—६२६ ई०) के संबंध में कुत्र उल्तेख पाए गए हैं। बौद्ध श्रंथ मंजुश्रीमूलकल्प के अनु-सार श्रुव 'सेवक, कृपण तथा मूर्ख था। हे हेनसांग भी श्रुव-मष्ट को संकुचित विचार और उतावले मिजाज का बतलाता है। इससे विदित हाता है कि उक्त जैन-श्रंथ के रचयिता और चीनी यात्रो दोनों एक ही व्यक्ति को ओर संकेत करते हैं। ऐसी अवस्था में यह परिसाम निकालना असंगत न होगा कि श्रुवमष्ट और महाराज हर्ष के बीच बरावरी का मैत्री-संबंध नहीं था, बल्कि वह हर्ष का एक अधीन राजा और मित्र था।

हम पहले ही यवा चुके हैं कि हर्ष द्वारा पराजित होने के बाद वलमी के राजा ने (गुजर राजा) दह दिवीय के यहां शरण ली। याद को महाराज हप और वलमी के राजा के बीच एक संधि हुई, जिसके अनुसार धुवभट्ट ने हर्ष की लड़को के साथ अपना विवाह किया। इसमें संदेह नहीं कि इस संधि में उसे हर्ष की रक्खें हुई शर्तों को ही स्वोकार करना पड़ा था। इससे वलमी के राजा की एड अधीनता मालूम होता है। इस संधि के करने में हर्ष का

वाटर्स, जिल्द २ पृ० २४६

रजायसवाल, 'इंपीरियल हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', ए० २४

जो कुछ भी उद्देश्य रहा हो, पर इतना तो स्पष्ट ही हो जाता है कि ध्रुवभट्ट ने हर्प की कुछ अधीनता स्वीकार को। कुछ विद्वानों का कथन है कि यह संधि हर्प की राजनीतिक चाल थी। इसके द्वारा उन्होंने पुल रेशिन के विरुद्ध अपनी स्थित को हढ़ करने का प्रयत्न कया। जो कुछ भी हो. उपर निकाले हुए परि-एाम के अनुसार हमें यह मानना पड़ेगा कि पश्चिमी मालवा अथवा मो-ला-पो अपने अधीन राज्यों के सिहत महाराज हप के प्रभाव-तेत्र के अंतर्गत आ गया था। प्रवमट्ट प्रयाग की धार्मिक-सभा में भी उप स्थत हुआ था। किंतु इससे यह प्रमाणित करने की चेज्टा करना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता कि वलभी का राजा हप के अधीन था। वह हप का दामाद था। अतः ऐसे महत्वपूर्ण उत्मव पर एक संबंधी की हैसियत से उपस्थित होना उस कि लिए द्यावश्यक था।

कु-चे-लो श्रथवा गुर्जर : यहां का राजा जाित का ज्ञिय था। राजधानी का नाम पि-लो-मो-लो अर्थान् भीनमल = (ऋधु-निक वलमर) था। राजा एक युवकथा और अपनी बुद्धि एवं पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था। थौद्ध-धर्म का वह अनुयायी था और प्रतिभासंपन्न योग्य व्यक्तियों को आश्रय देवा था। इस वात का हमें तिनिक भी प्रमास नहीं मिलता कि यह राज्य हर्ष के अधीन था।

चिह-चि-टो (चिचिटो ): - चिचिटो अर्थात् जंमोटी 3

<sup>े</sup> बाटर्स, जिल्द २, १० २४६

वही, पृत्र २५०

उत्राजकल वर्ड विद्वान इस विचार से सहमत नहीं हैं। विविद्यों को जैजावसुक्त से समीकरण नहीं किया जा सकता। यह नाम जयशक्ति (जेजा) राजा के नाम पर स्थिर किया गया था और भुक्ति प्रांत रेशब्द जोइकर प्रदेश का नाम जैजावसुक्त पढ़ा ( दाइनेस्टिक हिस्ट्री आफ्र नार्न इंडिया मा० २ ए० ६६६) — सं०

( अथवा जेजाक मुक्ति ) आधुनिक बुंदेल खंड प्रदेश का नाम था। यहाँ का "राजा एक ब्राह्मस्था। वह बौद्धधर्मका पक्का अनुयायी था। दूसरे देश के विद्वानों ऋौर योग्य व्यक्तियों को वह प्रोत्साहित करता था। ऐसे लोग अधिक संख्या में उसके यहाँ उपस्थित थे।" यह देश हर्ष के ऋधीन नहीं था।

मो-ही-रसु-फ-लो-पु-लो १ (महेश्वरपुर ).—चंबल श्रौर सिंध निद्यों के बीच स्थित खालियर के इद्-िगिद् का प्रदेश ही महे-श्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग तिखता है कि 'यहाँ का राजा नाह्यस था, वह बौद्धधर्म का अनुयायी नहीं था'। यह देश भी हर्ष के ऋधीन नहीं था।

सिंध-इसके श्रधीन तीन राज्य थे :--एटीन-पो-चिह-लो, पि-टो-शिह-लो ( आधुनिक हैदराबाद अथवा नीरन कोट? ), अफंतू ( छाधुनिक ब्राह्मनाबाद या खैरपुर का प्रदेश<sup>3</sup> ) यहाँ का राज शूद्र जाति का था श्रीर बौद्धधर्म का सच्चा श्रनुयायी था। यह शुद्र राजा कौन था यह ववलाना कठिन है। अधिक उल्लेख-नीय वात तो यह है कि वासभट्ट के अनुसार हर्ष ने "सिंध के राजा को चूर कर दिया श्रीर राजलक्ष्मी श्रर्थात् राजा के धन-संपत्ति को ले लिया। ४११ यदापि बास के इस स्पष्ट कथन को अस्वीकार कर देना कठिन है तथापि सिंध को कन्नौज का करद्-राज्य मानना श्रावश्यक नहीं है।

अपर किए हुए विचार से अब हम निम्न-लिखित निष्कर्ष निकालते हैं। हर्प के साथ जिन राजा छों का राजनीविक संबंध था वे तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं:—(क) जिन

<sup>ै</sup>वाटर्स जिल्द, १ पृ० २५१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कनिंघम, 'एंश्यंट जोग्रफी श्राफ़ इंडिया',पृ० २७८-२८२

³ वही, पृ० २७०

४ त्रत्र पुरुपोत्तमेन विधुराज प्रमध्य लक्ष्मीरात्मीयाकृता—'हर्ष-चरित' पृ० १३६

प्रदेशों के संबंध में हैनसांग मीन है वे कन्नीज-राज्य के अंतर्गत सिम्मिलित थे। (ख) इनके अतिरिक्त कुछ और प्रदेश थे जो अर्द्ध-स्वतंत्र थे और हर्ष की अपना स्वामी मानते थे। (ग) कुछ एक्य ऐसे थे जो कन्नीज-के साथ मैत्री-सूत्र में वँधे हुए थे। ये राज्य स्वतंत्र थे किंतु तो भी उनके राजा अरपष्ट रूप से हर्ष वी श्रेष्ठता को स्वीकार करते थे। 'क' समृह में कुल ३१ राज्य थे। उनकी राजनीतिक स्थिति के विषय में चीनी यात्री विल्कुल मौन है। उसका ख्याल था कि महाराज हर्ष के राज्य इतने अधिक असिद्ध हैं कि उनकी राजनीतिक स्थिति कि स्थिति का विशेष रूप से उल्लेख करना अनावश्यक है। निम्नलिखित राज्य इस समृह में शामिल थे:—

(१) कुल्हो य कुल्लू (२) शे लो-तू-ल् या शवद्र देश (३) मो-तू-लो या मथुरा (४) स-वा-नी-सन-लो या थानेश्वर (४) श्रघ्र (६) धो-लो-हिह-मो-पु-लो या ब्रह्मपुर (७) की-पी-संग नो = गोविशान (६) खो-हि-चि-वो-लो या ख्रहिछ्न, (६) पि-लो-शन-नो या ख्रवरंजी खेरा (१०) किपत्य ख्रथवा संकिरस (११) श्र-यु-ते या ख्रयोष्या (१२) ख्रय-मु-ख या ढोंडियाखेर (१३) प्रयाग (१४) कौशांयी (१४) पि-सो-क (१६) शि-लो-फा-सी-तू या श्रावस्ती (१७) राम या रामप्राम (१६) कुशीनगर (१६) पी-लो-ना-मो या वाराखसी (२०) फे शे-ली या वेशाली (२१) फु-लो-चिह या बुज्जि देश (२२) मगध (२३) इ-लन-न-पो-फे-टो या हिरख्य-पर्पव (२४) चन-पो या चंपा (२४) क-च् वेन-कि-लो या कजंगल (२६) पुन-ना-फा-वन-नो या पुंडू वर्द्ध न (२७) समतट (२६) तन-मो-लिप-वी या ताम्रलिलि (२६) कर्षमुवर्ष (३०) व-त् या उड़ीसा खोर (३१) कुंग-य-तू या कंगोध ।'

हम अपर इस वात की विवेचना कर चुके हैं कि किन-किन

१रमाशंकर त्रिपाठी, 'ग्रान दि एक्स्टेंट ग्राफ़ हर्पाल एंपायर', 'जर्नन ग्राफ् दि विहार-उदीसा रिकर्च सोसाइटी', १० ३६६

( श्रथवा जेजाक सुक्ति ) श्राधुनिक बुंदेल खंड प्रदेश का नाम था। यहाँ का "राजा एक ब्राह्मण्या। वह बौद्धधर्म का पक्का अनुयायी था। दूसरे देश के विद्वानों ऋौर योग्य व्यक्तियों को वह प्रोत्साहित करवा था। ऐसे लोग अधिक संख्या में उसके यहाँ उपस्थित थे।" यह देश हर्ष के ऋधीन नहीं था।

मो-ही-रसु-फ-लो-पु-लो (महेश्वरपुर) - चंबल और सिंध निद्यों के बीच स्थित खालियर के इद्-िगिद् का प्रदेश ही महे-श्वरपुर के नाम से प्रसिद्ध था। ह्वेनसांग तिखता है कि 'यहाँ का राजा बाह्मस था, वह बौद्धधर्म का अनुयायी नहीं था'। यह देश भी हर्ष के अधीन नहीं था।

सिंध-इसके श्रधीन तीन राज्य थे :-एटीन-पो-चिह-लो, पि-टो-शिह-लो ( आधुनिक हैदराबाद अथवा नीरन कोट? ), अफंतू ( छाधुनिक ब्राह्मनाबाद या खैरपुर का प्रदेश<sup>3</sup> ) यहाँ कृ राज शूद्र जाति का था श्रीर बौद्धधर्म का सच्चा अनुयायी था। यह शूद्र राजा कीन था यह बवलाना कठिन है। अधिक उल्लेख-नीय वात तो यह है कि बाए। भट्ट के अनुसार हर्ष ने "सिंध के राजा को चूर कर दिया श्रीर राजलक्ष्मी श्रर्थात् राजा के धन-संपत्ति को ले लिया। ४११ यद्यपि बास के इस स्पष्ट कथन को अस्वीकार कर देना कठिन है तथापि सिंध को कन्नौज का करद-राज्य मानना श्रावश्यक नहीं है।

ऊपर किए हुए विचार से अब हम निम्न-लिखित निष्कर्ष निकालते हैं। हर्प के साथ जिन राजाओं का राजनीतिक संबंध था वे तीन भागों में विभक्त किए जा सकते हैं:-(क) जिन

वाटर्स जिल्द, १ पृ० २४१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कनिंघम, 'ए्श्यंट जोप्रफी ग्राफ़ इंडिया',पृ० २७**८-२८२** 

³ वही, पृ० २७०

४ यत्र पुरुपोत्तमेन सिधुराज प्रमध्य लक्ष्मीरात्मीयाकृता—'हर्षं-चरितं, पृ० १३६

## हर्षे का साम्राज्य

इन तीनों समूहों के राष्यों की राजनीतिक रिथित आलग-अलग दिखानी होगी। हम कह सकते हैं कि हुए के राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वतमान संयुक्त प्रांत, विहार, बंगाल, कोंगोद सूईत उद्गीसा खोर बलभी, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा सिंघ के प्रदेश सम्मिलित थे। खंतिम चार देशों पर हुई प्रत्यच रूप से शासन नहीं करते थे, किंतु ये उनके प्रभाव-चेत्र में खबश्य ही सम्मिलित थे।

महाराज हुन के साम्राज्य के विस्तार को बहुत श्रिषक घटा या बढ़ कर करना ठाक नहीं है। होनसांग, तथा दक्षिण लेकों के सम्मिलत प्रमाणों की श्रवहेलना हम सहज ही नहीं कर सकते।। साथ ही यह करना भी श्रापत्ति से खाली नहीं है कि हुप उत्तरी भारत के श्रंतम महान् सम्राट् थे श्रीर उनकी प्रभुवा विष्याचन के उत्तर पायः संपूर्ण देश पर फैली थी। हुप के पर-वर्वी कन्नीज का राजा यशावर्मा, काश्मीर का राजा लिलतादित्य, गुर्जर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्म-पाल श्रादि किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे। महानवा में ये सब श्रीहर्ष की बराबरी करनेवाले थे।

कारखों से ये राज्य हर्ष के अधीन माने गए हैं। उनमें से इड़, प्रदेशों के संबंध में कितपय अन्य स्वतंत्र प्रमाणों की सहायता से यह सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज हर्ष के साम्रा-डय में सम्मिलित थे। इन सब प्रमाणों का सारांश हम यहाँ एकः त्रित रूप से देते हैं: थानेश्वर हर्ष के पैतृक राज्य का एक अंग था वं मखेरा के फलक से यह सिद्ध होता है कि ऋहिछत्र हर्प के सामाज्य के अंदर शामिल था। इसी प्रकार मधुवन के फलक इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्रावस्त्रों उन के साम्राज्य के श्रांत-र्गत सम्मिलित था । प्रयाग में श्रोहर्ष दान विवरित करते थे। इससे निश्चय होता है कि वह हर्ष के राज्य के बाहर नहीं था। 'जीवनी' में हर्ष को मगध का राजा कहा गया है। श्रतः ज्ञात होता है कि मगध भी उसके राज्यांतर्गत था। हमारे पास कोई कारख नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यवा में कुत्र संदेह करें 💡 इसके र्यावरिक्त नालंद मंठ के समीप हैनसांग ने पीवल के पत्रों से छाया हुआ एक विहार बनवायाथा । यदि हर्ष उस देश के राजा न होते तो यह कैसे संभव हो सकता था। पूर्वी भारत की श्रोर जाते समय शीलादित्य ने काजंगल में द्रवार किया था। दूसरे राजा के राज्य में वे अपना दर गर कैसे कर सकते थे १ कुछ समय तक वे उड़ीसा में शिविर डालकर ठहरे थे; यही नहीं चन्होंने जयसेन नामक व कि को उड़ीसा प्रदेश के द० बड़े-गड़े नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्यपि उसने स्वीकार नहीं किया।

दूसरे अर्थोत् 'ख' सम्इ में मितपुर, उउनेन, वलभी, मो-ला-पो तथा उसके अधीन राज्य आनंदपुर. किचा या कच्छ (अथवा खेदा) सौराष्ट्र अथवा दिल्ला काठियावाद तथा संभवतः सिंध राष्ट्रय सम्मिलित हैं।

वीसरे अथीत् ग' समृह में कामरूप का राज्य शामिल है। अवः महाराज हप शीलादित्य के साम्राध्य के मानचित्र में इन तीनों समूरों के राष्यों की राजनीविक स्थित अलग-अलग दिखानी होगी। हम कह सकते हैं कि हुए के राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान संयुक्त प्रांत, विहार, बंगाल, कोंगोद सुद्दित उद्दीसा खोर बलभी, पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा सिंघ के प्रदेश सम्मिलित थे। खंतिम चार देशों पर हुई प्रत्यच रूप से शासन नहीं करते थे, किंतु ये उनके प्रभाव-चेत्र में अवश्य ही सम्मिलित थे।

महाराज हर्ष के साम्राज्य के विस्तार की बहुत श्रिष्ठिक घटा या बढ़ाकर कहना ठाक नहीं है। होनसांग, तथा दक्तिसी लेकों के सम्मिलत प्रमार्गों की श्रवहेलना हम सहज ही नहीं कर सकते।। साथ ही यह कहना भी श्रापत्ति से खाली नहीं है कि हुप उत्तरी भारत के श्रंतम महान् सम्राट् थे श्रीर उनकी प्रभुवा विष्याचन के उत्तर पायः संपूर्ण देश पर फैली थी। हर्ष के पर-वर्षी कन्नीज का राजा यशावर्मा, काश्मीर का राजा लिलतादित्य, गुर्जर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्म-पाल श्रादि किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे। महानता में ये सब श्रीहर्ष की बराबरी करनेवाले थे।

कारखों से ये राज्य हर्ष के अधीन माते गए हैं। उनमें से इक प्रदेशों के संबंध में कविषय अन्य स्वतंत्र प्रमाणों की सहायवा से यह सिद्ध होता है कि वे निश्चय ही महाराज हर्ष के साम्रा-ष्य में सम्मिलित थे। इन सब प्रमाखों का सारांश हम यहाँ एक<sub>्स</sub> त्रित रूप से देते हैं: थानेश्वर हुई के पैतृक राज्य का एक अंगे था वंत्रखेरा के फलक से यह सिद्ध होता है कि ऋहिछत्र हर्ष के साम्राज्य के अंदर शामिल था। इसी प्रकार मधुक्त के फलक इस बात को सिद्ध करते हैं कि श्रावस्ता उन हे साम्राज्य के र्यंत-र्गत सम्मिलित था। प्रयाग में श्रीहर्ष दान वितरित करते थे। इससे निश्चय होता है कि वह हर्ष के राज्य के बाहर नहीं था। 'जीवनी' में हर्ष को मगध का राजा कहा गया है। स्रतः ज्ञाव होवा है कि मगध भी उसके राज्यांवर्गव था। हमारे पास कोई कारण नहीं है कि इस प्रमाण की सत्यता में कुछ संदेह करें 😜 इसके श्रविरिक्त नालंद मंठ के समीप हैनसांग ने पीवल के पत्रों से छाया हुआ एक विहार बनवाया था। यदि हर्ष उस देश के राजा न होते तो यह कैसे संभव हो सकता था। पूर्वी भारत की छोर जाते समय शीलादित्य ने काजंगल में दरवार किया था। दूसरे राजा के राज्य में वे अपना दर गर कैसे कर सकते थे ? कुछ समय तक वे उड़ीसा में शिविर डालकर ठहरे थे; यही नहीं उन्होंने जयसेन नामक र कि को उड़ीसा प्रदेश के ८० वड़े-गड़े नगरों का लगान दान कर दिया था, यद्या उसने स्वीकार नहीं किया।

दूसरे अर्थात् 'ख' सम्इ में मितपुर, उड़तेन, वलभी, मो-ला-पो तथा उसके अधीन राज्य आनंदपुर, किचा या कच्छ (अथवा खेदा) सीराष्ट्र अथवा दिल्ला काठियावाद तथा संभवतः सिंध राष्ट्रय सम्मिलित हैं।

वीसरे अथीत् ग' समृद् में कामरूप का राज्य शामिल है। अवः महाराज इप शीलादित्य के साम्राध्य के मानचित्र में इन तीनों समूहों के राष्यों की राजनीतिक स्थिति सलग-त्रलग दिखानी होगी। हम कह सकते हैं कि हप के राज्य में पूर्वी पंजाब का कुछ भाग, वर्तमान संयुक्त प्रांत, विहार, वंगाल, कोंगोद सुहत उद्दोसा छोर वलभी. पूर्वी मालवा, पश्चिमी मालवा तथा सिंघ के प्रदेश सम्मिलित थे। छोतिम चार देशों पर हप प्रत्यच रूप से शासन नहीं करते थे, किंतु ये उनके प्रभाव-चेत्र में अवश्य ही सम्मिलित थे।

महाराज हुए के साम्राज्य के विस्तार को बहुत अधिक घटा या बढ़ाकर करना ठाक नहीं है। हेनसांग, तथा दृ जिसी लेकों के सम्मालत प्रमाणों की अबहेलना हम सहज ही नहीं कर सकते।। साथ ही यह करना भी आपत्ति से खाली नहीं है कि हुए उत्तरी भारत के अंतम महान् सम्राट् थे और उनकी प्रभुता विष्याचन के उत्तर पायः संपूर्ण देश पर फैली थी। हुए के पर-वर्ती कन्नीज का राजा यशावर्मा, काश्मीर का राजा लिलतादित्य, गुर्जर प्रतिहारों का राजा मिहिरभोज, पालवंश का राजा धर्म-पाल आदि किसी प्रकार उनसे घटकर नहीं, किंतु समान थे। महानता में ये सब श्रीहर्ष की बराबरी करनेवाले थे।

## पंचम अध्याय

## हर्ष के समसामयिक नरेश

सातवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में, उत्तरी भारत के समस्त राजाश्रों में महाराज श्रीहर्व निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ थे। किंतु उनके कितपर्य समकालीन नरेश भी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम किसी प्रकार विस्मरण नहीं कर सकते। उनमें से एक शशांक था। उसने उत्तरी भारत के विशाल साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए बड़ा साहसपूर्ण प्रयत्न किया। यदि वह अपने इस प्रयत्न में सफल हुआ होता तो आज उत्तरी भारत का इति-हास हमें दूसरे ही रूप में लिखा हुआ मिलता। महाराज हर्ष का दूसरा समकालीन राजा दिन्छ का मुलकेशी द्वितीय था। उसके दुर्भाग्य से उसे वास्तुभट्ट की भाँति कोई जीवन-चरितकार नहीं मिला। किंतु उसके संबंध में जो कुछ भी वृत्तांत हमें ज्ञात है वह इस बात को सिद्ध करने के लिए प्रयीप्त है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी श्रीहर्ष से भी बढ़कर पराक्रमी था। इस श्रध्याय में हम हर्ष के ऐसे ही कविषय समसामयिक नरेशों का संनिप्त परिचय हेंगे।

## शशांक

सर्वप्रथम हम उनके प्रवल प्रतिहंदी—तथा समकोटि के रातु शशांक की चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास में शशांक एक ऐसा व्यक्ति है जिसका पूर्ण विवरण प्राप्त करने के प्रयत्न में इतिहास को हैरान हो जाना पड़ता है। श्रीहर्प का विवरण देते समय हेनसांग उसे कर्णसुवर्ण का दुष्ट राजा श्रीर वौद्ध-धर्म का उच्छेदक वतलाता है श्रीर कहता है कि उसने श्रीप्रभाकरवर्द्धन के च्येष्ठ पुत्र राजवर्द्धन को धोखा देकर मारा। चीनी यात्री ने श्रन्य श्रनेक स्थलों पर शशांक द्वारा वौद्ध धर्म पर किए गए

<sup>्</sup>बार्स, जिल्द १, ए० १४३

श्रत्याचारों का उल्लेख किया है। उदाहरणार्थ एक स्थान पर यह लिखता है कि उसने पाटलिपुत्र के एक पत्थर पर श्रंकित युद्ध के पद-चिह्नों को मिटाने का ययत्न किया श्रोर जब उसका सुव प्रयत्न विफल सिद्ध हुआ तब उसने उस पत्थर को गंगा में फेंकवा दिया। पक दूसरे स्थान पर वह एक विशाल नगर का उल्लेख करता है जो कुशीनगर के निकट भगवान युद्ध के देहा-वयव-विभाग-सूचक स्तूप के दक्षिण-पश्चिम की श्रोर स्थित था। इस नगर में भिद्ध यात्रियों के स्वागत-सत्कार के लिए एक मठ था। शशांक के श्रत्याचार से इन वीद्ध-भिद्धश्रों की संस्था नष्ट हो चुकी थी।

श्रन्यत्र वह लिखवा है कि हाल में बीद्ध धर्म के शत्रु श्रीर उत्पीद्क शशांक ने वोधि-घृत्त को काटकर गिरा दिया, जल वक इसकी जहां को नष्ट कर दिया श्रीर जो इह बचा उसे जला दिया। कितपय मास के उपरांत मगध के सिंहासन पर श्राक्ट्र महाराज श्रशोक के श्रांतिम वंशधर पूर्णवर्शों ने धार्मिक युक्तियों के द्वारा उस वृत्त को पुनक्डजीवित किया, एक रात को वह युत्त स्म कीट ऊँचा हो गया। श्रांग चलकर वोधगया के मंदिर का वर्णन करते हुए होनसांग कहता है कि राजा शशांक ने युद्ध की मूर्ति को हटाकर उसके स्थान पर शिव की मूर्ति स्थापित करने का उद्योग किया; किंतु वह श्रपने प्रयत्न में विफल हुआ। इस प्रकार यात्री के कथनानुसार वौद्ध-धर्म के प्रधान केंद्र को शशांक की धार्मिक श्रमहिष्णुता के कारण भारी त्ति उठानी गड़ी। पूर्व में गया तथा कर्णसुवर्ण पहुँचने के समय (६३७ ई०) वह शशांक को श्रासत्र-भूतकालीन राजा बतलाता है।

वारर्स, जिल्द २, १० ६२

वही, ५० ४३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ० ११५

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>वही पृ० ११६

ह्वेनसांग के अनंतर अब हम पाठकों का ध्यान महाकवि वाण की छोर छाकर्षित करेंगे छौर यह बतलाने का प्रयत्न करेंगे कि उसने शशांक के विषय में क्या लिखा है। डा० राधा-गोविंद बसाक का यह कथन बिल्कुल सत्य है कि संपूर्ण हर्ष 🍫 चरित में बाख ने कहीं भी शशांक के नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, विलक उसकी श्रीर कैवल गौड़ाधिपति कहकर संकेत किया है। जिस समय कुंतल ने राज्यवर्द्धन की अपटपूर्ण हत्या का भीषण संवाद महाराज हर्ष को सुनाया उस समय श्री हर्ष ने शोक तथा क्रोध के आवेश में गौड़ाधिपति पर उसकी खनुपस्थिति में निंदापूर्ण शब्दों की बौछार की। उन्होंने गौड़ा-घिपति को गौड़ाधिपांधम<sup>2</sup> तथा श्रनार्य<sup>3</sup> कहा । उनके कथनानु-सार निदाघकाल के रिव से भी अधिक भयंकर अऔर श्वपाक से भी ऋधिक हीन" थां। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि उस्ह पापी का नाममात्र लेने से मेरी जिह्ना पाप मल से लिप्त हो जावी है। प्रधान सेनापित सिंहनाद ने हर्ष को शोक का परित्याग करने तथा अवसर के अनुकूल काम करने के लिए उद्बोधित एवं उत्साहित करते समय गौड़ाधिप को दुष्ट गौड़भुजंग कहा। (° यही नहीं, उसने उसके लिए भीरुता तथा चरित्र-हीनता सूचक

€'

वसाक 'हिस्ट्री ग्राफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', ए० १३६

२ गीडाधिपाधमपहाय कस्तादृशं महापुरुव .... मुक्तरास्त्रं ... मृत्युना शमयदायम्—'हर्पचरित', १० २५६

अन्नार्यं च तं मुक्त्वा ... केषां मनःसु न कुर्युरार्यशौर्यगुणाः पचपातं —'हर्षचरित'. पृ० २४६

<sup>\*</sup>निटाघरवेरिव उग्रस्य—'हर्पंचरित'. पृ० २५६

**<sup>&</sup>quot;श्रमाकोऽिं क इयमाचरेत्— हर्पंचरित', पृ० २५६** 

<sup>े</sup>नामारिचयह्नतोऽस्य पायकारिणः पापमतेन लिप्यत इव मे जिह्ना - 'इर्षचरित', पृ० २५६

<sup>\*</sup>दूष्ट गौड भुजंग.....'हर्षं चरित' go २६२

श्रन्य पर्गे का भी प्रयोग किया। उसने कहा क्या ऐसे कावर हृद्ययाले राजा के यहाँ लक्ष्मी दो दिन के लिए भी ठहर सकती हैं। एक अथवा दो और स्थानों पर भी गौड़-राजा का उल्लेख मिलता है। जिस दिन कामरूप के नरेश भास्करवर्मा का दूत हंसवेग संधि का प्रस्ताव लेकर महाराज हुए के पास आता है उस दिन की संध्या का वर्णन करते हुए बाए लिखना है कि प्राची दिशा मानो 'गौड़ापराध' से शंकित होकर श्याम पड़ गई।

कामरूप के राजदूत हंसवेग का विदा करने के पश्चात् हर्ष को भांक्षी मिला। मालवराज की संपूर्ण सेना के सहित आकर उसने श्रीहर्ष को सूचित किया कि जब महाराज राज्यवर्द्धन का स्वर्गवास हो गया और कान्यकुटज पर किसी गुप्त नामक ध्यक्ति ने अपना श्रीधकार स्थापित कर लिया, तब राज्यश्री ने कारा-गार से निकल कर सपरिवार विध्य के बन में प्रवेश किया। इस संवाद को सुनकर हर्ष ने राज्यश्री को हुँ द लाने का भार स्वयं श्रपने ऊपर प्रहण किया और भांही को गौद-राजा के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए भेजा।

उपरोक्त उल्लेखों के श्राविरिक्त वाण ने श्रपने 'हपेचरित' में एक श्रन्य स्थान पर शशांक के राजनीविक महत्व के उदय का उल्लेख प्रच्छन्न स्प के किया है। विवादप्रस्त पद जिसमें उक्त प्रच्छन्न उल्लेख मिलता है, इस प्रकार है:—"प्रकटकर्लक-मुद्यम'नम्.......श्रकाशत श्राकाशे शशांकमंडलम् । ४॥।

<sup>ै</sup>कातरस्य तु शशिन इव हरिग्रहृदयस्य पाग्हुरष्टुष्ठस्य कुतो द्विरात्र-मिर निश्चला लक्ष्मीः—'हर्षचरित' पृ० २६०

भौडापराघरांकिनी इव स्यामतां प्रपेदे दिक् प्राची—'हर्पचरित',

उदैव देवभूयंगते देवे राज्यवर्धने गुप्तनामा च रहीते कुरारथले देवी राज्यक्षीः पश्चिर्य वंधनात् विध्यादवी सपरिवार प्रविप्टीत लोकतो वार्जामभूणवर्म् । 'हर्पचरित', पृ०—३०२-३०३

४ दर्पचरित', पृ० २४६

'हर्षचरित' के अंग्रेजी अनुवादकों (कावेल एवं टामस) को षष्ठ उच्छवास के 'देवोपि हर्षः' से लेकर 'शशांकमंडलम्' तक पद में अनेक महत्वपूर्ण वातें दृष्टिगोचर हुई हैं। उनका कथन है कि "इस पद में विधित रक्त वर्धमय सूर्यास्त से रक्तपूर्ण युद्धोंई का अभिप्राय है ! चक्रवाक-मिथुनों का वियोग आवाओं के वियोग का सूचक है, अनभनाती हुई मिल्लकाएं बाखों को सूचित करती हैं, कलंक युक्त चंद्रमा का उदय गौड़ नरेशों की शक्ति के श्रभ्युदय का द्योतक है। श्रंतिम बात महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा के लिए प्रयुक्त शब्द (शशांक) 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर के इस कथन का समर्थन करता है कि गौड़ राजा का यही नाम ( जिसे ह्वेनसांग ने काचे-चाङ-किया लिखा है ) था3"। 'हर्षचरित' की एक हस्त-लिखित प्रति में उसका नाम नरेंद्रगुप्त लिखा है। ४ यदि टीकाकार का उक्त कथन ठीक है तो है हम को यह अवश्य खीकार करना पड़ेगा कि बास ने शशांक शब्द का प्रयोग कर प्रच्छन्नरूप से गौड़-राजा का नामोल्लेख किया है । 'हर्षचरित' के टीकाकार ने गौड़-राजा का नाम शशांक वतलाया है।

डा॰ वृतार का यह कथन कि 'हर्ष'चरित' की एक हस्त-तिखित प्रति में गौड़-राजा का नाम नरेंद्रगुप्त दिया हुन्ना है, मनोरंजक तथा विचारखीय है। उनका यह कथन यह प्रमाणित

९ इपंचरित्, पृ० २४५-४६

रतथाहि कतोऽन्तो विनाशो येन स शशांकनामा गौड़ाधिपतिः, शंकर की टीका--'हर्षचरित', पृ॰ २४१

³'हपँचरित्त', कावेल एवं टामस का ऋतुवाद, परिशिष्ट बी, पृ०ः २७५, नोट १६८-२६०

४ ब्लर महोदय ने एपियाकिया इंडिका, जिल्द १, पृ० ७० में 'इपंचरित' की उस इस्तलिखित प्रति का उल्लेख किया दे जिसमें याका को नरेंद्रगुप्त कहा गया है।

करता है कि शशांक का संबंध गुप्त राजवंश से था। इसके श्रतिरिक्त उससे यह भी सृचित होता है कि भारत के अन्य श्रनेक प्राचीन राजाओं की भाँ वि उसका एक दूसरा नाम नरेंद्र-ुगुप्त भी था, जैसा कि स्वर्गीय श्री राखालदासजी वनर्जी ने मुद्रादि प्रमाण से सिद्ध करने की चेष्टा की है। शशांक की कविषय स्वर्णमुद्राएं उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक मुद्रा के मुखपुष्ठ पर शिव की मूर्ति बनी हुई है, वे नंदी के बगल में वेंठे हुए हैं, दाहिनी श्रोर 'श्रीश' तथा नंदी के नीचे 'जय' शब्द लिखा हुआ है। दूसरी वरफ लक्ष्मी की मूर्वि अंकित है। उनके सिर पर दोनों श्रोर से दो हाथी जल डाल रहे हैं। देवी के दाहिनी चोर श्रीशशांक नाम श्रंकित है। यह सिका निरसंदेह शशांक का है। दो अन्य स्वर्ण-मुद्राएं भी जो अधिक संभवतः शशांक की हैं, कलकता के इंडियन म्यूजियम में सुरत्तिव हैं। इनमें से एक मुद्रा जेसीर जिले के अंदर अरुएखाली नदी के निकट स्थित मुहम्मदपुर के पास प्राप्त हुई है। इस मुद्रा के एक स्रोर राजा की मूर्ति बनी हुई है, वे एक पताँग पर बैठे हैं स्रौर उनके दोनों पारवें में एक एक स्त्री की मूर्वि स्त्रकिव है। दूसरी भोर लक्ष्मी की मूर्वि है, वे खड़ी हुई हैं श्रीर उनके चरणों पर हंस बैठा है। मुद्रा के मुख-पृष्ठ पर राजा के सिर के उपर 'यम' वथा पलँग के नीचे 'घ' श्रीर दूसरी श्रीर 'श्री नरेंद्रविनत' लिखा हुआ है।" दूसरी मुद्रा का प्राप्ति-स्थान खभी तक अज्ञात है। इसके एक छोर राजा की मृतिं है, वे धनुष-गाए लिए हैं। दूसरी छोर लक्ष्मी की मूर्ति है, वे कमल के ऊपर बैठी हैं छोर एक

<sup>&#</sup>x27;एलन, 'केटलॉग आफ कायंस इन दि वृटिश म्यूजियम', पृ० १४७-४८; नं० ६०६ से ६१२ तक। केटलॉग आफ कायंस इन दि इंडियन म्यूजियम', जिल्द १, पृ० १२१-१२२ नं० १८

देखिए, 'इंडियन म्यूजियम का केटलॉग', जिल्द, पू० २२, अनिश्चित नं० १

कमल हाथ में लिए हैं। पहली खोर राजा की बाम भुजा के नीचे 'यम' टाँगों के बीच 'च' और दृसरी छोर 'नरेंद्र विनत' लिखा हुआ है। इन मुद्राखों के खाधार पर स्वर्गीय डा० बनर्जी ने कहा था कि राशांक गुप्त-वंश ( अर्थात मगध के उत्तरकाली कृ गुप्त राजाओं के वंश) का था दे और संभवतः महासेनगुप्त का भवीजा था। डा० राधार्क मुद्द मुकर्जी का यह कथन है कि राज्यवर्द्धन के विरुद्ध मालवराज देवगुप्त के साथ शशांक ने एक गुट्ट किया था, इसी अनुमान पर अवलंबित है कि वे दोनों एक हो वंश के थे। 3

स्वर्गीय डा० वनर्जी का विचार था कि गुप्त-सम्राटों की भांति राशांक भी 'त्राद्त्य' की उपाधि से विभूषित था। उसकी पूरी उपाधि 'नरेंद्राद्त्य' थी। डा० वसाक का मत है कि 'महाशी-विष इय दुर्नरेंद्राभिभवशोषित' पद जिसका प्रयोग एक विशेषण् के रूप में वास ने हर्षवर्द्धन के लिए किया है, शशांक की त्रार संकत करता है। अन्य बहुसंख्यक पदों की भांति यह भी एक श्लेषात्मक पद है। इसका अर्थ है कि महाराज महान सर्प की भांति, एक दुष्ट नरेंद्र (राजा अथवा जादूगर) द्वारा किए गए अपमान पर कुद्ध थे"। हष के संबंध में 'नरेंद्र' शब्द का अर्थ केवल राजा अथवा उस नाम का कोई व्यक्ति हो सकता है।

ऊपर जिन वीन स्वर्ण मुद्राश्चों का उल्लेख किया गया है,

<sup>ै</sup>देखिए, इंडियन म्यूजियम का केटलॉग, ए० १२०, श्रानिश्चित नं० १

रदेखिए, डा० राखालदास वनर्जी का 'वांगालार इतिहास', ू

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>मुकर्जी; 'हपें', पृ० ७१

४'इपँचरित', पृ० २५६ । बसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री स्राफ् नार्थ इंस्टर्न इंडिया', पृ० १३⊏

५ नरेन्द्रो मंत्रशः राजापि शंकर की टीका, 'इर्पचरित', ए० २५६

हनमें से दूसरी मुद्रा के मुख-पृष्ठ पर श्री एन० के भट्टशाली को एक नाम 'समाचारदेव' लिखा हुआ दिखाई पड़ता है। किंतु यह पाठ संदेहात्मक है। समाचारदेव के वंश के साथ शशांक का । श्लेंचंध जोड़ने का विचार वस्तुतः वहुत ही निर्वल आधार पर अवलंवित है।

डा० वसाक ने कुछ श्रधिक विश्वसनीयस्प से यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि शशांक का संबंध जयनाग-वंश से था जिसका नामोलेल्ख कर्ण-सुवर्ष के राजा के रूप में एक ताम्र-लेख में मिलता है। इस वाम्र-लेख को डा० वर्नेट ने एपिप्राफिश्चा इंडिका (जिल्द १८, पृष्ठ ६०) में प्रकाशित किया है। उस लेख में 'उदुंबर' विषय का उल्लेख मिलता है। उदुंबर का राजा जय-नाग का एक सामंत था श्रीर उसका नाम नारायसमद्र था। ंमंजुशीमूलकल्प' डा० पसाक के इस सिद्धांव का समर्थन करता है। उसमें जयनाग वथा उदुंबर नगर का स्पष्ट उल्लेख है।

इस प्रकार लिपि-प्रमास से ज्ञात होता है कि छठी शवान्दी के छांतिम भाग में जयनाग नाम का एक राजा था जो कर्णसुवर्ण अथवा गौड़ (मध्य-वंगाल) में शासन करता था। यद्य पे 'मंजु-श्रीमूलकल्प' उसे शशांक का प्रायः उत्तराधिकारी ववलाता है; किंतु वास्तव में हमें उसे शशांक का पूर्ववर्ती छौर प्रभाकरवर्द्धन छथवा छादित्यवर्द्धन का समकालीन राजा सममना चाहिए।

ग्रंथ की शिथिल संस्कृत भाषा से यह प्रतीत होता है कि ग्रंथकार भाषने साधारण भविष्यवक्ता के रूप में यह योगित करता है कि भविष्य में एक गीड़ राजा होगा। उसके नाम के प्रारंभ में 'जय' तथा ग्रंतमें 'नाग' रहेगा।

भैभोलिटिकल हिस्ट्री श्राफ् नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३७ व्यक्ताक 'पोलिटिकल हिस्ट्री श्राफ् नार्थ-ईस्टर्न इंडिया', पृ० १३८ नागराजा समाहयो गीडराजा भविष्यति । श्रंते तस्य नृपे तिष्ठं जयाचा यर्णितद्विशो ॥

जयनाग का श्रस्तित्व एक प्रकार की उन मुद्राश्रों से भी प्रमाः णित होता है जो शंशांक की मुद्राश्रों से मिलती-जुलती हैं। उन के एक तरफ 'जय' लिखा है जो जयनाग का संचिप्त रूप है। दूसरी श्रोर लक्ष्मी बैठी हुई हैं श्रीर एक हाथी कुंमाभिषेक कर् रहा है। डा० बसाक का सिद्धांत श्रनुमान पर श्रवलंवित है, इसे वे स्वयं स्वीकार करते हैं। भविष्य में किसी दिन, खोज-द्वारा किसी मुद्रा श्रथवा लेख के उपलब्ध होने से उनका सिद्धांत सत्य प्रमाखित हो सकता है। यहां तक तो हमने शशांक के वंश के विषय में विवेचना की है, श्रव हम उसकी जीवन-यात्रा का कुछ वर्णन करेंगे।

जैसा कि शाहाबाद जिले के ऋंदर रोह्वासगढ़ के पहाड़ी क़िले में प्राप्त मुहर के लेख से प्रमाणित होता है, शशांक ने संभवतः एक सामंत के रूप में अपने जीवन-चेत्र में प्रवेश किया था। उसू मुद्दर पर 'श्रोमहासामंत्र शशांकदेवस्य' लिखा हुत्रा है। महासामत की उपाधि केवल अधीन राजा ही धारण करते थे। प्रश्न यह उठवा है कि शशांक का स्वामी कौन था ? वह किसके अधीन था ? उसका स्वामी निस्संदेह एक मौखरि राजा था । इम पहले ही कह आए हैं कि सर्ववर्मा तथा श्रवंतिवर्मा के समय में ही मौखरियों ने मगध पर श्रधिकार स्थापित कर लिया था। संभवतः हम यह अनुमान कर सकते हैं कि शशांक का संवंध मगध के गुप्त राजात्रों से था। हो सकता है कि जिस समय मौलरियों ने दिज्ञणी विहार पर विजय प्राप्त की, उस समय उन्होंने शशांक के राज्य को वहाँ क़ायम रहने दिया हो। यह भी संभव है कि वह साहसिक व्यक्ति रहा हो और अपने भारय की परीचा करने के के जिए वाहर गया हो। मगव के मोखरि-नरेशों के दरवार में पहुँच कर संभव हे वह अपने गुणों की वदौलत मौखरि-राज्य की अधीनना में रोहतासगढ़ का शासक हो गया हो। जो कुछ भी हो, असीम आकांचा का व्यक्ति होने के कारण वह अपनी

डस पराघीनता की स्थिति से संतुष्ट नहीं था। उसने समय के शासक को हानि पहुँचाकर अपने राजनीतिक प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार किया। उस समय मगध का शासक संभवतः मौखरियों क्का वंशधर पूर्णवर्मा था। रशांक ने, जो शिव का अनन्यभक्त था, इसी समय बौद्धों पर अत्याचार करना श्रोर मगध के बौद्ध धर्म-स्थानों को निष्ट-भ्रष्ट करना प्रारंभ किया। गया उसके इस घत्याचार का विशेषह्म से शिकार बना। नालंद का सर्वश्रेष्ठ वौद्ध विश्वविद्यालय भी कदाचित् ही उसके इस अत्याचार से वच सका हो। संपूर्ण आधुनिक विहार ने अवश्य ही उसकी श्रधीनता स्वीकार कर ली होगी। 'संजुश्रीमृलकल्प' के रचंचिता का कथन है कि शूरवीर राजा 'सोम' (शशांक) वनारस वक विस्तृत गंगा की तरेटी के प्रदेश पर शासन करेगा। इसके अनं-तुर शरांक वंगाल पर त्राक्रमण करने के लिए त्रवश्य ही स्रप्र-सर हुआ होगा। भारतीय इतिहास के मुग़लकालीन बादशाह शेरशाह की भांति उसने भी वंगाल प्रांत की संपन्नावस्था तथा सामरिक स्थिति के महत्व को श्रवश्य ही सममा होगा और उसे वत्कालीन राजा से ले लिया होगा।इसके लिए शशांक को संभ-वतः कोई युद्ध नहीं करना पड़ा था। उस समय वंगाल देश के विभिन्न राष्ट्रों में ही पारस्परिक शत्रुता थी, चारों खोर श्रराजकता का राज्य था। कम से कम, उस देश की अवस्था

<sup>े</sup>हिनसांग हमें वतलाता है कि भगध के सिंहासन पर आहड़ अशोक के अंतिम वंशघर पूर्णवर्मा ने उस बोधि वृक्त को पुनरुवजीवित किया, जिसे शशांक ने नष्ट कर दिया था। यह घटना वृक्त के नष्ट किए जाने के कुछ महीने बाद की है। पूर्णवर्मा ने यह चमत्कारपूर्ण काम निश्चय ही उस समय किया होगा जिस समय शशांक गौड़ देश में उपस्थित न रहा होगा। कनियम के मतानुनार पूर्णवर्मा मौत्वरि-वंश का राजा था। वितु महाराज अशोक मौर्य-वंश के थे। इससे ज्ञात होता है कि या तो हनिसांग ने मौखरि और मार्य के मेर को

तो बिल्कुल ही अनिश्चित थी। बंगाल का राजकीप विल्कुल रिक्त हो गया था। शशांक मध्य-बंगाल का शासक हो गया, और गौड़ाबिपित कहलाने लगा। उसकी विजय निश्चयतः प्रभाकर-वर्द्धन को मृत्यु (६०५ ई०) के कुछ पूर्व ही हुई होगी, क्यों कि राज्यवद्धन क सिंहाहनारोहण के पश्चात, जब शशांक ने कान्य-कुक्ज पर आक्रमण किया उस समय वाल के कथनानुसार वह गौड़ाधिप था।

किंतु यदि हम यह मान लें कि राशांक ने कर्ण-सुवर्ण के एक स्वतंत्र राजा के रूप में ही अपने जीवन-चेत्र में प्रवेश किया और मगध से उसका कुछ संबंध नहीं था, तव यह सममना उतना आसान नहीं रह जाता कि वह कव और किस प्रकार सामंत बना। संभवतः यह अनुमान किया जा सकता है कि जब वह कर्ण-सुवर्ण का राजा था तब वह मौखरियों के आधिह पत्य में आ गया था। किंतु अधीन राजा की हैसियत से वह दिच्छा बिहार के प्रांत पर शासन करता था। यह अनुमान करना असंगत-सा प्रतीत होता है कि वंगाल का एक राजा—जिसका पहले मगध से कुछ भी संबंध नहीं था—अपनी प्रभुता के केंद्र से इतनी दूर दिच्छी विहार में सामंत के रूप में शासन करता

से इतनी दूर दिन्तिणी बिहार में सामंत के रूप में शासन करता
समफने में भूज की या जैसा कि अर्वंभुत्थम महोद्य का कथन है, मौखरि
शब्द मौर्य का अपभ्रंश हो सकता है। श्रीहर्प की 'जीवनी' में भी, मगध
के स्वामी के रूप में पूर्णवर्मा का उल्लेख मिलता है। उसने जयसेन
नामक प्रकांड विद्वान तथा बौद्ध श्रमण को बीस नगरों का लगान देना
चाहा, किंतु उस विरक्त मिंतु ने उसे स्वीकार नहीं किया। पूर्णवर्मा की
मृत्यु के पश्चात् राजा शोलादित्य ने भी उसे मगध प्रदेश का प्रधान के
आचार्य बनाना चाहा और साथ ही उड़ीसा के न० नगरों का लगान
देना चाहा। 'जीवनी के इस वर्णन से स्पष्ट है कि महाराज हुप के
शासन-काल के कुछ भाग में, पूर्णवर्मा मगथ में (निस्संदेह हुप के
खामंत के रूप में) शासन करता था। उसकी मृत्यु के बाद ही माधवगुत
जो हुप का साथी था, मगथ का राजा बनाया गया होगा।

रहा होगा। हम संभवतः एक श्रीर श्रतुमान कर सकते हैं। श्री निहाररंजन राय का श्रवुमान है कि रोहतासगढ़ की मुहर कन्नीज की क्रांति के पश्चात्वर्ती 'अधीनता के युग' की ओर सैंकेत करती है। संभव है कि गौड़ राजा पर भांडी का जाक्रमण पहले सफल हुआ हो और फलवः शशांक ने महाराज हर्ष की श्रधीनता स्वीकार कर ली हो, परंतु बाद को, जैसा कि गंजाम के लेख से विदित होता है, वह स्वतंत्र वना बैठा हो। किंतु हमारे पास जो प्रमाण उपलब्ध हैं वे सब इसी परिगाम की ओर संवेत करते हैं कि शशांक अपनी जीवन-यात्रा के प्रारंभ में मगध का शासक था श्रीर महवर्मा के सिंहासनारोहण के अनंवर किसी समय (६०२ ई० के लगभग ) उसने अपनी स्वतंत्रवा घोषित कर दी। इसके बाद ही वह गौड़ देश पर चढ़ाई करने के लिए र्श्वागे बढ़ा श्रीर विना किसी कठिनाई के उसने गौड़ देश को अपने अधीन कर लिया। आर्थिक रियति को सुदृढ़ कर लेने के परचात् शशांक ने अपने जीवन के सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य की ऋोर ध्यान दिया। गुत्र राजाओं के लुप्त गौरव की स्मृति उसके चित्त-पटल पर अभी तक अंकित थी। गुप्त राजाओं की अवनत अवस्था का आंशिक दायित्व पुष्यभूति तथा मौलिर राजाश्रों की उन्नति पर था। शशांक ने श्रंपने लुप्त गौरव को पुनरुजीवित करने के लिए एक साहसपूर्ण युक्ति सोच निकाली। उस कार्य के लिए यह आवश्यक था कि मौखरियों तथा उनके मित्र पुष्यभूति वंशवालों की शक्ति पर आधात किया जाय। जव नेतक प्रभाकरवर्द्धन जीवित था तब तक उसके लिये कदाचित् यह संभव नहीं था कि सुदूरस्थ कन्नीज पर आक्रमण करने का विचार करवा। किंतु जब उसने देखा कि वृद्ध राजा मृत्युशय्या पर पड़ा है खीर राज्यवर्द्धन हूणों पर आक्रमण करने के लिए

<sup>ै</sup>निहाररंजन राय-'हर्पशीलादित्य - ए खाइड़ड स्टडी', देखिए इंडियन हिस्टॉरिकल क्वार्टर्ली, जिल्द ३(१६२७) पृ० ७७५

राज्य से बाहर चला गया है, तब उसने मालवा के स्ववंशीय
राजा देवगुप्त के साथ एक संधि कर ली। इस संधि का सर्वप्रथम
परिएाम यह हुआ कि जिस दिन थानेश्वर के बूढ़े राजा प्रभाकरवर्द्धन का देहांत हुआ, उसी दिन कन्नीज के महवर्ग की पर्यः
जय और मृत्यु हुई। किंतु मालवा का राजा स्वयं राज्यवर्द्धन
के हाथ से पराजित हुआ और मारा गया। इससे शशांक का
मनोरथ अंशतः विफल हुआ। वास्तव में यह घटना उसके
लिए नेत्रोन्मीलक सिद्ध हुई। वह कूटनीति में पक्का मैकियावेली
(चाणक्य) था। खुले युद्ध में परास्त करने की चेट्टा करने के
बदते उसने घोखा दकर राज्यवर्द्धन की हत्या कर डाली। इस
जयन्य राजनीतिक हत्या का प्रमाण इतना सबल है कि
हम उसकी विवेचना करने के लोभ को संवरण नहीं कर
सकते।

वाण का कथन है कि गौड़राजा ने राज्यवर्द्धन की—जिस का विश्वास उसके प्रति गौड़राजा के मिश्या शिष्टाचारों के कारण वढ़ गया था — अकेला और निःशस्त्र पाकर अपने ही शिविर में मार हाला। ह्वनसांग भी कहता है कि राज्यवर्द्धन कर्ण सुवर्ण के हुड र जा द्वारा घोखा देकर मार हाला गया। व वंसखेरा का वाम्र-लेख उक्त किव और यात्री दोनों के कथन का समर्थन करता है। कि विषय लेखक तो इस बात को भी नहीं मानते कि राज्यवर्द्धन की हत्या की गई थी। स्वर्गीय श्री अन्तयकुगार मैत्र का कथन है कि शशांक ने राज्यवर्द्धन को युद्ध में पराजित किया

<sup>े</sup>यारमन्दिन ग्रवनिपतिरूपरत इत्त्यभूद् वार्त्ता तस्मिन्नेव देवो...... ग्रादि 'हर्पनिरित', उछवाम ६,गृ०२५१

विषयोगचारोपचितविश्वासं, 'हर्षचरित' उछ्वास ३,९० २५१ विषयो, जिल्द १ ९०३५६

४माणानुष्कित वानराति भवने सत्यानुनेधेन यः।

श्रीर फिर बंदी बनाकर उसका सिर कटवा लिया। स्व० राखालइास वनर्जी महोदय, उस हत्या की कथा पर विश्वास नहीं
करते। श्री रमाप्रसाद चंदा भी हत्यावाली कथा को सत्य नहीं
मानते। रमेशचद्र मजुमदार भी हत्या में विश्वास नहीं करते। किंतु दुर्भाग्य से शशांक-द्वारा राज्यबर्द्धन की कपटपूर्ण हत्या का
प्रमाण इतना श्रीधक स्पष्ट है कि हम इन उक्त लब्धप्रतिषठ
विद्वानों से सहमत नहीं हो सकते। संभवतः देश-प्रेम के भाव
से प्रेरित होकर ही इन विद्वानों ने शशांक को जवन्य हत्या के
श्रपराध से मुक्त करने का प्रयास किया है। वे इस बात को
नहीं सहन कर सके कि एक राष्ट्रीय नायक इतिहास में अधम
हत्यारे के रूप में प्रसिद्ध हो। किंतु देश-प्रेश तथा सक्वे इतिहास में सदैव सामंजस्य नहीं हो सकता।

प्रत्वमी की मृत्यु तथा राज्यवर्द्धन की हत्या के बीच में बहुत समय का खंतर था। मालवा-नरेश के विक्रद्ध प्रस्थान करने के बहुत दिनों बाद राज्यवर्द्धन की हत्या का संदेश श्रीहर्ष की सुनाया गया। इस बीच में दोनों शत्रुखों ने एक दूसरे क विद्ध घात-प्रतिघात अवश्य ही किया होगा। ज्ञात होता है कि शशांक लड़ाई को आगे जारी रखने में असमर्थ था; क्योंकि बह बहुत दिनों से अपनी राजधानी के बाहर था। श्रुतः खंत में उसने राज्यवर्द्धन के पास संधि करने के लिए भूठे प्रस्ताव भेजे। अपने

१देखिए स्वर्गीय अत्तयकुमार मैत्र की 'गोडराजमाला' जिसे मुकर्जी ने अपनी पुस्तक 'इष' ( पृ० १६ टिप्पणी ) उद्धृत किया है।

२ (हिस्ट्री स्राफ़ उड़ीसा', जिल्द १ पृ० १२६

उ'गौड़राजमाना', पृ० ८-१० जिसे बसाक ने अपने अंथ में उद्-धृत किया है—देखिए, पृ० १४६

४ अर्ली हिस्ट्री श्राफ़ बैंगाल', ए० १७ ( वसाक द्वारा ए० १४६ में उद्धृत )

<sup>&</sup>quot;अतिक्रांतेषु च नहुषु वासरेषु—'हपंचरित', पृ० २५४

प्रस्ताव में उसने राज्यवर्द्धन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने की भी इच्छा प्रकट की थी। भोला-भाला निष्कपट राजा राज्यवर्द्धन उसके इस जाल में फँस गया। विवाह की आशा से प्रलोभित होकर वह उसके प्रस्तावों पर बात-चीत करने के लिए शात्रु के शिविर में निःशस्त्र जा पहुँचा, अऔर अपने अनुचर-ष्टंद के सिहत मारा गया। राज्यवर्द्धन की हत्या करने के उपरांत शाशंक ने कन्नोज पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्यश्री का, जो मालवा-नरेश की आज्ञा से कारागार में बंद कर दी गई थी गुप्त नामक कुलपुत्र ने जो एक दयालु और वीर पुठष था

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>विवाह-प्रस्ताव संबंधी सूचना हमें 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर से मिलती है। उन्होंने लिखा है कि एक दूत-द्वारा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजकर शशांक ने वर्द्धन राजा को प्रत्तोभित । किया । जिस समय वह भोजन कर रहा था उस समय गौड़राजा ने वेष बदल कर 👫 उसका वध् किया। [शशांकेन विश्वासार्थे दूतमुखेन कन्या प्रदान-मुक्त्वा प्रलोमितो राज्यवर्द्धनः स्वगेहे सानुचरो मुं मान एव छद्मना व्यापादित; ] इस संबंध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सेना पित स्कंदगुर ने हर्ष को क्या उपदेश दिया था। उसने कहा था "ग्रपने देश के ग्रनुक्ल, स्वभावतः सरल इदय से उत्पन्न होने वाली, सन पर विश्वास करने की जो ग्रादत है उसे छोड़ दीजिए।" इस उप-देश के साथ ही उसने अनेक उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार त्रसावधानी के कारण समय-समय पर त्रानेक राजात्रों की भीपण त्रापत्तियां उठानी पड़ीं। जैसा कि डा॰ वसाक हमें वतलाते हैं, स्कंदगुप्त ने स्त्रियों के कारण असावधान हो जानेवाले पुरुषों की भारी भूलों पर श्रिधिक ज़ोर दिया है। डा० वसाक कहते हैं कि जन तक इस यह नहीं मान लेते कि स्कंदगुप्त के कथन में राज्यवर्द्धन की दुखद मृत्यु की स्रोर संकेत है—ायों कि एक स्त्री के प्रतोभन में पड़कर ही उसने विचारशृत्य कार्य किया श्रीर अपना पाण खोया—तव तक उसके सत्परामश तथा उदाहरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। वसाक, 'हिस्ट्री, ब्लाफ़ नार्थ ईस्टर्न इंडिया', पृ२ १४८

उद्घार किया। कुछ विद्वानों का मत है कि राज्यश्री का उद्घार करनेवाला स्वयं शशांक था। किंतु यह मत विल्कुल भ्रमपूर्ण है। हम निश्चयात्मकरूप से कह सकते हैं कि उसने राज्यश्री का दुद्धार नहीं किया। जो कुछ भी हो कारागार से मुक्त होने के देपरांत वह विंघ्य के जंगलों में भाग गई।

जब हर्ष को कुंतलक से राज्यवृद्धन की हत्या का संदेश मिला, तब वे बहुत कुद्ध हुए और उन्होंने दुष्ट गौड़-राजा से बदला लेने की प्रतिज्ञा की। उन्होंने शशांक पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और सरस्वती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाला। शीघ्र ही मार्ग में उन्हें भांडी मिला जो मालवाराज की सेना के साथ वापस आ रहा था। भांडी को राज्यवर्द्धन की हत्या और कारागार से राज्यश्री के निकल भागने की कैवल उद्भी हुई खबरें ही मिली थीं। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जिस समय कन्नोज में अथवा उसके निकट राज्यवर्द्धन मारा गया उस समय भांडी वहां उपस्थित नहीं था। मालवा-नरेश को पराज्य के पश्चात राज्यवर्द्धन ने उसे थानेश्वर भेज दिया। विहन के भागने के समाचार को सुनकर श्रीहर्ष बहुत दुल्ति हुए। वे तत्काल उसकी खोज करने के लिए रवाना हुए और भांडी को गौड़ देश पर आक्रमण करने की आज्ञा दी।

राज्यवद्भन की हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्या बीता, यह एक ऐसा रहस्य है जिस का उद्घाटन करना सरल नहीं है। बाए। इस सबंब में हमें कुछ भी नहीं ववलाता। संभव है कि

<sup>े</sup> उक्तवांश्च वंधनात् प्रभृति विस्तरतः स्वसुः कान्यकुळा गौड्संभ्रमे
गुप्तितो गुप्तानाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं, निर्गतायाश्च राष्ट्रयवर्द्धनः मरण्
श्रवणं श्रुत्वाचाहारनिराकरणं ग्रनाहार परिहतायाश्च विध्यादवी
पर्यदनसेदं जातनिर्वेदायाः पावकप्रवेशोपक्रमणं यावत् सर्वेमशृणोत्
व्यतिकरं परिजनतः — 'हर्पचरित', पृ० ३३१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>रामप्रसाद चंदा, 'गौड़राजमाला', १० ८—१•

प्रस्ताव में उसने राज्यवर्द्धन के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देने की भी इच्छा प्रकट की थी। भोला-भाला निष्कपट राजा राज्यवर्द्धन उसके इस जाल में फँस गया। विवाह की आशा से प्रलोभित हो कर वह उसके प्रस्तावों पर बात-चीत करने के लिए शत्रु के शिविर में निःशास जा पहुँचा, अऔर अपने अनुचर-ष्टंद के सिहत मारा गया। राज्यवर्द्धन की हत्या करने के उपरांत शाशांक ने कलीज पर अपना अधिकार जमा लिया। राज्यश्री का, जो मालवा-नरेश की आज्ञा से कारागार में बंद कर दी गई थी गुप्त नामक कुलपुत्र ने जो एक दयालु और वीर पुरुष था

विवाह-प्रस्ताव संबंधी सूचना हमें 'हर्षचरित' के टीकाकार शंकर से मिलती है। उन्होंने लिखा है कि एक दूत-द्व(रा अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव भेजकर शशांक ने वर्दन राजा को प्रज्ञोमित । किया । जिस समय वह भोजन कर रहा था उस समय गौड़राजा ने वेप वदल कर संः उसका वध किया। [शशांकेन विश्वासार्थे दूतमुखेन कन्या प्रदान-मुक्तवा प्रलोमितो राज्यवर्दनः स्वगेहे सानुचरो मुं मान एव छञ्चना व्यापादित; ] इस सब्ध में हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सेना पति स्कंदगुर्म ने हर्ष को क्या उपदेश दिया था। उसने कहा था "ग्रपने देश के ग्रनुकूल, स्वभावतः सरल हृदय से उत्पन्न होने वाली, सब पर विश्वास करने की जो ब्रादत है उसे छोड़ दीजिए।" इस उप-देश के साथ ही उसने अनेक उदाहरण भी दिया था कि किस प्रकार श्रमावधानी के कारण समय-समय पर झनेक राजाओं की भीपण त्रापत्तियां उठानी पड़ीं। जैसा कि डा॰ वसाक हमें वतलाते हैं, स्कंदगुप्त ने स्त्रियों के कारण ग्रमावधान हो जानेवाले पुरुषों की भारी भूलों पर त्राधिक ज़ोर दिया है। डा० वसाक कहते हैं कि जन तक हम यह नहीं मान लेते कि स्कंदगुप्त के कथन में राज्यवर्द्धन की दुखद मृत्यु की ग्रोर संकेत है-ायोंकि एक स्त्री के प्रलोभन में पड़कर ही उसने विचारशृन्य कार्य किया और अपना प्राण खोया—तव तक उसके सलरामशी तथा उदाहरणों का कुछ भी महत्व नहीं रह जाता। वसाक, 'हिस्ट्री, आक नार्थ ईस्टर्न इंडिया', प्र२ १६८

उद्घार किया। फुछ विद्वानों का मत है कि राज्यश्री का उद्घार करनेवाला स्वयं शशांक था। किंतु यह मत विल्कुल भ्रमपूर्ण है। हम निश्चयात्मकरूप से कह सकते हैं कि उसने राज्यश्री का उद्घार नहीं किया। जो कुछ भी हो कारागार से मुक्त होने के उपरांत वह विध्य के जंगलों में भाग गई।

जब हर्ष को कुंतलक से राज्यवर्द्धन की हत्या का संदेश मिला, तब वे बहुत कुद्ध हुए और उन्होंने दुष्ट गौड़-राजा से बदला लेने की प्रविज्ञा की। उन्होंने शशांक पर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान किया और सरस्वती नदी के तट पर अपना पड़ाव डाला। शीघ्र ही मार्ग में उन्हें मांडी मिला जो मालवाराज की सेना के साथ वापस आ रहा था। भांडी को राज्यवर्द्धन की हत्या और कारागार से राज्यश्री के निकल भागने की केवल उद्भी हुई खबरें ही मिली थीं। यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि जिस समय कन्नोज में अथवा उसके निकट राज्यवर्द्धन मारा गया उस समय मांडी वहां उपस्थित नहीं था। मालवा-नरेश की पराज्य के पश्चात् राज्यवर्द्धन ने उसे थानेश्वर भेज दिया। विहन के भागने के समाचार को सुनकर श्रीहर्ष बहुत दुष्टित हुए। वे तत्काल उसकी खोज करने के लिए रवाना हुए और मांडी को गौड़ देश पर आक्रमण करने की आज्ञा दी।

राज्यवर्द्धन की हत्या के उपरांत शशांक के ऊपर क्या बीता, यह एक ऐसा रहस्य है जिस का उद्घाटन करना सरल नहीं है। वाण इस सबंब में हमें कुळ भी नहीं बवलाता। संभव है कि

<sup>•</sup> १ उक्तवाश्च वंधनात् प्रमृति विस्तरतः स्वष्ठः कान्यकुळ्ज गौड्संभ्रमे गुप्तितो गुप्तानाम्ना कुलपुत्रेण निष्कासनं, निर्गतायाश्च राज्यवर्द्धन मरण् अवणं अत्वाचाहारिनराकरणं ग्रनाहार परिहतायाश्च विध्याटची पर्यटनसेदं जातिनर्वेद।याः पावकप्रवेशोपक्रमणं यावत् सर्व्यमशृणोत् व्यतिकरं परिजनतः - 'हर्पचरित', पृ० ३३१

२रामप्रसाद चंदा, 'गौड़राजमाला', पृ० दं--१•

यह इतिहास है और हमें यह मानना पड़ेगा कि उसका वहुत-सा खंश कल्पना और अनुमान पर प्रवलंगित है। उसका व्यक्तित्व इतिहास के विद्यार्थियों का ध्यान अपनी ओर बरबस श्राकर्षित कर लेवा है। उसके जीवन का कार्य-कलाप वाख 🕸 में अलौकिक तथा प्रायः कथात्मक है। वह नाटककार भी कला के लिए एक उपयुक्त विषय था। भारत के राजनीविक गगन पर उसका उदय प्रायः अलिच्चित रूप से हुआ वह केवल अपनी योग्यवा की बदौलत ही एक महान् व्यक्ति बन गया श्रौर राजाश्रों तथा अन्य लोगों के ध्यान को उसने अपनी स्रोर स्नाकर्षित किया। वे सभी उससे भय खाते थे। उसके शत्रु उससे घृणा करते थे। ज्ञाव होता है कि उसके जटिल चरित्र में उसकी उच्च आकांचा ही सर्वप्रधान विशेषता थी। प्रकृति ने उसे अनेक बड़ेन बड़े गुरा प्रदान किए थे। बह बड़ा कुशल और बहादुर सैनिक<sup>र्र</sup>े था। कृटनीति में वह पारंगत था। जब तक उसने अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर ली विव तक उसकी आकां दा तथा देश-प्रेम के उत्साह ने उसे दम नहीं लेने दिया। वह प्रधानतः एक कार्य-परायस तथा व्यावहारिक कार्यकर्ताथा, वौद्धिक अथवा आध्या-त्मिक वीर न था। सातवीं शताब्दी के प्रारंभिक दर्शकों में वह भारत के राजनीतिक गगन मंडल में चंद्रमा की भाँति चमकता था। किंतु उस चंद्रमा में वड़े-वड़े धव्वे भी थे। उसके उज्ज्वल चरित्र का वास्तव में एक दूसरा पहलू भी था। उसे उचित-श्रतुचित का इतना कम विचार था कि उसके चरित्र की विवेचना करते समय इतिहासकार के लिए यह कठिन हो जाता है कि 🖸 वह उसे भारत के महान शासकों तथा राजनीतिज्ञों की श्रेखी में स्थान दे। भारतीय ऋर्थशास्त्र के वे दृषित सिद्धांत उसके,

<sup>&#</sup>x27;यार्यमंजुभीमूलकल्प' में भी उसकी धार्मिक स्रसिहिप्णुता का उल्जेख है। इस ग्रंथ के स्रनुसार उसने बुद की मनोरम मूर्ति को नोइ दिया तथा धर्म की सेतु को नष्ट कर दिया—

दिमारा में घुस गए थे जिनके अनुसार विजय की इच्छा रखने बाला व्यक्ति अपनी आकांचा की पूर्ति के लिए सब कुछ कर सकता था, अच्छे अच्छे कामों के द्वारा मुलावा देकर वात-बीत करने के लिए अपने घर पर बुलाए हुए व्यक्ति की हत्या कर डालने का काम किसी देश अथवा काल के नैतिक सिद्धांतों के अनुसार कदापि डचित नहीं कहा जा सकता। फिर हमारे देश में तो उसका समर्थन और भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां राजा और प्रजा दोनों समान रूप से नैतिक आवरण का अत्य-धिक आदर करते हैं।

किंतु केवल निर्देयता और नैतिक विचार-शून्यता ही उसके दोष नहीं थे। उसमें धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी, यद्यपि यह देश सभी भर्तो और संप्रदायों के प्रति सहिष्णु होने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह शैव था, अतः बौद्धों का सबनाश करना वह अपना परम कर्नाव्य सममता था। शशांक प्राचीन भारत के उन थोड़े-से शासकों में से है, जिन्होंने धार्मिक अत्याचार किया। प्राचीन भारत का कोई भी निष्पन्न इतिहासकार उसे योग्य अथवा महान् शासक नहीं मान सकता।

## ध्रुवभट्ट

श्रीहर्प के अन्य समकालीन राजाओं में से वलभी-नरेश ध्रुवभट्ट कामरूप के राजा भारकरवर्मा तथा चालुक्य-राजा पुल-केशी द्विवीय उसके प्रत्यच्च संपर्क में आए। अवः इस स्थल पर संचेप में उनके इतिहास का उल्लेख करना असंगत न होगा। अब्बिम्ह का नाम इस पुस्तक में अनेक वार आया है। वह चित्रय जाति का था और ६४१ ई० के लगभग, जिस समय ह्वेनसांग

संस्कृत श्लोक इस प्रकार है

नाशयिष्यति दुर्मेधः शास्तुविम्वा मनोरमाम् । जिनस्तुकथित पूर्व धर्मसेतुमनल्पकम् ॥ .....श्लोक ७१६

वलभी-देश में पहुँचा, वहां शासन करता था। वह मालवा के भूतपूर्व राजा शीलादित्य धर्मादित्य का भतीजा छौर महाराज हर्ष का दामाद था। वह उतावले स्वभाव तथा संकृचित विचार का मतुष्य था; किंतु बौद्ध-धर्म का वह सच्चा छनुयायी था कि सम पहले लिख चुके हैं कि श्रीहर्ष ने उसके साथ युद्ध किया छौर छंत में एक संधि की। इस संधि के छनुसार महाराज हर्ष ने छपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। वह कन्नौज की धार्मिक परिषद् में सम्मिलित हुआ था और ६४३ ई० में प्रयाग के मिचादानोत्सव में भी वह उपस्थित था।

### भास्कर वर्मा

कामरूप का राजा भास्कर वर्मा जाति का ब्राह्मस् था। वह सुस्थित वर्मा का पुत्र था और रानी श्यामादेवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। चीनी यात्री ह्वेनसांग के कथनानुसार वह विद्या का प्रेमीश् श्रीर विद्वानों का आश्रयदाता था। यद्यपि वह स्वयं बौद्ध न था; फिर भी योग्य वौद्धों के साथ|वह आदर का वर्ताव करता था। र

भास्कर वर्मा के जीवन की सबसे अधिक महत्वपूर्ष घटना महाराज हुष के साथ उसका मेत्री संबंध करना था। शाशांक के साथ उसकी शातुता थी और वास्तव में इसी कारण श्रीहर्ष के साथ उसने मैत्री-संबंध स्थापित किया था। सभी विद्वान इस कथन से सहमत हैं। इस संबंध में कामरूप-नरेश के दूत हं संवंग के उस पद का कुछ महत्व हो सकता है जिसमें उसने अपने स्वामी की ओर से श्रीहर्ष के साथ अमिट संधि करने का प्रस्ताव पास किया। हं सवेग ने बतलाया कि इसारे स्वामी ने यह दृढ़ संकल्प किया है कि शिव के चरण-कमलों के अतिरिक्त कभी अन्य किसी के सामने में अपना मस्तक

<sup>.</sup> वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४६ विद्यो जिल्द १ पृ० १८६

नत नहीं करूँगा। उसका यह संकल्प तीन साधनों में से किसी एक के द्वारा पूरा हो सकता है। संपूर्ण पृण्वी की विजय द्वारा, मृत्यु के द्वारा अथवा महाराज हर्ष के समान मित्र के द्वारा। इस कुथन से विदिव होता है कि चाहे जिस कारण से हो, भाकर बर्मा को अपने दृढ़ संकल्प की रचा करना कठिन प्रतीत हुआ। श्रीहर्ष के साथ संधि का प्रस्ताव करने का सबसे अधिक संभव कारण यह था कि शशांक के साथ उसकी शत्रुता थी। हर्ष ने उसके प्रस्ताव को उत्सुकता के साथ स्वीकार किया; क्योंकि अपने आतृहंता गौड़-राजा पर आक्रमण करने के लिए उन्हें एक मित्र राजा की सहायता की आवश्यकता थी।

हम निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकते कि शशांक पर प्रथम बार आक्रमण करने के समय भास्कर वर्मा के महाराज हुव की कुछ सिक्तय सहायता की थी अथवा नहीं। डा० बनर्जी ने अपने प्रथ 'वांगालार इतिहास', में यह अनुमान किया है कि श्रीहर्ष तथा भास्कर वर्मा दोनों ने मिलकर शशांक को पराजित करने में सफतता प्राप्त की। यद्यपि यह वात ठाक है कि शशांक पराजित हुआ; किंतु हमारे पास इस वात का कोई प्रमास नहीं है कि भास्कर वर्मा ने उसके विकद्ध किए गए आक्रमस में हुप को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की। किंतु जैसा कि निधानपुर के वाम्रलेख सिद्ध करते हैं, कर्मसुवर्स बाद को भास्कर वर्मा के अधिकार में आ गया था। ऐसा कव और कैसे हुआ, इस विषय पर हम पहले विचार कर चुके हैं।

## पुलकेशी दितीय

श्रीहर्ष के समकालीन दिच्छा। राजा पुलकेशी द्वितीय के संबंध

१ त्र्यमस्य च शेशवादारम्य संकलाः स्थेयान् स्थाणु पदारविद् द्वयादते नाहमन्यम् नमस्कुर्या मित्। इद्दश्चयं मनोरथः त्रयाण।मन्यतमेन संपद्यते—सकल सुवनिजयेन वा मृत्युना वा यदि वा जगत्येक चीरेण देवोरमेन मित्रेण।—हर्षचरित', पृ० २६४

में 'हर्ष की विजय' शीर्षक अध्याय में काफ़ी लिखा जा चुका है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि हैंनसांग ने जो ६४१ ई० में उस के दरवार में पहुँचा था, उसके संबंध में क्या तिखा है। उसने लिखा है कि अपने शूरवीरों के बल पर निर्भय होकर राजा के पड़ोसी देशों के साथ तिरस्कारपृर्ष व्यवहार किया। वह जाति का चित्रय था। उसकी उदारवापूर्ण प्रभुता दूर-दूर तक फैली थी। उसके सामंव पूर्ण राजभक्ति के साथ उसकी सेवा करते थे। इस समय राजा शोलादित्य महान् पूर्व तथा पश्चिम में त्राक्रमण कर रहे थे। पास-पड़ोस तथा दूर-दूर के देश उनकी अधीनवा स्वीकार कर रहे थे; किंतु महाराष्ट्र ने उसकी अधीनवा मानने से इन्कार कर दिया।" डा० बिसेंट स्मिथ के कथनातु-सार<sup>२</sup> वह ६३० ई० के लगभग, नर्मदा नदी के दक्किस में निस्स-देह सवसे अधिक शक्तिशाली सम्राट् था। यही समय ऐहोड़े के लेखों का है जो उसकी विजयों श्रीर कार्यकलाप का उल्लेख प्रशंसात्मक शब्दों में करते हैं। पुलकेशी का सबसे अधिक महत्व पूर्ण कार्य श्रीहर्ष पर विजय प्राप्त करना था। उसकी इस विजय की विवेचना हम विस्तार के साथ पीछे कर चुके हैं। इस विजय की स्मृति कई पीड़ियों तक वनी रही और बाद के जन-समुदाय ने इसे प्रायः श्रंवर्षेष्ट्रीय महत्व की घटना माना।

वाटसं, जिल्द २, पृ० २३६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>स्मिथ, 'ग्रर्ली हिस्ट्री ग्राफ् इंडिया', पृ॰ २४-,

### षष्ट श्रध्याय

# हर्ष के शासनकाल की कुछ अन्य घटनाएं

🚁 ामहाराज हर्ष का दीर्घ शासन-काल केवल विजय-कार्यों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं था, अपितु उसमें अन्य उल्लेखनीय घट-नाएं भी घटित हुई; जिनका उल्जेख भगवान् बुद्ध के चरण-चिह्नानुयायी हैनसांग ने किया है। हर्षकालीन भारत का पूर्ण विवरण देने के लिए हम वास्तव में चीनी यात्री के ऋणी तथा कुतज्ञ हैं और रहेंगे। हम देख चुके हैं कि वाण के पंथों से हमें शीहर्ष के शासन के कुछ प्रारंभिक मासों का ही यूत्त उपलब्ध होता है। उसके वर्श्यन से हमें यह भी नहीं ज्ञात होता कि अपने श्त्र शशांक पर महाराज हर्ष ने जो आक्रमण किया, उसका क्या ुपरिखाम हुत्रा । विंघ्य-वन के सघन मध्यभाग में, दिवाकर मित्र के आश्रम के समीप, राज्यश्री की पुनः प्राप्ति का वर्णन करके वां मौन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि राज्यश्री की प्राप्ति का जो विवरस वह अपने मंथ में देता है, वह आश्चर्यजनक रूप से सजीव तथा मनोरंजक है। भांडी छपने साथ मालव-राज को जो सेना लाया था उसका निरीच्छ करके श्रीहर्ष राज्यश्री की खोज करने के लिए रवाना हुए और कुछ दिनों के बाद वे विष्य के वन में जा पहुँचे। वहां जंगल में उन्होंने एक बस्वी (-वन-प्रामक) देखी। याण ने उसका जो सजीव वथा बिस्तृत वर्णन किया है वह बास्तव में पठनीय है। र उस गांव के ्र बाहर होकर ने विध्य के जंगल में जा पहुँचे। वहाँ पहुँच कर कुछ समय तक वो वे इधर-उधर धूमते रहे। अंव में एक दिन, उस वन के करद सरदार ( ऋटवीं सामंत ) शरभकेतु का पुत्र व्याघकेतु, निर्घात नामक एक पहाड़ी श्रादमी के साथ राजा के

र्षचरित', पृ० ३०३ 'साधन सपरिवह मालवराजस्य'
रहर्षचरित', पृ० ३०३-३०८

पास छाया । छावश्यकता, नियम छौर क़ानून छादि की अव-हेलना कर, सब कुछ करा लेवी है। अतः श्रीहर्ष भी उस व्यक्ति से जो पाप का फल-स्वरूप ही था, श्रुवादरपूर्वक शब्दों में बोलने के लिए बाध्य हुए। वैसा सम्मानपूर्वक व्यवहार उन्होंने कदाचित् अपने सर्वप्रधान मंत्रियों के साथ भी नहीं कभी किया था। राजा ने कहा मुफे कोई ऐसी युक्ति बतायो, जिससे राष्यश्री हमें मिल जाय। निधति ने बौद्ध मुनि दिवाकर मित्र के आश्रम की श्रीर संकेत करके कहा वहां जाइए, वे शायद श्रापकी बहिन के संबंध में कुंछ बतला सकेंगे। जिस दिशा की श्रोर उसने संकेत किया था उसी दिशा में महाराज चल पड़े। एक बीहड़ बन के वीच से होकर वे छांत में दिवाकर मित्र के छाश्रम पहुँचे । वहां वौद्ध तथा ब्राह्मफ-धर्म के विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी विद्या-ध्ययन में लगे हुए थे छौर तप करते थे। दिवाकर मित्र, मृत् राजा यहंवर्मा के बाल्यकाल के एक सखा थे। वे पहले मैत्रायखी शाखा के एक ब्राह्मण गुरु रह चुके थे। उन्होंने अपने शांत तथा श्रद्धाजनक रूप, श्रपनी नम्नता, श्रपनी श्राष्यादिमक शक्ति तथा श्रपने उम्र तपाचरस के द्वारा श्रीहर्ष पर बड़ा प्रभाव डाला। उस समय वे युवावस्था में थे। पारस्परिक अभिवादन तथा प्रशंसा के पश्चात् राजा ने मुनि से पूछा कि क्या आप मेरी वहिन के बारे में कुछ पता दे सकते हैं ? मुनि राज्यश्री के विषय में कुछ नहीं जानते थे। एक भिन्तु ने जो उनकी वात-चीत के समय मुनि के आश्रम पर आया था, बतलाया कि एक स्त्री निराश होकर चिता में जल मरने के लिए तैयार है। महाराज हर्ष ने सोचा कि जिस स्त्री की चर्चा भिन्न करता है वह स्रामागिनी

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup> फलमिव पापस्य, 'हर्पंचरित', पृ० ३११

२श्र्यते हितत्रभवतः सुग्रहीतस्य स्वगतस्य ग्रहवर्मणो वालमित्रं मैत्रा-यणी यस्त्रयी विहाय ब्राह्मणायनो थिद्वानुत्पन्न समाधिः सौगते मते युवैक काषा याणि ग्रहीतवान्— 'हर्षचरित', पृ० ३१२

राज्यश्री के अतिरिक्त और कोई नहीं है। फलवः वे और उनके **गीछे-पीछे बौद्ध मुनि दोनों तुरंत उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ** राज्यश्री चिवा में जलने के लिए उद्यत थी। संयोगवश ठीक समय पर पहुँच जाने से हर्ष ने उसका उद्घार किया। महाकिव वाग हमें एक हृदयद्रावक पत में बवलाते हैं कि राजकुमारी तथा उसके साथ को अन्य खियां जो उसके साथ चिता में जलने के लिए तैयार थीं, कितनी निराश एवं शोकाभिभूत हो गई थीं। श्रीहर्ष के बहुत कहने पर अंत में राज्यश्री अपने संकल्प को छोड़ने के लिए राजी हुई। राजा ने उसे चिता के पास से हटाकर एक वृत्त की जड़ पर चैठा दिया। किंतु शोकमस्ता राजकुमारी ने मरने के संकल्प का परित्याग करने के पश्चात् काषायवस्र धारस करने की इच्छा प्रकट की। किंतु बौद्धमुनि ने उसे ऐसा करने से रोका श्रीर कहा कि तुम्हारे वड़े भाई श्रीर संरच्चक हर्ष जैसी सलाह दें, उसोके अनुपार चलो। वास्तव में हर्ष स्वयं इतनो जल्दी उसकी इच्छा के सामने अपना सिर फ़ुकाने के लिए तैयार न थे। वे नहीं चाहते थे कि राज्यश्री इस श्रल्पावस्था में श्रपने दु:ख को भूल जाने के लिए भिद्धासी का जीवन व्यतीत करे। उनकी इच्छा थी कि अभी कुछ समय तक राज्यश्री का पालन करने और शत्रु से बदला लेने के संकल्प को पूरा करने का अवसर मुक्ते मिले। महाराज हर्ष ने मुनि से राजधानी तक चलने और बौद्ध-धर्म के सिद्धांवों पर उपदेश देकर राज्यश्री के शोक को शांव करने की प्रार्थना की । उनके सौभाग्य से दिवाकरिमन्न ने उनके विन-न्त्रवापूर्ण शब्दों में किए हुए निमंत्रए को स्वीकार कर लिया।

<sup>े&#</sup>x27;द्वंचरित', पृ० ३२२-३२४ तथा ३२७-३२६

रश्चतः किञ्चिद्भ्यथेये भदंतम् इयं हिनः स्वसात्राला बहुदुःख खेदिता च.....यावल्लालनीया नित्यमस्माभिश्च भ्रातृवधा.....श्रादि—'र्षचरित', ए० ३३६

इस पर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। वे गंगा के तट पर पड़े हुए श्रपने सेना के पड़ाव को लौट गए।

हर्प के शासन-काल की सबसे अधिक उल्लेखनीय घटनाओं में से एक घटना यह थी कि चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत का 🍍 भ्रमण करने के लिए आया। उसके जीवन-चरित तथा उसके कार्यों का वर्णन त्र्रगते ऋष्याय में किया जायगा। महाराज हुप से होनसांग ६४३ ई० में वंगाल में मिला ऋौर कन्नौज की धार्मिक परिषद् तथा प्रयाग-दानोत्सव में सम्मिलित हुन्ना। ये निस्संदेह हर्ष के समय की उल्लेखनीय घटनाएं थीं और ह्वेनसांग ने अपने भ्रमण-वृत्तांव में उनका विस्तृत तथा मनोरंजक वर्णन किया है। धार्मिक परिषद् करने का वास्तविक उद्देश्य धार्मिक प्रचार करना था । सम्राट् श्रीहर्ष महायान संप्रदाय के सिद्धांतों को हीनयान मत के सिद्धांवों से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे। <sup>ह</sup> उन्होंने हेनसांग से कहा, "मैं कान्यकुञ्ज में एक वड़ी सभा करने का इरादा करता हूँ श्रीर महायान की खुवियों की दिखाने तथा उनके चित्त के भ्रम का निवारण करने के लिए, श्रमणों ब्राह्मणों तथा पंचगोड़ के बौद्धधर्मोतर मतावलंवियों को आज्ञा देता हूं कि आकर उसमें सम्मिलित हों ताकि उनका आहंभाव टूर हो जाय श्रोर वे प्रभु के महान् गुख को समम लें। <sup>२</sup>

परिषद् की बैठक फरवरी श्रथवा मार्च के महीने में हुई। उस में श्रठारह देशों के राजा श्रीर तीन हजार श्रमण जो महायान तथा हीनयान दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में पूर्ण पारंगत थे, सिस्मिलित हुए। इनके श्रितिरक्त तीन सहस्र ब्राह्मण एवं नियंथ श्रथीन जैन श्रीर नालंदा मठ के एक हजार पुरोहित भी उपस्थित थे। इस प्रकार ज्ञात होता है हुई के शासन-काल में जितने भी

क्षेत्रकं श्रतुजाहिविनिविष्टं प्रत्याजगाम —'हर्पचरित', पृ० ६४० ु जीवनी, पृ० १७६

प्रधान धर्म देश में प्रचित्त थे, यह परिषद् उन सबकी एक पितिनिध महासभा थी। प्रतिनिधि-गण अपनी साहित्यक पटुता उथा वर्ककला के लिए प्रसिद्ध थे। पांडित्य वथा योग्यता में वे देश के चुने हुए व्यक्ति थे। वे सभी अपने दल-वल के साथ आए थे। सारी सभा बड़ी शानदार दिखाई पड़ती। उस महती सभा में जितने राजा सम्मिलित हुए थे, उनमें बलभी तथा कामरूप के नरेश सर्वश्रेष्ठ थे। अभ्यागतों को बड़े आराम के साथ शिविरों में टिकाया गया था। ये शिविर घास-फूस के बने हुए मोपड़े थे। सम्राट् ख्यं एक महल में ठहरे थे, जो उसी अवसर के लिए बनाया गया था।

प्रतिनिधियों के बैठने के लिए दो बड़े-बड़े कमरे (हाल) पहले से तैयार किए गए थे। उनमें दो सहस्र व्यक्तियों के बैठने के लिए स्थान था। सभा-भवन में पूरे आकार की बनी हुई बुद्ध की स्वर्ण-मूर्ति के लिए एक सिंहासन बना था। सी० यू० की० के कथनानुसार सभा का स्थान एक बड़ा संघाराम था जिसके पूर्व भाग में १०० फीट ऊँची एक मीनार थी। वहीं पर राजा के फद के बराबर बुद्ध की एक स्वर्ण-मूर्वि स्थापित थी।

धार्मिक परिषद् का विधिपूर्वके उद्घाटन करने के पूर्व, तीन कोट ऊँची बुद्ध की मूर्वि का एक शानदार जुल्स निकाला गया। यह मूर्ति हाथी की पीठ पर रक्खी गई थी। जुल्स के साथ राजा शीलादित्य स्वयं थे। मूर्ति की दाहिनी छोर हाथ में चँवर लिए हुए श्रीहर्ष इंद्रदेव के स्वरूप और वाई छोर कुमार राजा महाराज के रूप में चल रहे थे। राजा लोग क्यों-क्यों छागे बढ़ते थे, त्यों-त्यों वे मोती, सोने के फूल तथा श्रन्य बहुमूल्य वस्तुएं लुटाने जाते थे। हेनसांग तथा राज्य के प्रधान-प्रधान मंत्री, राजा के पीछे विशाल काय हाथियों पर सवार थे। तीन सी श्रन्य हथियों पर विभिन्न देशों के राजा, मंत्री तथा प्रधान-प्रधान पुरोहित सवार थे। जब जल्स सभा-भवन के समीप पहुँचा तव सव लोग हाथियों पर से उतर पड़े और बुद्ध की मूर्ति को बड़े कमरे में ले गए। वह मृतिं एक बड़े सिंहासन पर जो उसीके लिए वनाया गया था, स्थापित कर दी गई। इसके उपरांत मदाराज हर्ष तथा ह्वेनसांग ने उस मूर्ति पर बहुमूल्य वस्तुएं चढ़ाई । फिर बड़े कमरे में अठारह राजाओं का प्रवेश कराया ग्या। उनके पश्चात् एक सहस्र चुने हुए विद्वान पुरोहित, पाँच सी चुने हुए ब्राह्मण तथा बौद्धेतर धर्मानुयायी और विभिन्न देशों से आए हुए दो सौ बड़े-बड़े मंत्री प्रविष्ट कराए गए। जिन को वड़े कमरे में स्थान नहीं दिया गया उन्हें प्रवेश-द्वार के बाहर वैठने की आज्ञा दी गई। एकत्रित अतिथियों को भोज दिया गया। तदुपरांत श्रीहर्प, ह्वेनसांग तथा अन्य पुरोहितों ने अपनी-अपनी सामर्थ्य के अनुसार बुद्ध की मूर्ति पर चढ़ावे चढ़ाए । वदनंतर सहायान वौद्ध-धर्म के ऊपर वाद-विवाद प्रारंभ हुआ। हो नसांग को वाद-विवाद का अध्यत्त बनाया गया। वाद-विवाद का खद्-घाटन करने के पूर्व हैनसांग ने अपने भाषण में महायान संप्रदाय फे सिद्धांतों की खुव प्रशंखा की। इसके वाद उसने वाद विवाद के विषय को घाषित किया और नालंदा के एक श्रमण को श्रोता समुदाय के सम्मुख, तर्कपूर्ण रीति से उस विपय का समर्थन करने फी श्राज्ञा दी । स्मरए रखना चाहिए कि बौद्ध धर्म संवधी श्रध्य-यन के लिए नालंदा के विद्वत्समाज को खंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। सभा के फाटक के वाहर, एक वखती लटका कर, वाद-विाद का विषय सार्वजनिकरूप से घोषित कर दिया गया। उस वख्ती में निम्निलिखित शब्दों में प्रत्येक को चुनौती भी दी गई थी। "यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव में एक शब्द भी तर्क-विरुद्ध दिखाए प्रथवा बाद-विवाद में उलमान पेदा कर दे वो मैं विपन्न के श्रतुरोव से उसके बदले श्रंपना सिर कटाने को तैयार हूं।

<sup>ै</sup>नीवनी, यु० १५६

रात्रि के पहले किसी ने भी इस चुनौती को प्रहर्स नहीं किया। प्रावांछनीय परिसाम की आशंका से किसी को उसका जवाव होने का साहस ही नहीं हुआ। डा० विसेंट स्मिथ का मत है के वाद-विवाद एक-तरफा था, विवाद की शतें न्याय-संगत न भीं। हुई इस बात पर तुले हुए थे कि उनका छुपापात्र विवाद में राजित न होने पावे। संभव हो सकता है कि उन्हों के पद्म अथवा उनकी अप्रसन्तता के भय से किसी ने आगे बढ़ने का बाहस न किया हो। इस बात पर सहसा विश्वास नहीं होता के उस प्रतिष्ठित विद्वत्समाज में विपद्मी-दल का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो महायान बौद्धमत के पोषक हो नसांग के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ति की परी जा करने का साहस करता।

जो कुछ भी हो, महाराज हर्ष इस वात से प्रसन्न थे कि कोई विपत्ती विरोध करने के लिए आगे नहीं वह रहा है। किंतु सांप्रदायिक शत्रुता के परिएमम-स्वरूप कुछ लोगों ने हेनसांग की हत्या करने के लिए एक पड्यंत्र रचा। जब श्री हर्ष को माल्म हुआ कि ह्वेनसांग का प्राप्त खतरे में है तब उन्होंने एक घोषणा-पत्र निकालकर सब को सूचित किया कि 'यदि कोई व्यक्ति धर्माचार्य को स्पर्श करेगा अथवा चोट पहुँचावेगा वो उसे प्राप्त-दंड दिया जायगा और जो कोई उनके विरुद्ध कोई वात कहेगा उसकी जीभ काट ली जायगी; किंतु जो लोग उनके उपदेशों से लाभ उठाना चाहते हों वे सब मेरी सत्कामना पर विश्वास रक्यें और इस घोषणा-पत्र से भयभीत न हों।"

इस घोषणा-पत्र का परिखाम वही हुआ जो राजा चाहते थे। बाद-विवाद की विजय-प्रतिष्ठा से अपना प्राप्त सवको स्वभावतः

<sup>े</sup>स्सिय, 'त्रली हिस्ट्री त्याफ इंडिया', पृं० ३६१ देनीवनी, पृ० १८०

श्राधिक प्यारा होता है। श्रतः किसी को ह्नेनसांग के विषय कुछ कहने का साहस न हुआ; क्योंकि वह राजकीय कुपारूपी लौह-षर्म से सुरिच्चत था। श्रठारह दिन बीत गए, ह्नेनसांग ने श्रंत में महायान संप्रदाय की प्रशंसा की श्रीर सभा भंग हो गई। ह्नेन्स् सांग की विजय के उपलक्ष्य में, नगर के श्रंदर उसका एक शान-दार जुलूस निकाला गया श्रीर साथ ही यह घोषणा की गई कि उसने सभी विरोधियों को परास्त कर महायान के सिद्धांत की सत्यता तथा हीनयान संप्रदायवालों के अम को प्रमाणित कर हिया।

सी यू की के कथनानुसार होनसांग की हत्या करने के तिए कोई पड्यंत्र नहीं रचा गया था। हां, स्वयं सम्राट् का वध फरने के लिए एक पह्यंत्र श्रवश्य रचा गया था। धार्मिक सभा के लिए जो अस्थायी मठ वनाया गया था, उसमें सहसा आगू लग गई और उसका अधिकांश नष्ट हो गया। संभव है हो नसांग के धार्मिक शत्रुत्रों ने जाग लगाने का निंदनीय कार्य किया हो। होनसांग पर राजा की बड़ी ऋषा थी खीर वे सब इस बात से जलते थे। किंतु इसके अनंतर जो कुछ हुआ, उससे साफ मालुम होवा है कि स्वयं राजा का प्राण लेने का प्रयन्न किया गया था। महाराज हर्प शन्य राजाश्रों के साथ श्रप्ति-कांड का टश्य देखने के लिए बुर्ज के शिखर पर चले गए थे। जिस समय वे सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे उस समय हाथ में छूरा लेकर एक विधर्मी ने उन पर स्त्राकमण किया। वह हत्यारा (दुष्ट) तुरंत गिरफ्तार कर जिया गया। उसने स्वीकार किया कि मैं विधर्मियों के द्वारा सम्राट् की इत्या करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने यह भी वतलाया कि वे सब इस वात से रुष्ट हैं कि राजा गौद्ध-भर्मावर्तिवर्यो पर विशेष ऋषा रखते हैं। पह्यंत्र के मुख्य-मुख्य नाय हों को प्राणदंड दिया गया श्रीर लगभग ५०० बाद्मणों को निर्वासिव किया गया।

यह घटना बहुत महत्वपूर्ण है और देशकी तत्कालीन धार्मिक वैमनस्यपूर्ण अवस्था पर अच्छा प्रकाश डालवी है। इससे केवल यही नहीं सिद्ध होता कि उस समय देश में विरोधी संप्रदायों के बीच धार्मिक शत्रुता एवं वैमनस्य का भाव फैला हुआ था, बिक हमें इस बात का भी कुछ आभास मिलता है कि बौद्धों और ब्राह्मणों के बीच कैसा संबंध था। जिस व्यक्ति ने महा-राज हर्ष की हत्या करने की चेष्टा की थी वह ब्राह्मण था और जिन लोगों को दंड दियागया था वे सभी उसीकी भाँति विधर्मी थे। यह बात स्पष्ट है कि षड्यंत्र ब्राह्मणों ने किया था। वे यह देखकर सशंकित हो गए थे कि सम्राट् हमारे विरोधी बौद्ध-धर्मानुयायियों पर अत्यधिक कृपा रखते और उन्हें आश्रय देते हैं।

न्नाह्म ए-धर्म को—जिसने गुप्त-सम्राटों की प्रवल संरत्तता में जिल्ली उन्नित कर ली थी—हू सों के आक्रम से धक्का लगा था। जिस प्रकार भारत पर मुसलमानों के आक्रम से धक्का लगा था। जिस प्रकार भारत पर मुसलमानों के आक्रम से परचात् दिल्स हिंदू-धर्म का केंद्रस्थल वन गया था, ठीक उसी प्रकार माल्म होता है कि हू सों के उपरांत भी नाह्म स लोग दिल्स चले गए और बह छठीं तथा सातवीं शताव्दी में पौरासिक हिंदू-धर्म का केंद्र बन गया। वैदिक यज्ञ-धर्म को एक नया प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। इन नाह्म सों ने मीमांसादर्शन के अध्ययन-अध्यापन की पुनक जोवित किया। डाक्टर भंडारकर ने हमारा ध्यान इस वात की ओर आकर्षित किया है कि अधिकांश प्रसिद्ध नाह्म से वात की नाम के साथ 'स्वामी' की उपाधि लगी है।' उनका कथन है कि नाम के साथ 'स्वामी' की उपाधि लगी है।' उनका कथन है कि उद्द साथा का प्रयोग किसी विशेष समय में होता था और उन्हों लोगों को यह उपाधि दी जाती थी जो यज्ञीय कर्म-कांड में पारंगत होते थे। मालूम होता है कि वह प्रारंभिक चालुक्य-राजाओं का ही काल था। उत्तरी तथा दिन्सी भारत के विभिन्न

<sup>ै</sup>भंडारकर, अर्ली हिस्ट्री आफ़ दि डेकेन', ए० ८२-८३

राजकुलों के राजाओं ने जिन बाह्याएं को दान दिया, उनके नाम के छात में 'स्वामिन्' शब्द लगा रहवा था। उड़ीसा के शैलोद्भव वथा बलभी के मैत्रकों ने जिन बाह्यणों के नाम दान-पत्र जारी किए उनके नाम के र्यंत में 'स्वामी' शब्द लगा था। गुप्त राजार्य्यों के समय में भी हूखों के आक्रमण के पूर्व हमें ऐसे नाम मिलते हैं जिनके स्रंत में 'स्वामी' शब्द है। उदाहरणार्थ चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री का नाम शिखरस्वामी था त्र्यौर संभव है कि वह याज्ञिक कर्म-कांड का प्रकांड पंडित रहा हो। जैसा कि जायसवाल महोदय फहते हैं , यह असंभव नहीं है कि नाम के अंत में लगा हुआ 'रनामी' शब्द यज्ञीय कर्मकांड के ज्ञान का सुचक रहा हो। यह उपाधि याज्ञिकों को प्रदान की जाती थी जो यज्ञ करते थे। ज्ञात होता है कि श्रीहर्ष के शासन-काल के पूर्वोर्द्ध में याक्षिकों का बड़ा प्रभाव था, किंतु उत्तरार्द्ध में हर्ष वौद्ध-घर्म की श्रोर प्रवृत हो गुए थे । उन्होंने पशु-वध का निषेत्र कर दिया ऋौर वे प्रकट रूप से वौद्ध-धर्म का पत्त लेने लगे। वौद्ध धर्म याज्ञिक विधि विधान का विरोधी था। अतः ब्राह्मासों में असंतीप का भाव फैलने लगा श्रीर उनका यह ऋसंतोप उस समय पराकाष्ठा को पहुँचं गया, जिस समय महाराज हुर्प ने ऋपने साम्राज्य की राजधानी में धार्मिक परिषद् की चौर ब्राह्मणों के साथ प्रायः च्रपमान-जनक व्यवहार किया। राजा का यह व्यवहार उन्हें बुरा लगा श्रीर फलत: उन्होंने राजा की हत्या करने का पड़यंत्र किया। जैसा कि वैद्य महोदय कहते हैं , यह भी हो सकता है कि पूर्वभीमांसा के महान् छाचार्य कुमारिलमट्ट हर्प के शासन के उत्तरकाल में बहुत प्रसिद्ध हो गए हों श्रीर उनके श्रनुयायियों ने महाराज हर्ष की श्रंतिम धार्मिकः

<sup>°</sup>जायसवाल, 'दि बुक ग्रान पोलिटिकल साइंस बाई शिरवर प्राहममिनिस्टर ग्राफ़ चंद्रगुप्त'; देखिए 'जर्नेल ग्राफ़ विद्वार एंड उद्मीसा ग्सिर्च सोसाइटी', १९३२, १० ३७-३६

विवा, 'मेदीएवल हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० ३३६





सभा में वौद्ध-धर्म के प्रचार का प्रवत विरोध किया हो।

इस के पश्चात् हेनसांग महाराज हर्ष के शासनकाल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है। यह प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम पर होनेवाला पंचवर्षीय दान वितरसोत्सव थें। श्रीहर्ष के समय का यह छठा उत्सव था। अन्य किसी स्थान की अपेचा यहाँ पर दान करने का धार्मिक माहात्स्य बहुव श्राधिक सममा जाता था श्रीर श्रति प्राचीनकाल से श्रनेक राजा दान देने के लिए यहाँ पर आया करते थे। इसीलिए इसका पक नाम 'दान-चेत्र' भी पड़ गया था। इस दानोत्सव में सभी सामत राजा श्रीर श्रनुमानतः पाँच लाख मनुष्य सम्मिलित हुए थे। राजाज्ञा का पालन कर श्रमण, त्राह्मण, निर्फ्य, निर्धन तथा श्रनाथ सभी राजा के हाथ से दान लेने के लिए एकत्रित हुए थे। पुकु वर्गाकार हाता वनाया था, जो हजार कीट लंबा और हजार कीट चौड़ा था। वीच में, घास-फूस के बहुत-से मोंपड़े बने थे जिनके अंदर सोना, चांदी, इंद्रनील तथा महानील जैसे सुंदर मीवी श्रादि षहुमूल्य कोप जमा थे। उनसे कम मूल्यवान वस्तुएं; जैसे रेशमी श्रोर सुती वस्त, सोने श्रोर चांदी के सिक्के श्रादि श्रन्य बहु-संख्यक मांढार-गृहों में रक्खे थे। हाते के बाहर भोजन करने के लिए स्थान बने थे। विश्राम करने के लिए लगभग १०० लंबे-लंबे मोंपड़े वने हुए थे जिनमें से प्रत्येक में एक हजार आदमी सो सकते थे।

उत्सव के प्रारंभ में अनुचरदलों के साथ राजाओं का एक शानदार जुल्स निकला। पहले दिन, घास-फूस के बने हुए एक अस्थायी भवन में बुद्ध की मृर्ति स्थापित की गई और बहुमूल्य बस्तुएं तथा प्रथम श्रेषी के बहुम्ल्य बस्न वितरित किए गए। दूसरे तथा तीसरे दिन क्रमशः आदित्यदेव (सूर्य) तथा ईरवर-देव (शिव) की मृर्तियां स्थापित की गई। किंतु पृह्ले दिन जितनी बस्तुएं दान की गई थीं उनकी आधी ही बस्तुएं दूसरे श्रीर वीसरे दिन रात में दी गई । चीथे दिन, बौद्ध-धर्म-संघ के चुने हुए दस हजार धार्मिक व्यक्तियों को दान दिया गया । उनमें से प्रत्येक को १०० स्वर्ण-मुद्राणं, एक सुंदर मोती और एक उन्दा सूती कपड़े के अतिरिक्त भोजन, शरबत, फूल और सुगंधित पदार्थ मिले । अगले २० दिनों में राजा ने बहुत-से ब्राह्मणों को दान दिया । तदनंतर बौद्ध तथा ब्राह्म धर्म से इतर मतावलंबियों की बारी आई । उन्हें आगामी १० दिनों तक दान मिलता रहा । इसके उपरांत १० दिनों तक उन लोगों को दान दिया गया जो आमंत्रित नहीं किए गए थे और दूर-दूर के देशों से आए थे । अंत में एक मास तक गरीबों, अनाथों तथा असहाय लोगों को दान दिया गया ।

दान-विवरण करते-करते राजा का खंजाना खाली हो गया। धरव-गज-दं त वथा सैनिक सामित्रयों के अविरिक्त, संप्रहोत को में से कुछ भी शेष न वचा। ये अवशिष्ट वस्तुएं शासन का कार्य चालित रखने के लिए आवश्यक थीं। महाराज हुई ने अपने निजी हीरे-जवाहरों तथा आभूषणों को भी दान कर दिया। अंव में, अपनी निर्धनवा के चिह्नस्वरूप उन्होंने अपनी वहिन राज्यश्री के हाथ से दिए हुए जीर्ण-शीर्छ ( लवादे ) वस्त्र की धारण दिया और दशो दिशाओं के बुद्धों की अर्चना की। यह सब कुछ कर चुकने के परचात् वे यह सोचकर प्रसन्न थे कि मैंने अपनी समप्र संपत्ति पुण्य-खाते में लग दी है और भगवांन् युद्ध का 'दशवल' प्राप्त करने के लिये मैंने अपना मार्ग प्रशस्त कर लिया है।

सभा के समाप्त होने के कुछ ही समय परचात् हेनसांग ने अपने देश चीन 'स्वर्गीय साम्राज्य' को वापस जाने के लिए प्रस्थान किया। महाराज हुए का छादेश पाकर जालंघर के राजा

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>लीयनी, पृ० १८७

उदित ने उसके साथ एक सैनिक रत्तक-दत्त कर दिया। सम्राट् स्वयं उसे दूर तक पहुँचाने गए। यात्री के विदाई की समय उनका इदय दुखित था।

प्राचीन भारत में उपरोक्त प्रकार के धार्मिक उत्सव का पर्याप्त
प्रचलन था, उसे मोच कहते थे। ज्ञात होता है कि मो-ला-पो के
शीलादित्य ने भी मोच-परिषद् की थी। किपशा के राजा प्रति
वर्ष बुद्ध की १८ फीट अंचो चांदो की मूर्ति वतवाते थे और मोचपरिषद् के अवसर पर, निर्धनों, विधवाओं तथा विधुरों को
मुक्तहुम्त से दान देते थे। ध्यान देने के योग्य एक मनोरंजक
बात यह है कि महाकवि वाण भी अपने 'हर्षचरित' में एक स्थल
पर दान-वितरणोत्सव का उल्लेख करते हैं। वाण ने महाराज
हर्ष से सर्वप्रथम मिण्ठतारा नामक स्थान पर उनके शिविर में
की थी। एक पद में श्री हर्षवर्द्धन का उस समय का वर्णन
करते हुए वाण यह वाक्य लिखते हैं कि "उनका वच्हरथल हार
के मुक्ताफलों के किरण-जाल से ऐसा आच्छादित, था मानो वह
जीवन-काल में प्राप्त, समस्त संपत्ति का महादान-दीचा-सूचक
संकीर्ण वस्त्र-खंड था। उ

महाराज हर्षं के शासन-काल की कदाचित् अन्य कोई ऐसी

पटना हमें ज्ञात नहीं है जिसका उल्लेख किया जा सके। युद्धहोत्र में उन्होंने जितनी सफलता प्राप्त की शांतिस्थापन-कार्य में

उससे कम सफलता उन्हें नहीं मिली। डा० विसेंट स्मिथ का कथन
है कि उसके "सारे साम्राज्य में यात्रियों, निर्धनों तथा रोगियों

के हित के लिए अशोक के ढंग पर परोपकारी संस्थाएं स्थापित

१वाटर्स, जिल्द २ पृ० २४२

वाटरं, जिल्द १, ५० १२३

उनीविताविषगृहीतं सर्वस्व महादानदीना चीवरेणेव हारमुका फलानां किरणनिकरेण पावृतवन्नःस्थलम् । 'हर्षचरित', कावेल एँड टामस १० ११५

की गई थीं। नगरों तथा देहातों में धर्मशालाएं बनवाई गई थीं श्रीर वहाँ ( ग़रीबों के लिए ) खाने-पीने का प्रबंध किया गया था। धर्मशालाओं में वैद्य भी रक्खे गए जे। विना किसी बंधने के गरी जों को दवाए देते थे। अशोक की ही मांति हर्ष ने हिंदू देवताओं की उपासना के लिए मंदिर तथा बौद्धों के लिए मठ स्थापित किया ...... नहुसंख्यक मठ बनाए गए थे श्रीर गंगा के किनारे-किनारे कई हजार स्तूप स्थापित किए गए थे, जिनमें से प्रत्येक लगभग १०० फीट ऊँचा था। निस्संदेह ये मंदिर, मठ तथा स्तूप मुख्यतः लकड़ी और बांस के बने थे और यही कारण है कि अब उनका कोई चिह्न शेष नहीं रह गया है।

## हर्ष की मृत्य

हमें यह ज्ञात नहीं है कि महाराज हर्ष अपने जीवन के श्रंतिम तीन-चार वर्षों में किस कार्य में लगे थे । हमारा श्रनुमान है कि उन्होंने श्रपना यह समय धर्म चिंता तथा धार्मिक कार्यों में अतिवाहित किया। जिस वलवार का उपयोग उन्होंने छत्तीसः वर्षों तक किया, उसे अंत में म्यान के अंदर बंद कर दिया। बात यह थी किशासन की चिंताओं से मुक्त होकर वे विश्राम करना चाहते थे। इसफे अतिरिक्त एक हिंदू-नरेश होने फे नाते उन्हें केवल इसी जीवन की चिंता नहीं थी, वल्कि, "पुरुष का दूत् श्रारोपित करने की चेप्टा में वे इतने संलग्न थे कि श्रंपना सोना श्रीर खाना भी भूल गए", र ताकि परलोक में उसका फल मिल, सफे। उनकी प्याकोंना थी कि हम बुद्धत्व की प्राप्त हो जायं। जब प्रयाग में दान-विवर्ण का उत्सव समाप्त हुआ था तब पुण्यात्मा राजा ने कहा था, "ईश्वर करे कि मैं श्रागामी जन्म-जन्मांतरों में

<sup>&#</sup>x27;स्मिप, 'ग्रर्ली हिस्ट्री श्राफ इंडिया', पृ∙ ३४८

व्वादर्स, जिल्द १, पृ० ३४४

सदा इसी प्रकार अपने धन-भंडार को मानवंजाति को धार्मिक रीति से दान करता रहूं, और इस प्रकार अपने को बुद्ध के दस बलों से संपन्न कर लूं। " ६४६ ई० के श्रंतिम दिनों में अथवा ९५७ ई० के प्रारंभ में मृत्यु ने प्राकर उनकी जीवन-लीला को समाप्त कर दिया। उनके इस संसार से विदा होते ही सारे देश में एक वार अञ्चवस्था और अराजकवा फैल गई।

महराज हर्षे का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। बाख के एक कथन<sup>ु</sup>से प्रमाखित होता है कि उन्होंने श्रपना विवाह किया था। फिर या तो उनकी रानियों से पुत्र ही नहीं उत्पन्न हुए अथवा उत्पन्न होकर उनके पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके। ज्ञात होता है कि राज्यवर्द्धन का भा कोई पुत्र उनकी मृत्यु के समय जीवित नहीं था। जो कुछ भी हो, राजकुल में ऐसा एक भी व्यक्ति न १५ जो योग्यवापूर्वक रिक्त सिंहासन पर बैठवा और ऋराजकवा के बढ़ते हुए वेग को रोकता। चीनी प्रंथों में हमें, उत्तराधिकार के संबंध में एक विचित्र कथा मिलती। उस कथा के अंवर्गत जो अनेक महत्वपूर्ण वार्ते विस्तार के साथ कही गई हैं वे मेरे विचार से दिश्वास करने योग्य नहीं है; यद्यपि ज्ञात होता है कि डाक्टर स्मिथ जैसे आलोचनात्मक इष्टि-कोण के इतिहासकार को भी 🐔 कथा अविश्वसनीय नहीं प्रवीत हुई। कथा इस प्रकार है :---

जब श्रीहर्ष कालकवलित हो गर श्रीर उनके पीछे कोई उत्तरा-घिकारी न रहा तब मृत राजा से एक मंत्री ने जिसका नाम अहें णाश्व अथवा अर्जुन था, सिद्दासन पर वलपूर्वक अधिकार कर ्रितया। उस समय चीनी मिशन जिसका अध्यज्ञ वांग-होन-सी था, भारत में मौजूद था। वांग-हेन- सी विच्वत भाग गया, जहाँ

<sup>ै</sup>जीवनी, पृ० १⊏७

<sup>े</sup>जावना, पृ० १८७ रिसथ, 'अर्ली हिस्ट्री ग्राफ् इंडिया', पृ० ३६६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कलत्रं रच्चत्विति श्रोस्ते निस्त्रिशे श्रिषवसति 'इषंचरित', ए० २५३

उस समय खांग-सैन-गंपो नामक राजा शासन करता था। वहाँ पहुँच कर उसने एक सेना संगठित की और अर्जुन पर आकः मण कर दिया। उसने विरद्भव के प्रधान नगर को ध्वरव कर दिया। अर्जुन भाग निकला और एक नई सेना एकत्रित करहे वह शत्र के साथ फिर से लड़ा। किंतु इस युद्ध में वह बड़ी बुरी तरह से पराजित हुआ। विजेता ने सारे राज-परिवार को कैंद कर लिया श्रीर बहुत-सामाल लूटा । ४५० प्राचीर परिवेष्ठित नगरीं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और पूर्वी भारत के राज-कुमार ने उसकी विजयी सेना के लिए बहुत से मवेशी, श्र**ख**-शस्त्र तथा युद्ध के अन्य आवश्यक सामान भेजे । अर्जुन को कैद करके बांग-हेन-सी चीन ले गया।

इस कथा को रिमथ, लेवी, वैडेल तथा उनका श्रनुसरण करने-वाले अन्य विद्वानों ने सत्य माना है। अर्जुन विलक्कल एक अज्ञान व्यक्ति है। भारत में किसो भी प्रंथ प्रथवा लेख आदि में उसका उल्लेख नहीं मिलता। तथापि उसके सिंहासन पर वलपूर्वक ऋधिः कार करने की वात को सत्य मानने में कोई छढ़चन नहीं पड़ती। भारत के प्राचीन इतिहास में, वलपूर्वक राज्यापहरा के ऐसे अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। असली कठिनाई हमारे सामने उस समय त्राती है जब हम सिंहासन पर त्रिधिकार कर लेने के बाद का विवरण पढ़ते हैं। मिशनरी विव्यत भाग गया ख्रीर वहां के वरशालीन शासन को राखी कर उससे एक विज्यवी पदातिक सेना तथा एक नेपाली अश्वारोही सेना, कुल मिलाकर ५००० सेनिकों को भारत के मैदान पर चढ़ाई करने के लिए प्राप्त किया।

<sup>े</sup> हिमथ, 'ग्रली हिस्ट्री ग्राफ इंडिया,' पृ० ३६७

स्मिय महोद्य ने 'जनेल एशियाटिक' (१६००) में प्रकाशित सिलयां लेवी के उस लेख का उल्लेख किया है जिसमें वांग-हेन-सी की संपूर्ण कया का वर्णन है। यह लेख 'इंडियनएटिक्वेरी' ( ए॰ १११ श्रीर श्रागे ) में श्रनदित हो सुका है।

फिर इस छोटी-सी सेना की सहायता से एक शांतिमय चीनी मिशन के अध्यन् ने, जिसने अब सैनिक का जामा पहन लिया था-एक विशाल साम्राच्य की सेना की पराजित कर दिया। यह सारी कथा वस्तुतः आश्चर्यजनक है। यद्यपि महाराज हर्षे की मृत्यु के परचात् साम्राज्य की सेना कुछ असंगठित हो गई थी, तथापि इतिहास में इस प्रकार की से नक विजयों के दा-हरगा बहुत कम मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक विदेशी राज्य के दूत से हम स्वभावतः यह आशा करते हैं कि वह इस देश के ऐसे मागड़ों से अपने को बिल्कुल अलग रक्खेगा। अवः हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि वांग-हैन-सी जैसे व्यक्ति के लिए जो कि केवल एक दृत था, यह कैसे संभव था कि वह अपने स्वामी चीनी सम्राट् तैत्सुंग की अनुमति के बिना भारत के आंव-भिक मागहों में हस्तत्त्रेप करता ? स्नांग-सन गंपो ने ऐसा भारी राजनीतिक ऋनुचित कार्य क्यों कर दिया कि एक विदेशी राजा के द्व को ऐसे विशाल साम्राज्य पर त्राक्रमण करने में सहा-यना दी. जिसके साथ युद्ध करने में बहुत संभव था कि उसे लेने के देने पड़ जाते।

चीनी प्रंथों में यह कथा जिस रूप में विश्वित है हम इस कथा पर विश्वास कर सकते हैं। संभव है कि आसाम के राजा भारकर वर्मा ने अपनी शक्ति का विश्वार करने के लिए, हर्ष की मृत्यु से लाभ उठाया हो। महाराज हर्ष के जीवन-काल के अंतिम दिनों में उनका तथा भारकर वर्मा का संवध मित्रतापूर्ण नहीं था। हर्ष ने जिस प्रकार धमकी देकर अधिकारपूर्ण शब्दों में चीनी यात्री हिनसांग को भेज देने की आज्ञा दी थी उसे वह संभवतः भूल न सका होगा। जो कुछ भी हो, भारत के एक प्रांवीय नरेश के लिए यह निस्संदेह संभव और स्वाभाविक था कि वह देश में फैली हुई अराजकता से लाभ उठावा और अपने राज्य की सीगा का विस्तार करने की चेष्टा करता। हम यह

अनुमान कर सकते हैं कि कुमार राजा अपनी सेना के साथ राज्यापहारक ऋर्जुन पर-जिसने हर्ष के संपूर्ण साम्राज्य के उत्पर नहीं वाल्क केवल मगध पर अपनी प्रभुता स्थापित करली थी-ग्राक्रमण करने के लिए बढ़ा होगा। श्रासामी सेना है मार्ग में स्थित उत्तरी तथा मध्य वंगाल को निश्चय ही अधिकृत कर लिया होगा। भास्कर वर्मा के निधानपुरवाले वाम्र-लेख, जो कर्णसुवर्ण में जारी हुए थे इस बात को प्रमाखित करते हुए-से प्रतीत होते हैं। विहार पर चढ़ाई करके और अनेक नगरों पर क़ब्जा कर विजयी राजा ने मगध को अपने अधिकार में कर लिया था। अरुए।श्व जिसने बलपूर्वक सिहासन पर अधि-कार कर लिया था, अंत में पराजित हुआ और क़ैद कर लिया गया । इस मामले में चीनी मिशन ने संभवतः कोई बहुत महत्व-पूर्ण भाग न लिया होगा। मिशन के अध्यक्त के विब्वत की राज् धानी में भाग जाने के वाद विब्वती वथा नेपाली सैनिक यहाँ के उपद्रवों से लाभ उठाने के लिए ही भारत की उत्तरी सीमा के इस पार आए होंगे। वे लूट-पाट करनेवाले स्वतंत्र सैनिक ़ थे। उनका भारत के अंदर प्रवेश करने का उद्देश्य केवल यह था कि यहाँ की फैली हुई अराजकवा से लाभ उठा कर अपने को संपन्न कर लें। चीनी-कथा में जो जयमाल वांग-हेन-सी के गले में डाला गया है उसे वास्तव में भारकर वर्मा के गले में पद्ना चाहिए। जब वह राजदूत अपने देश चीन को वापस गया, तव उसने सम्राट् से इस कथा का वर्णन किया। किंतु इस कथा की सत्यवा की परीचा करने के लिए सम्राट् के पास कोई, साधन नहीं था।

## भारत के इतिहास में हर्प का स्थान

हमें यह वो मानना पड़ेगा कि प्राचीन भारत के गौरवमय इतिहास में हर्ष का स्थान इतना ऊँचा नहीं है जितना कि उनके

पूर्वज महाराज अशोक तथा कनिष्क का । अशोक का नाम तो निरसंदेह संसार के इतिहास में अमर बना रहेगा। समर्थ समा-लोचक तथा इतिहासकार श्री एच्० जी० वेल्स महोदय के कथना-अनुसार उनकी गणना इतिहास के ६ महान राजांत्रों में है। कनिष्क एक बड़ा सेनापति था। उसने अपनी सेना के सहित तागदं वाश पामार के दर्रों की पार कर काशगर, यारकंद तथा स्रोतान को जीत कर जैसा ऋलौकिक एवं वीरतापूर्ण कार्य किया वैसा भारत का कोई आधुनिक शासक भी नहीं कर सका विदे-धर्म के इतिहास में कनिष्क का स्थान उतना ही ऊँचा है, जितना कि ईसाई धर्म के इतिहास में रोम के सम्राट् कन्स्टेंटाइन का। कनिष्क ने वौद्ध-धर्म के प्रकार श्रीर उन्नित में भी वड़ा भारी योग दिया। यह भी स्मर्ण रखना चाहिए कि हुए की भाँति वौद्ध-धर्म को उसने भी पीछे से गद्दी पर बैठने के बाद स्वीकार किया था। महाराज हर्ष का आसन बौद्ध-धर्म के इतिहास में उतना अधिक ऊँचा नहीं है जितना कि कनिष्क का । उस धर्म के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह कनिष्क के कार्य की भाँ वि उतना महत्वपूर्ण नहीं था। सेनापति के रूप में हर्ष का दर्जी संभवतः समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय से ही नहीं पत्युत स्कंद-गुप्त से भी-जिसने कम से कम कुछ समय के लिए हुएों के त्राक्रमस को रोक दिया- घट कर था; क्योंकि उनकी विजय-यात्रा रेवा नदी के तट पर रोक दी गई थी। मालक काफूर जैसे दिचिए भारत के विजयी सेनापितयों से भी उनकी तुलना नहीं ु हो सकती। मलिक काफूर ने नर्मदा के सीमाशांत की कठिनाईयाँ को पार कर दक्तिए में प्रवेश किया था। किंतु यदि हुए प्राचीन भारत के कितपय शासकों से कुछ वातों में घट कर थे तो अन्य श्रनेक वार्तों में निस्संदेह वे उनसे वढ़े बढ़े थे। विद्वता में कदा-चित् भारत के बढ़े-बढ़े राजाओं में से कोई भी उनके जोड़ का न था। हां, मुराल साम्राज्य का संस्थापक बाबर अलबन्ता उनकी

्तुलना कर सकता है। योद्धा भी वह उच्चकोटि के थे, यह वात इतिहासकार को माननी पड़ेगी। पिता की मृत्यु के उपरांत इ. हयवस्था तथा ऋराजकता के बढ़ते हुए वेग को रोक देने का कास कम वहादुरी का नहीं था।इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत के एक वड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। एक महान् शासक तथा संगठन-कर्वा के रूप में वे भारत के वड़े-बड़े शासकों में परिगणित किए जाने के योग्य हैं। उनकी शासन-व्यवस्था को देख कर हैनसांग प्रसन्न हो गया था और उनकी प्रशंता की थी। है नसांग ने उनके धार्मिक भाव तथा विश्व-कल्यासकामना का प्रशंमा कर उचित ही किया है। यदापि भारत में ऐसे राजा अधिक संख्या में उत्पन्न हो चुके हैं। उदाहरसार्थ मो-ला-पो का शालादित्य—जो ह्वेनसांग के वहां पहुँचने के कुछ ही वर्ष पूर्व शासन करवा था-परोपकार, घार्मिकवा वयह पशुत्रों के प्रति दया दिखलाने के लिए प्रसिद्ध था। एक साधा-रस मनुष्य के रूप में भी हर्ष के अनेक सुंदर चारित्रिक गुस थे। वे अवती साता यशोमती के बड़े भक्त थे। महाराज प्रभाकर-वर्द्धन की जीवितावस्था में माता के प्राफ्तीत्सग कर देने के संक-ल्प को सुनकर वे मारे शोक के स्तंभित से हो गए थे। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि माना का संकल्प श्रटल है तब उन्होंने श्रद्घट की अपिरहार्य आज्ञा के सामने अपना सिर भुकाया। वे मावा-पिता के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते थे। पिता की मृत्यु पर वे एक साधारण व्यांक की भांति जोर-जोर से देर तक रोत रहे। देवताओं तथा ब्राह्मणों का वे बहुत आदर करते ू थे। संसार-त्यागी विरक्त पुरुषों में उनकी प्रगाद श्रद्धा थी। द्विकर मित्र के आश्रम पर पहुँचकर मुनि के प्रति उन्होंने जो विन बता प्रदर्शित की वह सराहनीय है। वे अपने भाई श्रीर वहिन को भी खूब मानते थे। उन्होंने ऋपनी विधवा वहिन छै साथ जो स्तेहपूर्ए व्यवहार किया, उसकी भी जिवनी प्रशंसा दी

आय थोड़ी है। लोभ तो उनको छू तक नहीं गया था। पिता की मृत्यु के अवसर पर उनके बड़े भाई राजधानी के वाहर थे। उन्होंने भाई को राजधानी में बुलवाने के लिए कई दूत भेजे। ं अंत में जब राज्यवर्द्धन आए और उन्होंने अपनी यह इच्छा पकट की कि शासन का काम हर्प के सिपुर्द कर ईरवर का ध्यान रने के लिए में जंगल में चला जाना चाहता हूँ, तब हर्ष मारे क के किंकर्त्तव्यविमृद् हो गए। वड़े भाई के इस निर्णाय पर हैं जो शोक हुथा था वह वाण के उल्जेखानुसार असीम था। हिष की स्थिति में यदि कोई दूसरा राजकुमार होता तो वह पने भाई के इस संकल्प का स्वागत वड़ी प्रसन्नता के साथ रता और उपर से शोक का भाव प्रकट कर अंदर ही अंदर ।रे खुरी के भूला न समावा। वास्तव में श्रीहर्ष की प्रकृति हमें राग्यमयी प्रवीव होवी है। क्लीज के राजमुकुट को धारण रने में भी उन्हें वड़ासंकोच हुआ था और हो नसांग का तथन कि जब उन्होंने उसे किसी प्रकार स्वीकार भी किया तो कभी पने को महाराज नहीं कहा और न कभी राजसिंहासन पर । पैर रक्खा।

सव वार्वों को ध्यान में रखते हुए खंत में हम प्रियद्शिका? अंग्रेजी अनुवादकों तथा संगदकों के न्वर में स्वर मिला कर ही कह सकते हैं कि कन्नीज के श्री हपेवर्द्धन को, जो राजा, आट, प्रविभाशाली सैनिक, संगठन-कर्ता, विद्वानों के आश्रय-। वा तथा कि सभी कुछ थे—भारत के महापुरुषों में बहुत ऊचा गान प्राप्त है।

<sup>ै</sup>नारिमन, जैक्सन तथा आखिन, 'प्रियदर्शिका बाई हर्ष', मूक्तिका,

#### सप्तम ऋध्याय

# ह्रेनसांग

ត្រឹក្សា រ

यात्री है ने शासनकाल की एक प्रधान उल्लेखनीय घटना चीनी- के यात्री है ने सांग का इस देश में आगमन था। यह बात मली-माँति विदित है कि तत्कालीन सामाजिक अवस्था तथा बौद्धधर्म की स्थिति के संबंध में हम इस श्रेष्ठ यात्री के प्रति अपने ऋण को जितना ही अधिक महत्व दें वही थोड़ा है; क्योंकि भारत के प्राचीन इतिहास के इस युग का हमारा ज्ञान उसके बिना अपूर्ण रह जाता। विसेंट सिमथ का कथन है कि "यद्यपि है नसांग के प्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक मूल्य इस बात में है कि उसने राजनीतिक सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं का वर्णन किया है किंतु बहुत-सी प्राचीन जन-श्रुतियों का उल्लेख करके उसने हमारी ध कतज्ञता के ऋष को और भी बढ़ा दिया है। यदि उसने साव-धानी के साथ इनको रज्ञा न की होती तो ये जन-श्रुतियां लुप्त हो गई होतीं।"

हेनसांग तथा उसकी भारतीय यात्रा का विवरण देने के पूर्व यहाँ पर संत्रेष में यह बतलाना असंगत न होगा कि प्रारंभिक काल से लेकर ईसा की सानवीं शवाब्दी तक चीन और भारत के पारस्परिक संपर्क विपर्क में कौन कौन-सी प्रधान घटनाएं घटी कि

चीनी लोग ई० पू० दूसरी शताब्दी में मध्य एशिया के प्रदेशों के सपर्क में आए। मध्य एशिया में भागतीय उपनिवेश थे और उस पाचीन युग में वहां बौद्ध लोग रहते थे। इसमें संदेह नहीं

<sup>ै</sup>स्मिथ, 'ग्राली हिस्ट्री आफ इंडिया', ए० १४-१५। चीन श्रीर भारत के पारस्परिक संबंध के विषय में प्रभातकुमार मुकर्जी के "इंडि-इन लिटेरेचर इन चाइना एंडे दि फ्रार ईस्टिंग नामक पुस्तक से हमने संपूर्ण समग्री ली है।

कि इन्हीं उपनिवेशों के कारण चीन श्रीर भारत के सांस्कृतिक संपर्क का श्रीगरोश हुआ। चीनी राजदूत चैंकीन, जिसे सम्राट् हिया ब्रो-ऊ ( १४०-८० ई० पू० ) ने भे ना था, फुरगना, पार्थिया ुन्था वैक्ट्रिया आदि अनेक पश्चिमी देशों का हाल लाया। पार्थिया एक वौद्ध देश था। ई० पू० दूसरी शताब्दी के अंतिम भाग में उसने एशिया के अंतर्राष्टीय व्यापार में महत्वपूर्ध भाग लिया था। पार्थिया से होकर चीन का रेशम रोम साम्राज्य में जाता था। चीन और पार्थिया के व्यापारिक संबंध के कार एडन दोनों देशों में घीरे-घीरे घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध स्थापित हो गया श्रीर श्रंत में चीन श्रीर भारत में घनिष्टता वढ़ गई। संगव है कि वौद्धधर्म चीन में ई० पू० २ में लाया गया हो ख्रौर वहाँ उस का स्वागत किया गया हो। चीन के पौराणिक इतिहास-प्रयों से ्रमें ज्ञात होता है कि पूर्वी हन वंश (ई० पू० २०-२२१ ई०) के सम्राद् मिंग ने बौद्ध धर्म-प्रथों तथा पुरोहितों को लाने के लिए भारत को राजदूत दल भेजा था। यह दल ६४ ई० में काश्यप मातंग तथा धर्मरत्न नामक दो भारतीय भिज्जुत्रों को लेकर वापस गया था। चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार का नियमित कार्य दूसरी शताब्दी के मध्य काल से प्रारंभ हुआ। भिज्जुओं में से अधिकांश भारत के नहीं, विलक्त मध्य-एशिया के निवासी थे। मध्य-एशिया के कृच, खोतान आदि स्थानों में बौद्धों के उपनिवेश स्थापित थे। उत्तरा चीन में एक मठ लोयंग नामक स्थान पर था। वह चीन में वौद्ध-धर्म के प्रचार का केंद्र वन गया। भारत से भी वौद्ध-- भिच्चं जाते थे; किंतु वहुत कम। हन काल में चीन के अंदर वौद्ध-धर्म प्रचार करनेवाले अधिकांश व्यक्ति मध्य-एशिया के भिज्ञ थे। उत्तर कालीन हन-वंश का ऋंव २२० ई० में हुआ। उसके बाद 'तीन राच्यों' का युग प्रारंभ हुआ। इस युग में बौद्ध-धर्म त्रचारकों का कार्य लोयंग के शांतिमय 'श्वेत मठ' भवन में होता रहा ( २२०-२६४ ई० )। श्रंव में पश्चिमी सीन वंश के लोगों ने

उन तीन राज्यों को पदच्युत किया (२६४-६१६)। सीन-बंश के लोगों ने चंग-अन को अपनी राजधानी बनाया जहां घौद्धों के मठ थे। इन मठों में भारतीय भिन्नु आते थे और चीनी बौद्ध भी आश्रय तेते थे। इन भिन्नुओं का एक महान्-कार्य बौद्ध-9ाहित्य, का अनुवाद करना था। चीन के भारतीय विद्वानों तथा चीनी घौद्धों के ही दीर्घकालीन परिश्रम का फल है कि आज बहुसंख्यक वौद्ध-प्रथ वहां सुरचित हैं; नहीं तो उन ग्रंथों का आज कहीं अस्तत्व न भिन्नता।

जिस समय उत्तरी चीन में बौद्ध-धर्म का प्रभाव स्थिर रूप से फैजा रहा था, उस समय दक्षिणी चीन में नए मत का प्रचार प्रारंभ हुआ और बिल्कुल स्वतंत्ररूप से उसकी बन्नति हुई । पहली शताब्दों से ही चीन और उत्तर भारत के बीच व्यापार होता था. यद्यपि उसका सिलसिला बीच-बीच में दूर जाता था। इस के श्रतिरिक्त दित्ताणी चीन, भारत तथा इंडोनेशिया के बीच सागु-द्रिक संयंध स्थापित था। ईसा की पहली तथा दूसरी शताबदी में इंडोनशिया में हिंदुऋों के उपनिवेश थे। दक्षिणी चीन में बौद्ध-धर्म का प्रचार करनेवाले भिद्य या तो इडोनेशिया के हिंदू उप-निवेश से जहाज में बैठकर श्राये या सीधे भारत से ज्यापारिक जहार्जी पर चढ़कर छाए। इसके सिवाय इंडोनेशिया के उपनिवेशीं से चीन का घनिष्टरा मनीतिक संबंध भी था। ऊ० वंश के शासन-काल में ( २२०-२८० ई० ) बौद्ध धर्म की दित्ता चीन में घड़ी षत्रित हुई और अनुवाद का काम बड़ी तेजी से हुआ। वास्तव में दक्तिणी चीन की वावारियों के आक्रमण का भय न था और स लिए भिद्ध को वहां बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए अपेदा-कृत अधिक अनु हुत चेत्र मिला।

पश्चिनी सीन वश के पतन के पश्चात् चीन में अनेक तातार राज्यों का प्रादुनीय हुआ। पूर्वी सीन-वंश—जिसने ३१७ ई० में दक्षिणी चीन में बड़ी ख्याति प्राप्त की और ४२० ई० तक

शासन किया - के राजा सम्राट् होने का दावा करते रहे। इस वंश के सभी सम्राटों ने वौद्ध-धर्म के प्रति अच्छा व्यवहार किया। इस वंश का नवां राजा हिया घो-ऊ-ही पहला चीनी मुझाट् था, जिसने वौद्ध-धर्म को स्वीकार किया। नानिका बौद्धों को केंद्रस्थल बन गया। किंतु हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि भिन्नु लोग उत्तरी चोन में भी आते थे। धर्मरत्न, संबदेव वथा बुद्धभद्र जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों ने वौद्ध आगमों को चोनी भाषा में अनूरित किया। कितु इस काल का सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति फाह्यान था, जिसके साथ चीन श्रीर भारत के बीच प्रत्यत्त संबंध प्रारंभ हुन्या। इस संबंध की महत्ता पर जितना ऋधिक जोर दिया जायं यह थाड़ा है। चौथो शताब्दी भे श्रंत तक चीनी लोगों का भारत के साथ कुछ भी प्रत्यत्त संबंध ्नुई। या, यद्यपि वे चीन तथा मध्य एशिया में पार्थिया, शक श्रीर कृच के वौद्धों और कभी-कभी भारत के वौद्ध धर्मोपदेशकों से भिला थे। फाछान ने एक नवीन परिपाटी निकाली। चीनी भिन्न सीवे सभ्य पशिया के ज्ञान एवं संग्कृति के फेंद्र भारत को श्रान लगे। गुप्त साम्राज्य को चरमोन्नति के काल में फाह्मान ने १४ वर्षी (३६६-४१४) तक भारत का भ्रमण किया। उसने मठीं तथा वीर्थम्थानों को जा जाकर देखा। अपने देश को वापस जात समय वह बंगाल के ताम्रलिप्ति बंहरगाह से जहाज पर ेरवाना हुआ। इंडोनेशिया के हिंदू उपनिवेशों तथा चीन को जाने के लिए सीदानर यहीं जहाज पर नैठने थे।

उत्तरों चीन में बौद्धों के कार्य का उल्लेख पहले ही किया जा ने चुका है। कुमारजीव जिसका पिता एक भाग्तीय खौर माता कूचा देश को थी खौर जिसे चीनी बौद्ध-धर्म के इतिहास में एक उच्च स्थान प्राप्त है उत्तरकालीन सीन-वंश (३८४ से ४१७ ई०) के दूसरे राजा का समकालीन था। कुमारजीव की साहित्यिक कृतियों की बहुव अधिक प्रशंसा नहीं की जा सकती। सीन-वंशीय सम्राटों के शासन-काल में बौद्ध धर्म ने चीन में बड़ी उन्नित् की। दिल्लिणी चीन में बौद्ध-धर्म के प्रचार कार्य को कुछ अंश में विरोधी शिक्तियों का सामना करना पड़ा था। वहां ४२० ई० में एक नए वंश का राज प्रारंभ हुआ, जो कि बौद्ध-धर्म के कुछ लिलाफ था। इनना सब होते हुए भी बौद्ध धर्म की वहाँ उन्नित्त हुई और चीनी लोगों का मुकाव भारत की यात्रा करने की आर हुआ। सुंग तथा ची नामक दो अन्य वंशों के शासन के बाद दिल्लिणी चीन लियांग वंश के राजाओं (४०२-४४७ ई०) के हाथ में चला गया। इस वंश के पहले सम्राट् ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। वह बड़ा ही उत्साही बौद्ध था। अपने धार्मिक जोश तथा धर्माचरण में वह अशोक की समानता करना था। इंडोनेशिया के उपनिवेशों के संपर्क के कारण वौद्ध-धर्म की शिक्त और अधिक सबल हो गई। लियांग-हुती के शासन-काल में प्रथम बौद्ध त्रिपिटक का संमह किया गया।

इस काल में चीन के अंदर आने वाले भिज्ञ में सबसे अधिक प्रसिद्ध उड़जैन का परमार्थ नामक श्रमण था, जो कि ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुआ था। उत्तरकालीन गुप्त-वंशीय मगध के राजा जीवितगुष्त प्रथम ने चीन के सम्राट् की प्रार्थना पर एक चीनी मिशन के साथ—जो कि हस्त लिबित प्रथों की खोज में मगध आया था—उसे ५३६ ई० में चीन भेजा था। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उसने अपनी शक्ति भर उद्योग किया। ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका तथा वसुबंधु एवं आसंग के प्रथों का उसने चीनी भाषा में अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उसने कुछ अन्य बौद्ध-प्रथों को भी अनूदित किया। बौद्ध-धर्म के इतिहास के एक अंधकारपूर्ण काल पर उसके प्रथों से अप्रत्याशित प्रकाश पड़ा।

उत्तरी चीन, जो कई शवाब्दियों वक अनेक छोटे-छोटे राज्यों े में विभक्त था, अंत में सुई वंश के दृढ़ शासन से एकवा के सृत में बंध गया। ४८६ ई० में संपूर्ण चीन पहली बार एक सम्राट् के शासन में श्राया। चीन देश के इतिहास में, विशेषतः बौद्ध-धर्म : के इतिहास में, सुई-वंश का शासन-काल एक गौरव-पृर्ख युग थ े। किंतु चीनी इतिहास का स्वर्ण युग टंग वंश के प्रादुर्भीव ६१= से प्रारंभ होता है। इस वंश का दूसरा राजा तैत्स्ंग ( ६२७-६४६) चीन देश के महान् शासकों में से था। तैत्स्ग ने तिब्बत के प्रथम महान् राजा स्नांग-सन-गंपो के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया । ३४१ ई० में उसने तिच्चत के राजा के साथ श्रपनी लड़की वेनचॅग का विवाह कर दिया। इस संबंध से चीनी सभ्यता का प्रभाव विच्यव पर पड़ा। स्नांग-सन-गंपों ने अपने देश में बौद्ध-धर्म का प्रवेश कराया ऋौर भारतीय विद्वानों की सहा-यता से तिञ्चवीय वर्णमाला का आविष्कार किया । नेपाल हिन्वत का एक अधीन राज्य हो गया।

तैत्सुंग ने ६२७ ई० में हर्पवर्द्धन के दरवार में एक दूत-दल यह सीखने के लिए भेजा कि भारत में चीनी कैसे बनाई जाती है। अपने जीवन-काल में हर्पवर्द्धन ने चीन सोम्राज्य के साथ संबंध स्थापित रक्खा । उन्होंने ६४१ ई० में चीन को एक ब्राह्मस. राजदृत भेजा और वह ६४३ में एक चीनी मिशन के साथ लौटा। इसी मिशन को चीन के सम्राट्ने हर्प के पत्र का उत्तर लिख कर दे दिया था। 3 यह मिशन ६४४ ई० के पहले चीन को वापस नहीं गया। दूसरे साल एक दूसरा मिशन ३० अश्वारोही रक्तक-दल के साथ आया, जिसका अध्यक्त वांग-हेन-सी था। 🚈 यह व्यक्ति उस दूत-दल के अध्यत्त का सहायक था, जो पहले भारत आ चुका था।

१स्मिम, 'त्राली हिस्ट्री आफ़ इंडिया' पृ० २७५ और पाद-टिप्पणी <sup>२</sup>प्रभातकुमार मुङ्जी 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना एंड दि फ़ार ईस्ट', पृ रे॰६, टिप्पणीर वस्मिप, 'त्रली हिस्ट्री स्राफ्त इंडिया', पृ० ३६६

तैत्सुंग स्वयं बौद्ध-धर्म का न वो शत्रु था ख्रीर न मित्र । उसके शासन-काल में प्रभाकर मित्र नामक एक हिंदू-भिन्न चीन में गया। वह सम्य-भारत के एक चित्रय राजकुल में पैदा हुआ था। उसने १० वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया और 💖 योग्य गुरु के पास बैठ कर अध्ययन किया । वह नालंदा में शीलभट्ट से मिला और सप्त-दश-भूमि शास्त्र पर उनके व्याख्यानीं को सुना। नालंदा में वह अभिधम्म का अध्यापक नियुक्त किया गया और अपने प्रकांड पांडित्य के बल पर अपने साथी अध्या-पकों का प्रशंसा-पात्र बन गया। कुञ्ज समय के वाद नालंदा छोड़ कर वह बाहर चला गया और विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए पश्चिनी तुर्कों के खान के शिविर में जा पहुँचा। थोड़े ही समय में उसके उपदेशों के परिसाय-स्वरूप असभ्य हुर्क लोग बौद्ध-धर्म के प्रभाव में आ गए। बाद को वह चीन चला गया। वहां तैत्संके ने बड़ी धूम-थाम से उसका म्वागत किया त्रीर उससे बौद्ध-प्रंथीं का चीनी भाषा में अनुवाद करते को प्रार्थना की। इन अनुवादों के कारण चीन के बौद्ध विद्वानों पर उसका वड़ा प्रभाव जम गया ।

किंतु चीन और भारत के पारस्परिक संबंध में इस काल का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैन सांग था। उसके सामने और सब नगएय हैं। वह ६०० ई० में एक कन्प्रयूसियन परिवार में, जो वौद्ध-धर्म के के बिरुद्ध था, पैदा हुआ था। उसके पिता के चार पुत्र थे और उनमें वह सबसे छोटा था। उसने अपने भाइयों के साथ विद्यो-पार्जन किया और अपनी वाल्यावस्था में अपने मस्तिष्क की के परिपक्तावस्था का प्रमास है दिया। अभी वह निरा वालक ही था कि शाक्यमुनि के शांतिमय धर्म की छोर आकर्षित हो गया।

प्रभातकुमार मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना ऐंड दि फार् ईस्ट' ए० २०६-११

उसने वौद्ध-धर्म-मं यों का अध्यन किया ख्रीर भिक्तु वनने के उद्देश्य से मठों को यात्रा की। २० वर्ष की श्रल्पावस्था में ही उसका उद्देश्य पूरा हुआ। ऋपने देश के अनेक सठों में विद्वान् चीनी भिद्धओं के चरखों में वैठकर उसने बौद्ध-धर्म के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध प्रयों का ऋंध्ययन किया। चीन में उसने अपनी विद्वता और वाग्मिता के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। किंतु बौद्द-प्रंथों के चीनी अनुवाद को पढ़कर वह संतुष्ट न हो सका। वह बुद्ध के चलाए हुए धर्म का वास्ताविक ज्ञान प्राप्त करना चाहता था। वह उस देश को देखने के लिए लालायित था जहां पहले-पहल एशिया का प्रकाश अपनी पूर्ण ज्योति के साथ चमका । उसकी लालसा थी कि चलकर अध्यातम विद्या का रस-पान वहीं करे, जहां उसका प्रवाह फूट निकला था। वह उन पवित्र स्थानों को देखने के लिए उत्सुक था जो प्रमु( बुद्ध ) के चरण-चिह्नों से पवित्र हो चुके थे । बुद्ध के एक चंद्र भक्त होने के नाते वह उनके चरणचिह्नों का अनुसरण करना चाहत। था श्रीर चाहता था ि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों के चरणों के पास बैठकर उनकी सहायता से अपनी श्राध्यात्मिक तथा दार्शनिक शंकाओं का समाधान करावे। इसके अविरिक्त उसकी यह भी अभिलाषा थी कि मृल-भाषा में लिखित वौद्ध-धम-मंथों को प्राप्त करे; क्योंकि अनुवादों के पढ़ने से उसको संतोष नहीं हुन्ना था। सब प्रकार की तैयारी न्नौर पूँछ-वाँछ करफे वह ६२६ ई० में टेंग राजाओं की राजधानी चैंन छन से भारत के लिए चल पड़ा।

भारत में आने के लिए प्राचीन काल स मार्ग थे। इनमें से दें। मार्ग प्रधान थे—एक उत्तरी मध्य-पशिया और दूसरा दक्षिण मध्य पशिया से होकर गया था। वीसरा रास्ता तिव्वत से हो कर साया था। टैंग-वंश के शासन-काल में विशेष कर विव्यत के राजा स्नांग-सन्-गंगों के साथ चीन की राजकुमारी के विवाह के याद वहुत से लोगों ने उसी प्रका अनुसरस किया था।

तैत्सुंग स्वयं बौद्ध-धर्म का न तो शत्र् था खीरः शासन-काल में प्रभाकर मित्र नामक एक हिंदू-गया। वह मध्य-भारत के एक चित्रय राजकुल था। उसने १० वर्ष की अवस्था में घर छोड़ ि योग्य गुरु के पास बैठ कर अध्ययन किया । र शीलभट्ट से मिला और सप्त-दश-भूमि शास्त्र पर व को सुना। नालंदा में वह ऋभिधम्म का अध्याव गया और अपने प्रकांड पांडित्य के बल पर अपने पकों का प्रशंसा-पात्र बन गया। कुत्र समय के व कर वह वाहर चला गया और विभिन्न देशों की पिरचनी तुर्कों के खान के शिविर में जा पहुँचा में उसके उपदेशों के परिग्राम-स्वरूप असभ्य हुई के प्रभाव में आ गए। बाद को वह चीन चला ग ने बड़ी धूम-धाम से उसका म्वागत किया और इ का चीनी भाषा में अनुवाद करने को प्रार्थना की के कारण चीन के बौद्ध विद्वानों पर उसका व गया ।

किंतु चीन श्रीर भारत के पारस्परिक संबंध सबंश्रेष्ठ व्यक्ति हेनसांग था। उसके सामने श्रीर वह ६०० ई० में एक कन्प्त्यूसियन परिवार में, इ के बिरुद्ध था, पैदा हुशा था। उसके पिता के चा उनमें वह सबसे छोटा था। उसने अपने भाइयों पार्जन किया श्रीर अपनी वाल्यावस्था में श्रपने परिपक्तावस्था का प्रमाण दे दिया। श्रभी वह निर कि शाक्यमुनि के शांतिमय धर्म की श्रीर श्राक

भ्यभातकुमार मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाह



दुरगया का भन्दिर, गया

रंश्व ]

चौथा रास्ता हिंद महासागर तथा इंडोनेशिया के उपनिवेशों से होकर त्राता था । ह्वेनसांग के ४० वर्ष वाद इस्सिंग इसी मार्ग से भारत त्राया।

हिनसांग ने अपनी यात्रा के लिए उत्तरी मार्ग का अवलंधेम किया और तुरकान, कूचा, इसिक्कुल, वाशूकंट, समरकंट, कुंदुज, काबुल तथा पेशावर होता हुआ वह भारत आया। तुरकान के राजा ने उसको अमूल्य सहायता दो और मध्य-एशिया के अनेक सरदारों से उसका परिचय कराया। पश्चिमी तुर्कों के प्रधान काजान या सरदार टांग-शी-हू ने उसको यात्रा के लिए अनुमित-पत्र दिया था। इसके सहारे वह किपशा तक सकुशल पहुँच सकता था, मार्ग में कोई खटका नहीं हो सकता था। अतः जहां-जहां वह गया उसका स्वागत किया गया और बड़े आराम के साथ उसने अपनी यात्रा की।

चीन से भारत पहुँचने में उसे लगभग १ साल (सितंबर ६२६ से सितंबर ६३० तक) लग गया। हिंदू कुश पर्वत को पार कर के वह किपशा के राज्य में दाखिल हुआ और वहां की राज्य मां गि शन्तों का नामक मठ में उसने चातुर्मास्य विताया। वर्षा ऋतु के बीतने पर वह पंजश्री की घाटी से नीचे उतरा और काला पर्वत (सियाहकोह) को पार कर के लमघन देश में दाखिल हुआ। अब उसे किसी प्रकार की किठनाई न रह गई। कांबुल नदी की तरेटी से होता हुआ वह मुख्य भारत में आ पहुँचा। रास्ते में उसने कुनार नदी को पार किया और जलालावाद के पास स्थित ना का ला-हो के मठ से होकर वह अकतूबर ६३० के पारंभ में गांधार राज्य में पहुँचा।

मई ६३१ से अप्रैल ६३३ तक दो वर्ष ह्वेनसांग काश्मीर में

<sup>ै</sup>देखिए, वाटर्स जिल्द २, पृ० ३३४ में प्रकाशित ह्वेनसांग के अमण के सर्वंध में विसेंट स्मिध का नोट।



बुद्रगया का मन्दिर, गया

ठहरा रहा । वहां वह सूत्रों श्रीर शास्त्रों का अध्ययन करता रहा । काश्मीर से चलकर वह तक राज्य की राजधानी में पहुंचा। एक मास तक वहां रुक कर वह पूर्वी पंजान में स्थित चीनभुक्ति ु सुया, जहां उसने १४ महीने विवाए (६३३—६३४ ई०) श्रीर एक प्रसिद्ध वौद्ध पुरोहित से धर्मशास्त्रों को पढ़ा। वहां से वह जलंधर पहुँचा और वहाँ चार मास (६३४ ई०) तक ठहरा रहा। वहां से फुलूट और मथुरा होकर थानेश्वर आया। कहा जाता है कि यमुना नदा इस राज्य के बीच से होकर पूर्व को आर वहती थी श्रौर इसकी पूर्वी सीमा पर गंगा नदी वहवी थी। इस देश में वह जाड़े भर तथा आधे वसंत तक ठहरा और उसने जयगुप्त नामक श्रमण से अध्ययन किया। इसके वाद वह मतिपुर के लिए रवाना हुआ, जो विजनौर जिले में था। रास्ते में उसे गंगा ्रत्रदी को पार करना पड़ा। मितपुर में उसने शेष वसंत काल एवं प्रीष्म का समय बिवाया (६३४ ई०)। मतिपुर से वह ६३६ ई० के मध्य काल के लगभग हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नीज में पहुँचा श्रीर भद्र विहार में ठहरा। उत्तरी भारत के इस सर्व-प्रधान नगर को छोड़कर वह पूर्व की ओर बढ़ा। अयोध्या, प्रयाग, कोशांबी, श्रावस्ती, कवित्तवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली (श्राधुनिक वसार) और नेपाल होता हुआ वह मगध राज्य में गया । यह देश बुद्ध भगवान् की पुष्य स्मृतियों से परिपूर्ण था । यहां युद्ध और शांति के सभय में वड़े-वड़े काम करके अनेक राजे इविहास और पौराखिक कथाओं में प्रसिद्ध हो चुके थे। पाटलियुत्र का प्राचीन नगर तो अब नष्ट हो चुका या। उसके अंदर तथा चारों श्रोर स्थित प्रसिद्ध प्रसिद्ध मठों श्रोर पवित्र स्तूपों को उसने देखा। फिर गया की यात्रा कर वोधिवृत्त की पूजा की। यहां उसने नेरंजन नदी और महाबोधि मंदिर का दर्शन कर अपना जीवन सार्थक किया। लङ्कपन में वह जो स्वप्न देखा करता था ने अब पूरे हो गए। उसका हृद्य भाषों से भर गया और उसे अपने पिछले कमीं का ख्याल श्राया, जिनके कारस वह मृत्युलोक में पैदा हुआ था। वह अपने आंसुओं को न रोक सका। बोधिमण्ड अथवा वजासन की देख कर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां एक हजार बुद्ध बोधि प्राप्त कर चुके थे। हो नसांग़ लिखता है कि बोधिया के पास असंख्य पांचन्न चिह्न थे। वह वहां आठ या नी दिनों तक रहा और एक-एक करके प्रत्येक स्थान की उसने पूजा की।

गया से ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय (३३७ ई०) गया। इस प्राचीन विश्व-भारती में उसकी ख्यांति उसके पहले ही पहुँच चुकी थी। नालंदा की सघ की छोर से उसका राजसी स्वागत किया गया और जुन्त्स निकालकर वह संघ तक पहुँचाया गया। जुल्स के साथ-साथ दो सौ भिन्नु और हजारों उपासक थे, जिन के हाथों में छत्र, चँवर, मंडे, फूल और सुगंधित पदार्थ थे। नालंदा में हेनसांग सघ के एक सम्मानित ऋतिथि के रूप में कुछ समय तक ठहरा। उसका सभी वस्तुएँ भांडार से मिलती थीं। यहां पर अपने समय का उसने बड़ा सदुपयोग किया, वह योगशास पर विश्वविद्यालय के अध्यन्त शीलभद्र के व्याख्यानों को सुनता और हेतु-विद्या, शब्दिविद्या, वसुबंधु के कोष तथा पाणिनि के व्याकरण आदि का अध्ययन करता था।

नालंदा के बाद वह हिरएय देश (मुंगेर) में पहुँचा। फिर चंपा (आधुनिक भागलपुर) तथा खजुंचर (राजमहल) जो कि बंगाल का प्रवेश-हार था—होता हुआ वह पूर्व की छोर बदता गया और अंत में पुंडूवर्द्धन (रंगपुर) पहुँचा। वंगाल में समतट तथा कर्णसुवर्ण जैस प्रसिद्ध देशों में भ्रमण करके वह द्विण भारत की छोर मुड़ा। उसका इरादा लंका जाने का था, जहां स्थिवर दल के विद्वान श्रमण थे। वहां ऐसे विद्वान भी थे जा योगशास्त्र को खुब सममा सकते थे और यही उसके अध्ययन का प्रधान विषय था।

🐇 उड़ीसा होता हुआ वह थोड़े दिनों के लिए कोशल (मध्यप्रांत के छत्तीसगढ की कमिश्नरी का विभाग) पहुँचा। उड़ीसा तीन भागों में विभक्त था—छोड़, कंगोद छौर कलिंग। दक्तिण कोशल तौद्धों के महान गुरु नागार्जुन का निवास-स्थान था—जो उत्तर कालीन बौद्धधर्म का रहस्यमय तथा श्राश्चर्यजनक व्यक्ति था। ह्वेनसांग श्रीर द्विस को श्रोर बढ़ता यया श्रीर ६३८ ई० में धनकटक (कृष्णानदी के वट पर स्थित अमरावती) पहुँचा। दहाँ वह कई महीने तक रहा। दूसरे वर्ष (३४० ई०) पक्षवों की राजधानो कांची जाने का उसने इरादा किया। वहां एक वंदर-गाह था। लंका जाने के लिए वहीं जहाज पर चैठना पड्वा था। स्मिथ महोदय कहते हैं कि ह्वेनसांग द्त्रिण में कांची तक ही जा सका था, वही उसकी द्त्रिण-यात्रा का चरम-विंदु है। वहां वह मधिक समय तक ठहरा और लंका जाने की उसको इच्छा भी बराबर बनी रही; किंतु उसके भाग्य में वहां का जाना वदा न था। द्रविड़ देश की राजधानी को छोड़कर वह उत्तर की छोर बढ़ा श्रोर बनवासी होता हुआ महाराष्ट्र देश में पहुँचा। ६२१ ई० की वर्षा-ऋतु उसने संभवतः पुलकेशा की राजधानी में व्यतीत की। इस राज्य को छोड़ कर वह उत्तर-पश्चिम की छोर चला और नर्मदा नदी को पार करके वह भड़ोंच के गुर्जर राज्य में गया। भड़ोंच से हो नसांग मालवा देश की श्रोर यहा जो कि अपनी विद्या, संस्कृति तथा उदारता के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था । वहां उसने सुना कि शीलादित्य धर्मादित्य नामक एक धर्मा-स्मा बौद्ध राजा साठ वर्ष पहले वहां राज करता था दूसरा महत्वपूर्ण देश जहां हेनसांग गया, वलभी राज्य था। वहां हर्प का दामाद ध्वभट्ट शासन करता था। वहां से त्रानंदपुर ऋौर सुराष्ट्र होता हुआ वह भिनमल के गुर्जर राज्य में पहुँचा। फिर

वाटर्स् जिल्द २, पृ० २०३ वाटर्स्, जिल्द २, पृ० ३३५ में स्मिय साह्य का मतन्य देखिए।

वह दिज्ञासुर्व की स्रोर मुद्दा स्रोर उन्जयिनी जमोटि (स्राधुः निक वृंदेलखंड का जिला ) तथा महेश्वरपुर ( ग्वालियर देश ) की यात्रा की। अब वह फिर गुर्जर देश को लौट गया और वहां से उत्तर दिशा की खोर यात्रा करना प्रारंभ किया। मार्ग में सिंघ आदि अनेक स्थलों का भ्रमण करता हुआ वह मूलस्थान-पुर ( मुल्तान ) पहुँचा । वहां पर उसने सूर्यदेव का एक भव्य मंदिर देखा। पो-फे-टो ( पर्वत, त्राधुनिक काश्मीर राज्य के दिल्ख में स्थित जम्मू) देश में वह दो मास तक ( ६४२ ई० ) ठहरा। भारत को छोड़ने के पहले एक वार फिर उसकी इच्छा नालंदा के मठ को जाने की हुई। वह चाहता था कि वहां चलकर बौद्ध-दर्शन का ऋष्ययन, जिसे कुछ वर्ष पूर्व उसने प्रारंभ किया, फिर प्रारंभ करे। ६४२ ई० के लगभग वह एक बार फिर नालंदा पहुँचा श्रौर श्रपने गुरु शीलभद्र की वंदना की । वहां रहते हुए वह जयसेन नामक श्रमण के पास गया जो एक प्रकांड पंडित था । बौद्ध-दर्शन के ऋतेक गृढ़ विषयों पर उसने ऋपनी शंकाऋों का निवारस किया। वहां से एक बार फिर वह बोधि-विहार पहुँचा खोर नालंदा लौट कर अपने गुढ़ शीलभद्र के आदेश से महायान शास्त्र पर उसने संघ में व्याख्यान दिए। उसकी ख्याति दूर-दूर वक पहुँच गई। वर्क में उसे कोई हरा नहीं सकता था श्रीर जो उसके विरुद्ध बोलते थे, पराजित एवं लिज्जित होते थे। योगाचार दल के सिद्धांतों की यथार्थता को प्रमाखित करने के लिए उसने एक प्रंथ भी रचा।

ह्वेनसांग की ख्याति कामरूप जैसे दूर देश पहुँची। वहां का राजा भारकर वर्मा उसका दर्शन करने के लिए लालायित हुआ और दूतों को नालंदा भेज कर उसे अपनी राजधानी में आने के लिए निमंत्रित किया। ह्वेनसांग अपने देश चीन को जाने में लिए उत्सुक था और फलतः वह इस निमंत्रस को स्वीकार करने के लिए तैयार न था। किंतु शीलभद्र ने उसे काम-

'प्रज्ञापारिमवा' (संपूर्ण), 'सर्वास्तिवाद्निकाय' का 'श्रिमि॰ धर्म', 'महाविभाषा', वसुवंधु का 'श्रिभिधमकोष' वथा 'योगा-चारदर्शन' पर लिखे हुए प्रथ, इत्यादि । उसने 'दशपदार्थ' नामक एक वैशेषिक प्रथ का भी श्रमुवाद किया है। चीन में योगाचारू पद्धति का प्रचार करने का श्रेय ह्वेनसांग ही को है।

जिन वहुमूल्य पदार्थों को ह्वेनसांग अपने साथ चीन ले गया, उनमें बुद्ध का शरीरावयव तथा सोने, चाँदी और चंदन की लकड़ी की बनी हुई पुद्ध की मूर्तियां थीं। किंतु सबसे अधिक मूल्यवान ६७४ विभिन्न मूल प्रंथों का संगह था। इस संग्रह में बौद्ध-धर्म के विभिन्न-दलों के सूत्र तथा शास्त्रप्रंथ थे। उसमें शब्द-विद्या तथा हेतु-विद्या पर भी अनेक प्रंथ सिम्मिलित थे।

भारतीय संस्कृति के इतिहास में ह्वेनसांग ने जो योग दिया, वह बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत के जिन हत्विलिखित ग्रंथों का उसने अनुवाद किया, वे भारत तथा चीन से एक दम लुप्त हो गए हैं। किंतु चीनी भाषा के ग्रंथ अब भी सुरिच्चित हैं। वह केवल एक अनुवादक ही नहीं था; किंतु एक महान् उपदेशक भी था, जिससे बहु-संख्यक चीनी तथा जापानी विद्वानों ने शिचा प्राप्त की। निस्संदेह वह चीनी-बौद्ध-धर्मक्पी गगन-मंडल के अत्यधिक जान्वल्यमान प्रकाश पिडों में से एक था।

## अष्टम अध्याय

## हर्ष-किव तथा विद्वानों के संरक्षक

प्राचीन भारत के राजा विद्वानों तथा साहित्यिकों को उदारता-पूर्वक आश्रय देने के लिए प्रसिद्ध हैं। अश्वघोष को आश्रय देने-वाले महान् कुशान राजा किनिष्कः कालिदास इत्यादि कवियों के संरक्तक, गुप्त राजा—विशेषतः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य श्रीर कुमारगुप्त प्रथम; भवभूति के श्राश्रयदाता कान्यकुटज के राजा यशोवर्मी, प्रवीहार-वंश के राजा महेंद्रपाल और उसके **उत्तराधिकारी मंहिपाल जिनके दरवार में राजशेखर** थे; राष्ट्रकूट वंशीय राजा त्रमोघवर्ष, उत्तर चालुक्यीय वंश के राजा विक्रमा-दित्य, जिसकी सभा को काश्मीर देश का कवि विल्ह्य अलंकृत करता था; परमार राजा मुंज श्रीर भोज श्रादि के नाम उल्लेख-नीय हैं। प्राचीन भारत में कोई ऐसा उल्लेखनीय राजा नहीं था जो कवियों और विद्वानों के दल से घिरा नहीं रहता था। वे सब उसके आश्रय में रहते और पुरस्कार प्राप्त करते थे। उन दिनों राज। श्रों से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करने की श्राशा साहित्यिक-प्रयास को प्रवत प्रोत्साहन प्रदान करती थी। राज-दरबारों में पांडित्य-पूर्ण साहित्यिक रचनाओं का आदर होना प्रचार और प्रसिद्धि के लिए अमूल्य साधन था। वर्तमान् लेखकों श्रीर कवियों को जो साधन सुगमता के साथ उपलब्ध हैं वे सब उस समय लभ्य नहीं थे। हम इतना निस्संकोच भाव से कह सकते हैं कि अचीन काल में भारतीय प्रतिभारूपी पौधे को राजकीय संरत्तक वड़ी सावधानी के साथ सींचते और पोषण करते थे, वे विद्या और साहित्य की उन्नति करने में बड़े प्रयतन शील रहते थे।

राजा हर्ष निरसंदेह विद्वानों के महान् श्राश्रयदाता थे। उनकी साहित्यिक गोष्ठी का सबसे श्राधिक प्रसिद्ध सदस्य निश्चय ही 'कादंवरी' तथा 'हर्पचरित' का रचयिता वास्तुमहू या। बास् की जीवनी, उसकी रचनाओं और रौली के विषय में हम आगे चलकर लिखेंगे। यहां पर इतना ही वता देना पर्याप्त होगा कि स्वयं वास्तु ही हमें यह वतलाता है कि सम्राट्ने किस प्रकार पहले उसके साथ रखाई का व्यवहार किया। परंतु कुछ ही दिनों में उनकी छुपाटिष्ट पड़ने से किन को पर्याप्त सम्मान, प्रचुर धन और प्रभूत स्नेह प्राप्त हुआ। बाद की जनश्रुतियां भी हर्ष के साथ उसके नाम को संवधित बताती हैं और यह भी कहती हैं कि राजा से उसे आशातीत धन प्राप्त हुआ था।

हर्ष के दरवार में वाण के समकालीन मयूर और मातंग दिवाकर नामक दो अन्य किवरों का उल्लेख मिलता है। एक जनश्रुति के अनुसार मयूर किव वाण का मित्र और संवंधी (ससुर या वहनोई) था। कहा जाता है कि अपनी पुत्री के अभि शाप से जिसक सौदर्य का उसने विस्तारपूर्वक वर्णन किया— उसे छुष्ट रोग हो गया था; कितु १०० श्लोकों में सूर्यदेव की खुति कर वह उस रोग से मुक्त हो गया था। इन श्लोकों का संग्रह सूर्य-शतक के नाम से प्रसिद्ध है। इस रचना से वाण के मन में ईच्यी उत्पन्न हुई और कहा जाता है, उसके मुकाबिले में उसने चंडी-शतक की रचना की। चंद्रगुप्त ने अपने 'नवसाह-सांकचिरत' में वाण और मयूर की इस प्रतिद्वंद्विता का संकेव किया है। राजशेखर मयूर की किवत्व-शक्ति की प्रशंसा करता है।

कवि मातंग दिवाकर का नाम उतना प्रसिद्ध नहीं है। राज-शेखर के एक श्लोक के अनुसार इस चंडाल किव की कवित्व-शिक्त इतनी प्रखर थी कि वह राजा हुई के दरवार की साहित्यिक मंहली में वास और मयूर की समकोटि का एक सदस्य हो गया। उन्न किव के रिचत जो टो-एक श्लोक उपलब्ध हैं, उनके

श्रीहर्षस्याभवत् सम्यः समोवागमयूरयौः॥

आधार पर हम रमने संबंध में इस भी जानने में अरमर्थ हैं। प्राचीन भारत के राजा, विद्वानों के आश्रयदाता ही नहीं थे, बल्कि उनमें से अनेक स्वयं प्रसिद्ध यंथकार भी हुए हैं। क्षेतकी रचनात्रों को जन-साधारण इच्छापूर्वक नष्ट नहीं होने देगा। नदाहरण के लिए हम प्राचीन भारत के कतिपय कवि राजाओं के सम्मानित नामों का उल्लेख कर सकते हैं। हर पेए की इलाहाबाद की प्रशस्ति में लिखा है कि शक्तिशाली गुप्त राजा समुद्रग्प ने अपनी अनेक 'काव्य-क्रियाओं से कविराज की उपाधि प्राप्त की । इसके अनुसार उसकी रचनाएं विद्वाननों के लिए 'उपजीव्य' थीं । भिसद्ध नाटक 'मृच्छकटिक' का रचयिता शूद्रक राजा था। उसका समय निश्चयात्मकरूप से हमें ज्ञात नहीं है। हर्ष के पश्चात जो राजा कवि हुए, उनमें ेरीमाभ्युदय' नाटक के रचयिता कन्नीज के राजा यशोवमी; कलचुरि-राजा मायुराज. (आठवीं अथवा नवीं शताब्दी) जिसने 'उदात्तराघव' नाटक, जो श्रव उपलब्ध नहीं है, लिखा; दिनाए का राष्ट्रकूट राजा खमोघवर्ष (=१४-=७७ ई०) जिसके कुछ श्लोक छभी तक पाये जाते हैं; धार का राजा मुंज (६७४-६६४ ई०) छौर उसके उत्तराधिकारी राजा भोज. जिसने ११ वीं शताब्दी के प्रारंभ में काव्यों के अतिरिक्त अलंकारादिक विभिन्न विषयों के प्रंथ रचे

भिवहज्ञनोपजी ज्यानेका ज्यक्तियाभिः प्रतिष्ठित कविराजशब्दस्य', कॉरपस इंसिक्पिटियोनुम इंडिकारूम, जिल्द ३, गुप्त लेख नं० १, पंक्ति २७, मूल-ए० ८, अनुवाद ए० १५ 'उपजीव्य' शब्द का अर्थ मेरी सम्मति में 'जीविका अर्जन का

<sup>&#</sup>x27;उपजीव्य' शब्द का अथ मेरी सम्मति में 'जीविका अजन का उपाय' जैसा कि फ़लीट महोदय कहते हैं, नहीं हैं। 'उपजीव'—इस कियापद का अर्थ 'उपयोग करना'. 'प्रयोग में लाना' भी होता है और कदाचित यही अर्थ यहां अभिप्रेत हैं। समुद्रगुप्त ने ऐसे अष्ठ काव्य गंथों की रचना की कि विद्वजन भी उसका अध्ययन करते तथा लाभ उठाते थे।

थे—परम प्रसिद्ध हैं। सोड्डल ने (११ वीं शवाब्दी) विक्रमा दित्य, श्रीहर्ष, मुंज श्रीर मोजदेव के नामों का उल्लेख ऐसे राजाश्रों के उदाहरण में किया है जो कवींद्र थे। राजपूताना में शाकंभरी के राजा विक्रमराजदेव द्वारा लिखा हुआ 'हरकेलि' नाटक श्रभी तक इस राजा के ११४३ ई० के एक लेख के रूप में श्रंशत: सुरित्त है।

भारत के उत्तर कालीन इतिहास में भी राजाओं के प्रंथ-कर्त्ता होने की परिपाटी कायम रही। मुग़ल साम्राज्य के संस्था-पक बाबर का 'तुजुक-इ-बाबरी' गद्य-प्रबंध-काव्य का एक आदर्श है। जहाँगीर भी एक प्रसिद्ध लेखक था। अन्य अनेक मुग़ल-राजकुमार और राजकुमारियों ने भी प्रांजल तथा मनोहर पद्य लिखे हैं। मुग़ल सम्राटों के साथ साहित्य-सेवी राजाओं की तालिका का अंत नहीं हो जाता। गत शताब्दी तक बहुसंख्यक हिंदू राजाओं ने इस परिपाटी को कायम रक्खा और शायद ऐसे राजाओं की शृंखला आज भी अद्भट है।

लेखकों की वालिका में राजा हर्ष का स्थान बहुत ऊँचा है। श्रिधकांश भारतीय तथा योरपीय श्रालोचकों ने बहुत दिनों से इस बात को स्वीकार कर लिया है कि श्रीहर्ष 'नागानंद', 'रत्नावली' तथा 'प्रियदर्शिका' नामक तीन उच्च कोटि के नाटक-प्रथों के रचियता हैं। इसके श्रितिक संस्कृत के पद्य-संग्रहों में भी' उनकी

<sup>&#</sup>x27;उपजीव्य' शब्द के इस अर्थ के उदाहरण स्वरूप 'साहित्यदर्पण' का निम्नलिखित पद उद्धृत किया जा सकता है :—

इत्यलं उपजीव्यानां मान्यानां व्याख्यानेषु कटाच्चनिच्चेपेण— 'साहित्यदर्पण' २

<sup>ं &#</sup>x27;संस्कृतमूल—'कवींद्रेश्च विक्रमादित्यश्रीहर्षमुजभोजदेवभूपालैः —सोड्डललिखित 'श्रवंतिसुंदरी कथा', जिससे 'प्रियदर्शिका' नाटक के श्रनुवादकों ने उद्धृत किया है। नारिमन, जैक्सन तथा श्रोग्डन 'प्रियदर्शिका वाई हर्ष', प्रस्तावना ए० ३८

पद्य-रचनाएं पाई जावी हैं। कभी-कभी यह संदेह प्रकट किया गया है कि ये नाटक हर्ष के रचे हुए नहीं हैं। इस विषय में जो प्रमास उपलब्ध हैं हम संदोप में उनकी विवेचना करेंगे। पहले ्रिम वाह्य प्रमास पर विचार करेंगे। वास ऋपने 'हर्षचरित' में कम से कम दो बार उनकी पद्य रचनात्रों की त्रोर संकेत करता है। विंतु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि हर्ष ने उपरोक्त नाटकों में से किसी की रचना की थी। किंतु एक विश्वसनीय साधन से और प्रत्यच्च प्रमाण मिलता है। इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध-यात्री जो साववीं शताब्दी के अंतिम चरण में (६७१-६६४ ई०) भारत का भ्रमस करने आया था, साफ़-साफ़ लिखता है कि "राजा शिवादित्य केवल साहित्य का अत्यधिक प्रेमी था; किंतु उसने स्वयं बोधिसत्व जीमृतवाहन—जिन्होंने एक नाग को बचने ेोलिए अपने को बलिदान कर दिया – की कथा को पद्य-बद्ध किया था। उसने रंगमंच पर नृत्य तथा नाट्य-कला के साथ उस का अभिनय कराया।"3 यह कथन स्पष्टतः 'नागानंद्' नामक षंस्कृत नाटक की ओर संकेत करवा है जिसे विद्वानों ने बहुत

१इस समस्त विषय के लिए नारिमन, जैक्सन तथा ओग्डेन द्वारा श्रंभेजी में अनुवादित श्रीहर्ष के 'प्रियदर्शिका' नाटक की भूमिका (१९०८ २५-३६) द्रष्टक्य है। इस विवरण का सारांश इसी ग्रंथ के पाण्डित्य पूर्ण विवेचन से लिया गया है।

र (क) अपि चास्य कवित्वस्य वाचः न पर्याप्तो विषयः—'हर्षचरित', पृ० १२१—अर्थात् उनकी कविता का शब्दों में पर्याप्त रूप से वर्णन निर्दी हो सकता।

<sup>(</sup>ख) काव्यकथास्वपीतममृतमुद्धमंतम्—'हर्षचरित', पृ० ११२, अर्थात् वे काव्य श्रीर कथाश्रों में अनास्वादित श्रमृत की वर्षा करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> इत्तिग, 'ए रेकर्ड आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन तक कुमु', भूमिका पृ० १५-२⊏, और मूल ग्रंथ, ए० १६३

दिनों से हर्ष का रचा हुआ माना है। इस रोचक एवं महत्वपूर्ष वाह्य-प्रमाण के अतिरिक्त जो हर्प को ग्रंथकर्ता प्रमाणित करता है, इस वात का भी उल्लेख किया जा सकता है कि दामोदर गुप्त (जो ५०० ई० में काश्मीर के राजा जयापीड के आश्रय में रहति था) के 'कुट्टिनीमत' में 'रत्नावली' का जिक्र किया गया है और उससे उद्धरण दिए गए हैं। दामोदर गुप्त कहते हैं कि इस नाटक का रचयिता एक राजा है; यद्यपि साफ्त-साफ उसके नाम का उल्लेख नहीं किया है।

हमें यह भी बता देना चाहिए कि साहि हियक परंपरा में १७ वीं शताब्दी तक हुई एक लेखक के रूप में ज्ञात थे। सोइडल (११ वीं शताब्दी) ने उन्हें न केवल किव राजा माना है, किंतु 'श्रीहर्ष' के रूप में भी उनका उल्लेख किया है, अर्थात वे गीः यानी वाफी काव्य इत्यादि) में आनंद लेते थे। जयदेव उनकी नाम भास, कालिदास, वास्तु-मयूर और चोर के साथ लेता है। सत्रहवीं शताब्दी के सुप्रसिद्ध दार्शनिक मधुसूदन सरस्वती ने उनको स्पष्ट शब्दों में 'रत्नावली' नामक नादिका का रचिता वतलाया है। संस्कृत के पद्य-संग्रहों में भी यत्र-तत्र ऐसे श्लोक मिलते हैं जिनके रचिता हुए माने जाते हैं।

तीनों नाटकों के रचियता के संबंध में जो कुछ प्रमास मिलता है उससे हम इस परिशाम पर पहुँचने को बाध्य होते हैं कि या तो वे सबके सब स्वयं हुए के लिखे हुए हैं या किसी ऐसे अज्ञात नाटककार ने उनकी रचना की है जो मानव-स्वभाव के विपरीत प्रसिद्धि का लोभी नहीं था। प्रसिद्धि का लोभ उदारचरित पुरुष्टें के चित्त की अंतिम दुवंलता है। किंतु उसने अपनी भावी प्रसिद्धि के लोभ को संवर्ण करके अपने राजा को अपनी साहित्यिक रचनाओं का वास्तविक कर्ता होने का श्रेय प्रदान किया। यह वात कि तीनों नाटक एक ही व्यक्ति के लिखे हुए हैं, प्रचुरहर से प्रमाणित होती है; वयों कि तीनों ही नी प्रतावना में सूत्रधार

राजा हर्ष को उनका कर्ता बवलाता है। इसके अतिरिक्त सूत्रधार के मुख से कहलाए गए एक श्लोक में हर्ष को निपुष कि कहा गया है। वह श्लोक ने प्रायः ड्यों का त्यों तीनों नाटकों में पाया ज्या है। ऐसे श्लोकों के अन्य उदाहरण भी मिलते हैं। कहीं कहीं एक नाटक के श्लोक दूसरे नाटक में भी पाए जाते हैं। 'त्रिय-द्शिका' और 'रत्नावली' का भरतवाक्य एक ही है। 'त्रियद्शिका' के तीसरे अंक का तीसरा श्लोक 'नागानंद' नाटक के चौथे अंक का प्रथम श्लोक है। 'त्रियद्शिका' के तीसरे अंक का दशम श्लोक 'नागानंद' के प्रथम अंक का चौदहवां श्लोक है। इसके अविरिक्त विचार और शैली से साहश्य, वार-वार प्रयुक्त पदों, एक ही से पात्र-पात्रियों और समान परिस्थितियों से भी यह बाव प्रमाणिव होती है कि इन नाटकों का रचियता कोई एक ही व्यक्ति था।

उपरोक्त नाटकों की रचना की कई सवाब्दी परचात् यह प्रश्न ग्रह्ले उठाया गया कि उनके वास्तिवक रचियता कौन थे। दंडी के प्रसिद्ध अलंकार-प्रंथ 'काव्यादर्श' के कुछ सत्रहवीं शताब्दी के अवीचीन टीकाकार ही इस संदेह के लिए उत्तरदायी हैं। काव्यादर्शकार सम्मट अपने प्रंथ के प्रारंभिक श्लोक में उन लाभों की गणना करते हैं जो काव्य करने से प्राप्त हो सकते हैं। उनमें से एक धन की प्राप्त है। ग्रंथकर्ता स्वयं अपने कथन के उदाहरण में वास अथवा कुछ हस्तिखित प्रतियों के अनु-सार धावक को दिए गए स्वर्खोपहार का उल्लेख करता है। किंतु जैसा कि प्रसिद्ध जर्मन पंडित वूलर ने माना है, धावक का नाम

श्रीहर्षो निपुणः किन्म् परिषदप्येषा गुणग्राहिणी लोके हारिच वत्पराजचिरतम् नाट्यं च दज्ञा वयम् ॥ वस्त्वेकैकमपीह वाञ्छितफलप्राप्तेः पदं किं पुन-मद्भाग्योपचयादयं समुदितः सर्वो गुणानां गणः ॥ वकाव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरज्ञतये। सद्यः पर्रान्वृत्तये क्षांतासम्मतत्योपदेशसयुजे ॥

निश्चय ही भूल से बाख के लिए लिखा गया है। हमारे पास इसका कुछ भी विश्वनीय प्रमाण नहीं है कि धावक नाम का कोई किव राजा हर्ष के दरबार में था। यदि यह मान भी लिया जाय कि धावक नाम का कोई वास्तविक व्यक्ति था, तो भी 'काव्यकें प्रकाश' गत कथन हर्ष के नाम से प्रसिद्ध नाटकों के रचयिता के संबंध में हमें कुछ भी नहीं बतलाता। यह तर्क करना निश्चय ही अनुचित होगा कि 'काव्य-प्रकाश' के रचयिता का अभि-प्राय यह था कि धावक ने राजा के लिए नाटकों की रचना श्रौर उसके पारिश्रमिक-स्वरूप उसे स्वर्गोपिहार प्रदान किया गया। यह तो श्रवश्य स्वीकार करना होगा कि 'काव्यप्रकाश' के अनेक श्राधुनिक टीकाकार प्रारंभिक पद की टीका करते हुए कहते हैं कि धावक किव ने हुई के नाम से 'रत्नावली' की रचना करके बहुत-सी संपत्ति प्राप्त की। किंतु इसके संबंध में यह कहा 🕏 सकता है कि ये टीकाकार स्वयं अपने निज के विषय में ही पारंगत थे। वे ऐतिहासिक तथ्यों के विश्वसनीय तथा वैज्ञानिक लेखक नहीं थे।

यह भी संभव हो सकता है कि टीकाकारों के हाथ में धायक पाठवाली हस्ति खित प्रतियां पड़ी हों और उन्होंने मम्मट के कथन से यह अर्थ लगाया हो जो कि बिल्कुल किएपत है—िक धावक ने अपने साहित्यिक श्रम के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया, जब कि इसका सीधा-साधा अर्थ यह होता है कि उसे अपनी काव्य-रचना के लिए इनाम मिला। बहुत संभव है कि अलंका-रिकों के दल में परंपरा से यह प्रवाद प्रचलित रहा हो कि राजर हवे के नाटकों की रचना धावक ने की थी। किंतु ग्यारहवीं शताब्दी के बाद 'काव्य-प्रकाश' के फल की भ्रमपूर्ण व्याख्या ही के कारण यह प्रवाद प्रचलित हुआ। यहां पर यह कह देना भी उचित मालूम होता है कि बाए को इन नाटकों का रचियता मानने की बात सर्वथा अस्वीकार कर देने योग्य है; क्योंकि 'हर्षचरित' और उन

की शैली में बहुत विषमता एवं असादृश्य है। अंत में हम इस परि-ए।म पर पहुंचते हैं कि उन नाटकों को, केवल अंशतः ही नहीं, बिल्क पूर्णक्ष से राजा हुई का रचा हुआ मानना ही युक्तिसंगत प्राृृृ्ल्स होता है। हमारे पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि हम यह कहकर कि दरबार के किवयों ने उसकी सहायता की, उक्त नाटकों की रचना का सारा श्रेय हुई को न दें। हमें यह कदापि न भूल जाना चाहिए कि हुई के समकालीन महेंद्रविक्रम वर्मा पल्लव ने एक प्रहसन लिखा जो कि काठ्योचित मुग्गों से खाली नहीं है। उसके संबंध में यह कोई नहीं कहता कि उसकी रचना में और किसी का हार्थ था।

श्रव हम हर्ष-चरित नाटकों का संत्रेप में वर्णन करेंगे-'प्रियदर्शिका' चार अंकों की एक नाटिका है। कहा जाता है कि हुने के नाटकों में सबसे पहले उसीकी रचना हुई थी। उस समय उसकी प्रतिभा परिपक नहीं हुई थी। इस नाटस में वत्स के राजा उदयन श्रीर श्रंग के राजा की लड़की 'प्रियदर्शिका' की प्रेम-कथा का वर्णन है। कलिंग का राजा भी उस राजक्रमारी पर मुख्य था और उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित था। परंतु वह अपनी इस मनोकामना को पूर्ण न कर सका और निराश होकर युद्ध करके उसने 'प्रियद्शिका' के पिता को क़ैद कर लिया। किंतु राजकुमारी ने स्वयं अपने पिता के विश्वास-पात्र कंचुकी की सहायवा से अपने को क़ैद से बचा लिया। वदु-परांत जंगल के राजा विंध्यकेतु की संरचता में वह उसके यहां ें दिन व्यतीव करवी है और इसीलिए उसका नाम आरएयका पड़वा है। जब उसका रक्तक स्वयं वत्स के राजा उद्यन के सेना-पित द्वारा पराजित होकर मारा जाता है, तब वह बंदी के रूप में उद्यन के दरबार में पहुँचती है। उदयन और आरएयका एक दूसरे को प्रेम करने लगते हैं। जब उदयन की रानी को इस , प्रेम संबंध का पता चलता है, तब वह कुमारी को क़ैद कर लेती है। आरण्यका निराश होकर विष खा लेती है। किंतु मंत्रके प्रयोग से उदयन उसको पुनर्जीवित कर लेता है। इस वीच में अंग के राजा का कंचुकी अपने स्वामो का कृतज्ञतापूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए वत्सराज के दरवार में आता है और आर्क्ष एयका को देखकर पहचान लेता है कि वह वास्तव में प्रियदर्शिका ही है। वत्स राजा की सहायता से अंग का राजा अपने सिंहा-सन को फिर से प्राप्त करता है। अंग का राजा हद्वर्मा वत्सराज की रानी की मौसी का पित था। अतः रानी अपनी मौसेली विहन प्रियदर्शिका के जीवित हो उठने पर बहुत प्रसन्न होती है और राजा के साथ उसका पासिष्रहण कराती है। इस प्रकार यह नाटक आनंदोत्सव के साथ समाप्त होता है।

'रहावली' भी चार श्रंकों में समाप्त एक नाटिका है। विषय श्रीर रूप दोनों दृष्टि से वह 'प्रियदर्शिका' से संबद्ध है। इत नाटक का नायक भी राजा उद्यन है। यद्यपि वासवदत्ता से उसका विवाह पहले ही हो चुका है, फिर भी वह श्रपनी रानी की एक दासी सागरिका के प्रेम में फँस जाता है। वह दासी वास्तव में लंका के राजा की पुत्री थी और उसका नाम रत्नावली था। उसके पिता ने उद्यन की स्त्री बनने के लिए वत्स भेजा। किंतु उसका जहाज समुद्र में डूब गया और कौशांबी के एक सौदागर ने उसके प्राण बचाए । श्रंत में वह वत्स के द्रबार में पहुंची और रानी के सिपुर्द कर दी गई। सागर से उसका उद्घार किया गया, इसलिए उसका नाम 'सागरिका' पड़ा। रानी की कुमारी सागरिका श्रौर राजा उदयन के प्रेम-संबंध की पता चलट्टा है। वह बहुत नाराज होती है। अतः जब विदूषक उन दोनीं प्रेमियों को एक स्थान में मिलाने की युक्ति सोचवा है, वो वह चसे विफल करने की चेष्टा करती है। (तृतीय अंक) फिर उन्हें इकट्ठा देखकर कुमारी तथा विदूषक दोनों को वह क़ैर कर लेती है। चौथे स्रंक में विद्षक कारावास से मुक्त हो जाता है, वह , क्रमा कर दिया जाता है; किंतु क्रमारी रिनवास में केंद्र रहती है। जादूगर के कौराल से महल में श्राग लग जाती है। क्रमारी भारी खबरे में पड़ जाती है; किंतु राजा स्वयं उसका उद्धार दिता है।

इस बीच में लंका के राजा का मंत्री तथा उसका साथी बाभ्र उप, जो रक्षाव ती के साथ थे, पीउ-भंग से वचकर उद्दयन के दरबार में पहुँचे वहां उन्होंने रक्षाव ली को, जो उनकी समस्त में जहाज के साथ समुद्र में दूव गई थी, देखा और पहचान लिया। अंत में रानी ने रक्षावली को, जो उसकी चचरी बहन थी, सपन्ना के रूप में रंवीकार कर लिया। इसी अवसर पर सेनापित कमर बंत द्वारा प्राप्त विजय का समाचार मिलता है। यह आनंद विवाह की खुशी को और भी अधिक बढ़ाता है। चौथे अंक में नाटक

'नागानंद' 'शियदर्शिका' और 'रत्नावली' से भिन्न है। वह एक नाटक है जो पाँच अंकों में समाप्त होता है और उन दोनों की अपेचा इसका विषय भी कुछ गंभीर है। अंतिम दो अंकों में यह वौद्धधर्म का भाव उपस्थित करता है। इस नाटक के नांदी में भगवान चुद्ध की खुति की गई है। इस नाटक की रचना निश्चय ही हुई के जीवन के उत्तर काल में हुई होगी। उस समय उनकी प्रतिभा ही पूर्णहपेख विकसित नहीं हो गई थी, वरन ने वौद्धधर्म की और भी कुकने लगे थे।

इस नाटक का नायक विद्याधरों के राजा का पुत्र जीमूव-त्राहन है। वह सिद्धों के राजा की लड़की मलयवती के प्रेम-पाश में आबद्ध हो जाता है। जीमूवबाहन, दुच्यंत की भाँत, पहले तो अपने तपोवन में अपनी प्रेमिका से भेंट करता है, किंतु इमारी से मिलने के पश्चात् एक मुनि उसे वपावन से अलग ल जाता है। (पहला अंक)

दूसरे अंक में हम प्रेन-विद्युरा मलयवती को चदन-वृत्तों के

एक कुंज में पाते हैं। वहां उसकी दासी उसके वक्षस्थल पर चंदन की पत्तियों का उपचार करती है। उसी समय उसका प्रेमी अपने साथी विदूषक के साथ वहाँ आ पहुँचता है। वह वहां कुछ दूर हट जाती है और राजकुमार के सुख से सुनवी है कि वह उसके प्रेम में व्याकुल है। अब कुमारी का पिवा मित्रवसु आता है और राजकुमार से अपनी पुत्री के पासि-यहरा करने का प्रस्ताव करता है। परंतु राजकुमार जिसको यह पता नहीं है कि जिस से वह शेम करता है वह उसके मित्र मित्रवसु की लड़की है, इस विवाह के प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर देता है। मलयवती बहुत निराश हो जाती है और फाँसी लगाकर मर जाने का संकल्प करवी है। किंतु जीमूतवाहनं समय पर पहुँचकर उसकी रचा करवा है। दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों अपने सुख की पराकाष्ट को पहुंच जाते हैं श्रीर सब फ़ुछ भूल जाते हैं। राज्य के छिनू जाने का समाचार भी जीमूतवाहन के चित्त में कोई खलवर्जी नहीं उत्पन्न करना। किंतु नागक त्रंत ही इस बात का प्रमास देता है कि विवाहित जीवन के परम सुख को प्राप्त करके भी वह दूसरों के लिए जीवित रहने के कर्तव्य को नहीं भूला। यह ज्ञात होने पर कि गरुइदेव की ज़ुवा को शांव करने के लिए नित्य प्रति सपों की बिल दी जाती है, वह अपने प्राप्त को देकर भी उनके प्राणों को बचाने का संकल्प करता है। शंखचूड़ नामक सर्प देवता के लड़के को बलि देने की बारी आती है, किंतु राज-कुसार उसके बदले भन्नाम करने के लिए अपने को गराम के सामने उपस्थित करता है। (पंचस शंक) देवीगौरी नायक को फिर जीवित कर लेती है और वह मलयवर्त तथा अपने माता<sup>ई</sup> पिता के साथ अपने राज्य में सिंहासन पर फिर आरूढ़ कर दिया जावा है।

हर्ष की कला और शैली

उसके समकालीन बाम की जटिल एवं अलंकारिक रोली क

साथ तुलना करने की विशेषता उसकी, सरलता है। कवि राजा अपने नाटकों में अपने को एक उच्च के टि के कलाकार के रूप में अभिन्यक करते हैं। वे अपनी वस्तुकथा को वड़ी चतुरता के साथ तैयार करते हैं। यदापि वे अपन दो नाटकों— रहावली' श्रीर प्रियद्शिका'—में राजा उद्यन तथा उसका प्रम-कहानी को ही अपना मुरूप विषय चुनते हैं, तो भी उस परंपरागउ प्रवाद को इस ढंग से वर्णन करते हैं कि वह नवीन और एक प्रकार से मौलिक है। जनशृति प्रसिद्ध उद्यम की कथा से उक्त दोनों नाटकों में भारी अंतर है। इसमें संदेह नहीं कि हर्ष अपने नाटकों के कविषय पात्र-पात्रियों वंशा पारिस्थितियों के लिए कालिदास के कृतज्ञ हैं। कितु संम्कृत साहित्य में इस भारवीय शेक्सिपयर की अनोस्त्री रियति को देखते हुए यह ऋण अनिवार्य था। इस के अविरिक्त दोनों नाटककारों ने अपने नाटकों के लिए जो विषय चुने थे, उनमें कुछ साहरय है (उदाहरखार्थ कालदास के 'माल-विकाग्निमित्र' और हर्ष के 'प्रियद्शिका' में।। हर्ष अपने पात्रीं का चरित्रवित्रण वड़ी क़रालवा के साथ करते हैं और साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि प्रेम को भावना की अभिन्यकि सें वे सिद्धहस्त थे। साथ ही मानव-हृद्य के अन्य गंभीर उदार भावों के वित्रण करने में भी वे कम सफल नहीं रहे। नायक नागानंद षौद्ध-धर्म का आदशै'था। वह आत्म-त्यागी, उदारचेता तथा ष्टंढ्प्रतिज्ञा है। दूसरे के प्राप्त को वचाने के लिए वह स्वयं वीरवापूर्वक मृत्यु का सामना करता है। वह परीपकार का अवतार है। हर्ष के पास वर्णनात्मक शक्ति की भी कमी नहीं है। कला प्राकृतिक पदार्थी तथा मानव-भावना झों के जो वर्णन उन्हों-ने किए हैं वे सराहनीय हैं। भाषा का प्रवाह उन्मुक्त है, उसमें

<sup>ै</sup>देखिए, 'नारिमन, जैक्सन और ओग्डेन का 'वियद्शिका वाई इषे', पृश्च असे ६० तक ।

कहीं कित्रिमता नहीं आने पाई है। अलंकारों का प्रयोग ने वकी
दुशलता के साथ और प्रभावोत्पादक रूप में करते हैं। उनके
नाटकों की संश्कृत सरल और सुंदर है। सब बातों पर दृष्ट
रखते हुए हम कह सकते हैं कि प्राचीन संस्कृत कित्यों में दृष्ट्र
को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। उत्तर कालीन हिंदू लेखकों की
दृष्टि में 'रलावली' को बहुत ऊँचा स्थान मिला था। 'सदुक्तिकर्णामृत' जैसे संस्कृत के पद्य संप्रहों में उसके श्लोक प्रौदरचना
के उदाहरण के रूप में उद्घृत किए गए हैं। साहित्यिक रचना
की अनेक विशेषताओं को सोदाहरण सममाने के लिए अलंकारप्रथों के रचयिताओं ने उनके नाटकों विशेषतः 'रलावली से
स्वच्छंदता-पूर्वक उद्धरण दिए हैं।

उपरोक्त तोन नाट कों के अतिरिक्त दो अन्य संस्कृत काव्य हुई के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनका निषय वौद्धधर्म है। उनमें हो एक 'सुप्रभारतोत्र' है। इसमें २४ श्लोकों में बुद्ध देव की खुति की गई है। दूसरे काव्य का नाम 'अष्टमहाश्री नैत्यसंस्कृतस्तोत्रं' है। उसमें आरु महान नैत्यों का गुण-गान पाँच श्लोकों में किया गया है। उसके श्लोक सुन्दर हैं। मूल संस्कृत प्रथ चीनी लिपि में अब तक सुरिवत है। इनके अतिरिक्त लगभग आधे दर्जन श्लोक और हैं जो संस्कृत के पद्य संप्रहों में उनके नाम से उद्घ किए जाते हैं। ये श्लोक उनके उपलब्ध नाटकों में नहीं पाए जाते। 'प्रयद्शिका' के संपादकों को भाँति हम भी यह कहने के लिए स्वतंत्र हैं कि मधुवन और बंसखेरा के लेखों के फल को स्वयं हर्ष ने लिख शया था। है किंगु इस कथन का समथन करने के लिए हमारे पास कुछ भी प्रमास नहीं है। लेख-गत श्लोकों से निरचयात्मक रूप से इस संबंध में कुछ निर्णय करना असंभव

१द (बिए, नरिमन जैन्सन तथा श्रोग्डन संपादित 'प्रियदर्शिका वाई हर्ष' की भूमिका ए० ४४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>उक्त 'प्रियदर्शिका' की भूमिका, पृ० ४३

है। किंतु यह मानना अधिक उपयुक्त होगा कि दोनों लेखों का पांडु-लेख महाचपटल के ऋधिकरण में तैयार कराया गया था भीर उसके द्वारा स्वीकृत हुआ था। अंत में राजा ने उस पर अपनी स्वीकृति दी।

यह कहना श्रमी श्रवशेष है कि केवल विद्वानों के आश्रय-दाता श्रीर कि होने के नाते ही इनिहासकार हुए का वर्णन कर संतोष नहीं कर सकते। वे सुशिक्ति श्रीर सुसंस्कृत विचारों के व्यक्ति थे। मालूम होता है कि उनमें श्रााध पांडित्य ही नहीं या, वरन् वे लिलत कलाश्रों में भी पारंगत थे। वास ने लिखा है कि वे सब विद्याश्रों श्रीर संगीत के लिए सरस्वती के गृह-स्वरूप एवं लिलत कलाश्रों के लिए 'कन्या-श्रंत:पुर' स्वरूप थे।' हमको इसमें संदेह करने की श्रावश्यकता नहीं है कि हुए संगीत श्रे प्रेमी श्रीर गुण्ज थे। चाहे वे स्वयं दुशल सांगीतिक न रहे हों; परंतु वे सुद्द सांगीतज्ञ की माँति वीसा-वाद्य को सुना करते थे। वे एक गुण्ज की माँति कला की कृतियों को खूब पहचानते थे। उन दिनों राजकुमारों को लिलत कलाश्रों की शिक्षा दी जावी थी। चंद्र पीड़ की शिक्षा का जो वर्णन वास ने किया है दसे

इठ गत को सुन रहे में।

१सर्वविद्यासंगीतकगृहिनव सरस्वत्या, कन्यान्तःपुः मिव कलानां— 'हष्चिरित', पृ० १२०

द्धापारलाशुननुतंत्रीसंतानवलयिनी कु लियोरियालवीणां स्नवरतचितं नरणानां वादयतामुप्रवीणायतामिय स्वरच्याकरण-विशारदे अवणावतं समधुकरकुलानां कलव्यणितमाकण्यन्तम्।
—'हर्षचरित', पृ० ११६-१७

इसका भावार्थ यह है:—हर्ष के कानों में कुरडल सुशोपित ये जिनमें मिए लगे थे। इनका अप्रभाग ही मानों एक छोटी सी वीणा थी और मिए की गुलाबी किरएों उसकी तंत्रियों के समान थी। राजा के कानों के पास भन-भनाते हुए भौरे अपने सदा चंचल पैरों से मानों इस वीणा को बजा रहे थे। हर्ष एक कुशल स्गीतज्ञ की मौति

एक दम कित्य न सममता चाहिए। उउजियती के राजकुमार ने भरत तथा अन्यान्य द्वारा निर्धारित मृत्य नियमों में नारए, आदि की संगीत विद्या में तथा बांसुरी आदि वाद्य एवं चित्रकला में बड़ी दुशजता प्राप्त की थी।

यह मत स्थिर किया गया है कि हर्ष का हस्ताक्तर श्रसाधार ए रूप से सुंदर था। इसके प्रमाण में वंसखेरा लेख का प्रमाण उपस्थित किया जाता है। श्रनुमान किया जाता है कि उस लेख में हर्ष का अपने हाथ का बनाया हुआ हस्तात्तर है। उसमें साफ साफ लिखा है "स्वहस्वो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य"। सिमथ का मत है कि नाम असली को देख कर खोदा गया था। किंतु यह बात उल्लेखनीय है कि नाम की लिखावट लेख की लिपि से विनक भी भिन्न नहीं है और यह मालूम होता है कि लेख को हर्ष के महाज्ञपटल के आज्ञानुसार ईश्वर नाम के लेखेंक ने उत्कीर्ण किया था। हमें यह स्वीकार करना होगा कि या तो संरूर्ण लेख हर्ष के हाथ से लिखा गया था, अथवा नाम सहित सारा हं स अनुमानतः लेख-विभाग के किसी कर्मचारी का लिखा ंहोगा। मेरी सम्मति में लेख उस्कीर्एकरने वाले ईश्वर के सामने मूल लेख भी एक साफ़ तथा सुरपच्ट प्रति थी श्रीर वह लेख-दफ्तर में तैयार की गई थी। उसमें हर्ष का नाम प्रायः उसी रूप में था जैसा कि छपे और टाइप किए हुए सरकारी काराजातों पर श्रक्तसरों के नाम लिखे रहते हैं और उनके सामने ब० खु० रहता है। यह कोई नहीं कहेगा कि ये नाम स्वयं अफ़सरों के हाथों सं लिखे जाते हैं। 'स्वहस्व' शब्द का अर्थ वही है जो ब॰ खु॰ का है। आवश्यक हप से उसका अर्थ यह नहीं है कि स्वयं मेरे हाथ का लिखा हुआ है। इसके जातिरिक्त हर्ष का हरतात्र असाधारण रूप में अच्छा रहा होगा जब वे राज्य के सा गरण जागजावों,पर इतने सुंदर ऋचरों में हस्ताचर करते थे। मैं इस परिगास पर पहुँचवा हूँ कि वंसखेरा के लेख में इपे

ि इंद्रेब ह्यं कि तथा विद्वातों के संरक्षक

का जो नाम पाया जाता है वह स्वयं हुए का लिखा हुआ नहीं है। मैस्र व्या वलमी के लेखों में राजाओं के इसी प्रकार के इस्त खत अनेक बार मिलते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि ने राजाओं के हाथ के बनाए हुए हस्ताचर नहीं हैं क्योंकि ऐसा विश्वास करता कठित है कि प्राचीन भारत के इतने अधिक राजाओं की लिखावट अन्हों होती थी। यदि हम इसे मान भी नं तो यह कहता एकदम कठित है कि सभी राजाओं ने न्यूता-धिक एक ही से अवर, तैसा कि डतकी लिपियों से प्रतीत होता

किंतु उपरोक्त वार्तों से हमारे इस कथन पर कुड़ भी व्याघात तहीं पहुँचता कि हुषे एक प्रशंह विद्वान, उच्चकाटि के प्रथ-कर्ता है तिवे होंगे। भीर सुसंस्कृत थे। प्राचीन भारत के मध्यकालीन इतिहास के पुटरों में उनका नाम सदा देदीत्यमान रहेगा।

## नवम अध्याय

## हर्ष का धर्म

किसी व्यक्ति-विशेष का धार्मिक विश्वास उस काल की धार्सिक ग्रावस्था का परिगाम है जिसमें वह रहता, विचरश करता और जीवन व्यतीत करता है। साधारणतः समाज की चेस समय जो धार्मिक अवस्या थी उसका वर्णन हम विस्तार के साथ आगे के एक अध्याय में करेंगे। यहाँ पर इतना कह देना पर्याप्त होगा कि उस समय समाज में मुख्यवया तीन मत् प्रचलित थे—वौद्ध, ब्राह्मण एवं जैन । बौद्ध-धर्म यद्यपि निश्चय रूप से पतनोनमुख था तथापि श्रभी उसकी शक्ति बड़ी जबद्स्त थी। पूर्वी भारत और वैशाली जैसे प्रदेशों को छोड़ कर जैनधर्म कर प्रभाव उत्तरी भारत में कम रह गया था। पौराणिक देवताओं को मानतेवालों की संख्या ऋषिकांश प्रांतों में बहुत ऋषिक थी। यद्यपि घार्मिक श्रसहिष्णुना तथा धर्मावता का एकदम श्रभाव नहीं था, फिर भी विभिन्न मतों के अनुयायियों का पारस्परिक छ्यवहार मित्रतापूर्ण था। किसी एक देवता की उपासना करने वाता बारी बारी से उस काल में प्रचलित सभी प्रकार की उपा-सना करन के लिए प्रसन्नता पूर्वक तैयार रहता था।

जिस कुल से हर्ष का संबंध था वह अपनी धार्मिक सहिष्णुना तथा सर्वधर्म-समन्वय के लिए खुब प्रसिद्ध था। हर्ष के संबंधियों और उनके पूर्वजों में से प्रत्येक व्यक्ति, यद्यपि किसी एक खास देवता का भक्त था और उसीकी पूजा सक्त्वे हृद्य से करता था, तो भी वह अन्य देवताओं की उपासना से विमुख नहीं रह्ता था। हर्ष का एक दूर का पूर्वज पुष्यभूति शिव का अनन्य उपासक था। यचपन से ही शिव के प्रति उसके हृद्य में स्वा-भाविक भक्तिभावना जामत हो गई थी। स्थानस्वर नगर में इपासना के प्रधान विषय शिव ही थे। वहां घर-घर परशुपाणि शित्र की उपसना होती थी। हम 'हर्ष दित' में पुष्यभूति को रसशान-भूमि में शव की छाती पर चढ़ कर वैवालसाधना के अयंकर अनुष्ठान में भैरवाचार्य नामक महाशैव की सहायता करते हुए पाते हैं।

हुएँ के पिता प्रमाकरवर्द्धन स्वामाधिक प्रवृत्ति से सूर्य के अनन्य उपासक थे। <sup>२</sup> वे प्रविदिन सूर्योदय के समय पूर्वामिशुख होकर पद्मराग के बने हुए एक पवित्र पात्र में रक्त कमलों का एक गुच्छा लेकर सूर्यदेव को अर्ध्य देते थे। वह पात्र मानीं उनके हृदय की भाँ वि सूर्य के ही रंग से अंशवः रंजित होता था। अर्घ्य द्ेने के र्ञाविरक्त संवान पाने की इच्छा से वे नित्य प्रावः, मध्याह वथा संध्या समय आदित्यहृद्य मंत्र का जप करते थे। मधुवन त्र्यौर वंसखेरा के लेखों तथा से।नपत के मुहर में प्रभाकरवर्द्धन की 'परमादित्य भक्त' कहा गया है। हर्ष के ज्येष्ठ आता राज्य-वर्द्धन मधुवन और बंधखेरा के लेखों में 'प्रमसीगव' कहे गए हैं, किंतु स नपत के मुहर में 'परमादित्य-भक्त' वतलाए गए हैं। माल्म होता है कि राजकुमार बौद्धधर्म के उपदेशों से प्रमावित हुए थे। सं वतः बौद्धधर्म की प्रवृत्ति के कारण ही उन्होंने प्रभा-करबर्द्धन की मृत्यु के अनंतर संयास महण करने का संकल्प किया। किंतु बुद्ध के प्रति उनशी जो भक्ति थी उसका अर्थ यह नहीं है कि वे हिंदू धर्म के देवताओं, विशेषकर सूर्यदेव से जा कि राजकुल का उपासना के प्रयान विषय थे विमुख हो गये थे। यहां पर यह लिख देना असंगत न होगा कि बाए उनकी बौद्ध-

<sup>े</sup> गृह गृह भगवानपूच्यत खण्डारशुः, 'हर्षचिति', पृ० १५१

<sup>ै</sup> निसर्गत एव च स नृपतिरादित्यभक्तो त्रभूव—'हर्षकरित',

<sup>•</sup> प्रतिदिनमुद्ये प्राक्षमुखः पर्वति पद्मरागपात्रनिहिते स्वद्वयेनेव सूर्यानु स्वते - रक्तकमलवरा देनाव ददी-- ए० १७=

धर्म की प्रवृत्ति के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं करता। हम कह सकते हैं कि राज्यवर्द्धन ने हर्ष की भांति ही अनेक देवताओं की उपासना की।

हर्ष के धर्म के विषय में ज्ञान श्रीर निश्चयात्मक है। इसके लिए हमें चीनी यात्री ह्वेनसांग के प्रति कुतज्ञता प्रकट करनी चाहिए; क्योंकि उसने ऋपने भ्रमए-वृत्तांत में राजा के संबंध में भी कुछ विवरण दिया है। लेखों में उन्हें (परममाहेश्वर) लिखा हैं। इसका अर्थ यह होता है कि वे राजकुल के अन्यतम प्रधान देवता शिव के अनन्य भक्त थे। सूर्य रेव के बाद शिव जी ही निस्संदेह संपूर्ण राजधानी में सर्वप्रधान देवता थे। बाए हमें बतलाता है कि शशांक के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करने के पूर्व हर्ष ने बड़ी भक्ति के साथ यगवान् नील-लोहित की पूजा की। इर्ष के राज्य की मुहर पर वृष का चित्र ऋंकित हो छ था । शशांक के विरुद्ध प्रस्थान के व द ही श्रीहर्ष सरस्वतीतटस्थ पक मंदिर में दर्शन करने गए जो राजधानी से दूर न था। यहां . मामाचपटलक उससे मिलने के लिए आया और एक नवीन वनी हुई सोने का वृष-चिह्नित-मुद्रा उनको समर्पित की र इससे भी सिद्ध होता हैं कि हर्ष में शिव-उपासना. की प्रवृत्ति पर्यात मान्ना में थी। साथ ही हर्ष ने भी सूर्यदेव की उपासना की उपेदा कभी नहीं की 13 उन दिनों ब्राह्मणों, आचार्यों, माता-पिता और गाय

<sup>े</sup> तिरचय्य परमया मक्त्या भगवतः नीललोहितस्यार्चाम् — 'हर्षचरित', प्र० २७३

र प्रामा जपरनिकः ''' वृषांकामिनवघटितां हाटकमयीं मुद्रां समुप्तिन्ये —'हर्षचरित', पृठ २७४

<sup>े</sup> देखिए हर्षचिति, पृ ११६ का यह पद ''कर्णात् मित्रप्रियं'' अर्थात् वे सूर्यं को कर्ण् से भी अधिक विष थे।

प्रयाग में महाभिन्नादान के श्रवसर पर श्रीहर्ष ने पृथम दिन बुद्ध की मर्नि की प्रतिष्ठा की, दूसरे दिन ग्रादित्य की ग्रीर तीखरे दिन 'र्रेरवरदेव ग्रथांत मदेशवर की जीवनी पृ० १८६

का आदर करना हिंदू-धमें का महत्व-पूर्ण श्रंग था। हमें ने ब्राह्मणों का समुचित आदर करने में कोई कमी नहीं रक्खी। विण अपने मंथ में अनेक स्थलों पर इस कथन को प्रमाणित करता है। उन्होंने शशांक पर चढ़ाई करने के लिए रवाना होते समय ब्राह्मणों को बड़ी-बड़ी भेटें दीं। वाण का, जो स्वयं एक आदश ब्रह्मण था—कथन है कि ब्राह्मण लोग उन्हें अपना सदा कटिबद्ध सहायक समम्हते थे। इसमें लेशमात्र भी संदेह का अवकाश नहीं है कि ज्यासना के अन्य दिषयों के संबंध में हुई दूसरों के लिए उदाहरण-स्वरूप थे।

अपनी माता के प्रति उनके हृद्य में जो प्रगाढ़ सम्मान और श्रद्धा थी वह 'हर्षवरित' के एक पढ़ से पाठकों को पूर्यनया स्पष्ट हो जाती है। इस पढ़ में वास ने उनको अपने पित के जीवन काल में ही जल कर सर जाने के भीषास संकल्प से डिगाने के लिए हर्ष के विफल प्रयत्नों को बड़े ही कार एयं उच्चे के वर्ष में वर्षन किया है। 3

हैन सांग फे दिए हुए अनस मृतांत के आधार पर इतिहास कार इस बात से सहमत हैं कि हर्ष की प्रमुत्त उसके उत्तर कालीन कोवन में वौद्धधर्म की छोर हो गई थी। किंतु हमें यह याद रवना चाहिए कि उनके बड़े भाई बौद्धधर्म के पक्के अनुयायी से जीवन के प्रारंभिक वर्षों में भी उनके हृदय में तथागत (बुद्ध)

<sup>े</sup> दत्वादिकेश्यो रत्नवंति राजतानि जातत्व्यमयानि च सह्वशस्ति-सपाप्राणि कनकपत्र जतालं इतशक शृंग शिखरा गाश्चाबुदैशः —'हर्पचरित, पृ० २७३

<sup>े ि</sup>मेः सुसहाय—'हर्पचरित्त', पृ० ११२

³ देखिए हर्पचिरित', ए० २२७, २३२

<sup>&</sup>quot;देव परित्रायस्य, परित्रायस्य जीवत्येव मर्न्सेर किमण्यध्यविततं देव्येति" से प्रारंभ करके "देव्यपि यशोमती " " सरस्वती तीरं मगी तत्रच " " सगवंतं " " जित्रसानं प्राविशत्" तक ।

धर्म के प्रति सम्मान निश्चय ही बना रहा होगा। इसके श्रति-रिक्त बौद्र सहात्ना दिवाकर सित्र ने उनके ऊपर गहरा प्रभाव छ ला होगा, जैसा उन्होंने उनकी वहिन राज्यश्री पर डाला था। इसको यह निश्चय सममता चाहिए कि वौद्ध-धर्म की खोर उन 🖈 का भुकाव उसी समय हुआ था, जब कि विध्य के जंगल में उक महात्मा से उनकी भेंट हुई थी। नाग ववलाता है कि यदापि हर्ष ने राज्यश्री को त्रात्महत्या करने से रोका था; किंतु उसने काषाय वस्त्र धारण करने की अनुमित प्राप्त करने के लिए अपने भाई से प्रार्थना की थी हुए उसकी प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए , तैयार थे; लेकिन इस शर्त पर कि जब तक वे अपने शतुओं से बद्ला लेने के संकल्प को पूरा न कर लें तब तक वह ऐसा करने से इकी रहे। साथ ही हर्ष ने दिवाकर मित्र से प्रार्थना भी की थी कि वे कृपया कुछ समय तक उसका आतिथ्य स्वीकार करह शोक-प्रस्ता वहिन को धामिक बातें सुनाएं और उपदेश तथा सलाह दें। इतिहासकारों ने प्रायः इस वात की अवहेलना की है कि राजा और उनकी बहिन के साथ महल में ठहरने के कारए दिवाकर मित्र ने बौद्ध धर्म के उपदेशों के प्रति उनके हृदयों में प्रगाढ़ सम्मान पैदा कर दिया था। उस महात्मा ने राजधानी में अपना दिन ज्यतीत किया और भाई एवं वहिन के चित्तों को बौद्धधर्म के भावों से भर दिया। किंतु दिवाकर मित्र के इस काम को पूरा करनेवाला हैनसांग था। उसने महायान शाला के वौद्धधर्म के प्रति राजा के ध्यान को खत्र आकर्षित किया। हैनसांग ऋौर हर्ष की भेंट बंगाल में खजुविर नामक स्थान में 🎤 हुई जब कि वे गंजाम के स्थाक भए। से वापस स्था रहे थे। यात्री ने राजा को महायान धर्म के सिद्धांनों को सममाया। राज्यश्री भी भाई के पाछे बैठ कर उनके व्याख्यान को सुन रही थी।

<sup>&</sup>lt;sup>९ द</sup>नीवनी' **५०** १७६

श्रंतः हैनसांगं का काम हीन गान मत की त्रुटियों को दिखाकर हर्ष के हृदय में महायान मत के लिए जोश पैदा करना था। किंतु यहां पर यह भी लिख देना चाहिए की राजा और द्वेनसांग के बीच जो भेंट हुई उससे केवल राजा का हित ही नहीं हुआ, बिलक उनमें कुछ धर्मांयता भी बढ़ गई। मालूम होता है कि हुषें ने धार्मिक वाद-विवाद करने की प्रयुत्ति को धर्म के आचार्य हुनसांग से श्रंशवः प्राप्त किया; किंतु यह भाव वास्तविक धार्मि-कता के पूर्णतया अनुकूल न था। नए मत के लिए उनमें इतना जोश था कि उन्होंने तुरंत कन्नीज में एक महती सभा वुलाई। उसमें विभिन्न संप्रदायों के लोग सम्मिलित हुए। इस सभा का उद्देश्य उस काल के अन्य मवों में महायान की श्रेष्ठवा सिद्ध करना तथा अन्य सिद्धांतों का खंडन कर हैनसांग के रचे हुए ,महायान शास्त्र का प्रचार करना था। जैसा कि डा॰ मुकर्जी कहते हैं उस सभा में हर्ष ने असिहिष्णुवा का प्रदर्शन किया जो कि उनकी साधारण शासन-नीति के प्रतिकूल था। इस देखते हैं कि उस सभा में जो वाद-विवाद हुआ उसमें न्याय और श्रीचित्य का प्रायः श्रभाव था।सचसुच उसमें कोई वाद-विवाद ही नहीं हुआ। ह्वेनसांग के साथ विवाद करने की हिस्मत किसी ने नहीं की क्योंकि राजा की श्रीर से यह पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि "जो कोई उसके (यात्री) विरुद्ध वोलेगा उसकी जीभ काट ली जावेगी"। बात यह थी कि हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैनसांग का प्राण लेने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे श्रीर इसीके परिसामस्वरूप उक्त श्राशय की घोषसा की गई थी; किंतु वास्तव में उसकी कुछ आवश्यकता नहीं थी। उसके कारस वाद-विवाद की शंते विलक्कत अन्यायपूर्ण हो गई थीं। हैनसांग की विजय एकांगी थी। अनेक व्यक्तियों ने उसे अभदा

¹ नुकर्जी, 'इर्ष', पृट १४३

स्थिति को दृढ़ करना चाहा था। यदि उनकी धार्मिकता की नीवि और बुद्धिमत्तापूर्ण तथा दूरद्शितामय होवी तो हुए संभवतः व्राह्मासाणों द्वारा बौद्धधर्म के सर्वनाश को रोकने में सहायक होते! इससे महाणों को वेदों की प्रामाखिकता और यज्ञों की उपयोगिता पर दृढ़ विश्वास हो गया।

हर्ष धार्सिक वाद विवाद के प्रेमी थे। जिस युग में उनका त्रार्विभाव हुत्रा, वह धार्मिक वाद्विवाद के लिए प्रसिद्ध था। विरोधी सिद्धांतों के माननेवाले ऋापस में वाद-विवाद किया करते थे। ह्वेनसांग<sup>2</sup> का कथन है कि उन्होंने सव मिचुओं को परीचा तथा वाद् विवाद् के लिए एकत्रित किया ऋौर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार एवं बौद्धदर्शन और विनय के ज्ञान के लिए पुरस्कार दिया। उन्होंने विशेषरूप से उन श्रमणों का सम्मान किया, जिन्होंने 'विनय में निर्धारित सदाचार के नियमों के पालन में श्रपना श्रच्छा परिचय दिया । इसके श्रतिरिक्त उन्होंने गंगा के तट पर स्तूप बनवाए तथा बौद्धों के पवित्र स्थानों में मठों की स्थापना की। यात्रियों के लिए उन्होंने धर्मशालाएं बनवाई, जिनमें उनके खाने पीने का प्रबंध था और आवश्यकता होने पर सुदन चिकित्सक उनको श्रीषधि देते थे। इस प्रकार उन्होंने बौद्ध-धर्म के प्रति अपने ज्वलंत प्रेम का प्रचुर प्रमास दिया। वे प्रतिदिन च्यपने स्थान पर एक इजार बौद्ध भिन्नु श्रों तथा ४०० व्राह्मसीं को भोजक करवाते थे। वर्ष में एक बार वे सभी बौद्ध भिन्नुओं को एकत्रित करते और अपने-अपने निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उन्हें जिन वस्तुओं की श्रावश्यकता पड़ती, इक्कीस दिनों तक वराबर देते रहते थे । उनकी दानशीलता का एक महा खलौकिक उदाहरस जिसकी वौद्धों ने मुक्तकंठ से प्रशंखा की है। यह है —

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० ३४४

वैषेचं, मिडिएनल इंडिया', पृ० ३३९

''पुरव के वृत्त को आरोपित करने में उन्होंने इतना अधिक प्रयत्न किया कि वे खाना और सोना भूल गए''।' यद्यपि उनमें बहुत अधिक धार्मिक उत्साह था और बौद्धधर्म की उन्नित के जिए उन्होंने बहुत कुछ किया था; तथापि भारत के धार्मिक इतिहास में वे अपना नाम अमर करने में असफल रहे। अशोक और किन्होंने उस धर्म पर अपने व्यक्तित्व की छाप लगा दी है—हर्ष अपना नाम नहीं कर सके। अपने उत्तरकालीन दिनों में उन्होंने जिस धर्म को अपनाया उसके लिए वे कोई ऐसा कार्य नहीं कर सके, जो स्थायी होता।

<sup>े</sup>वाटर्स, जिल्द १, १० ३४४

### दंशम ऋध्याय

# शासन-प्रबंध

महाराज हुष के समय में जो शासन प्रणाली प्रचलित थीं वह गुप्तकाल की थावी थी। स्थूल रूप से हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन शासन पद्धित ही कुछ साधारण परिवर्तनों के साथ हुई के काल में प्रचलित थी। राजा के नीचे, दाथित्वपूर्ण पदों पर जो कर्मचारी काम करते थे उनके नाम प्रायः एकदम वे ही थे जो गुप्तकाल के कर्मचारियों के थे। मौर्य तथा गुप्तकाल की शासन-संस्थाओं तथा कर्मचारियों के नाम में कुछ अंतर था; किंतु गुप्त तथा हुई काल के नामों और संस्थाओं में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं था।

शासन का उच्चतम श्रिधकारी राजा था। वह 'परमभट्टारक'रें, 'महाराजाधिराज' 'परमेश्वर', 'परम देवता', 'सम्राट्', 'एका-धिराज', 'चक्रवर्ती' तथा 'सार्वभौम' श्रादि उपाधियों से विभूषित होता था। राजा देवता माना जाता था और समका जाता था कि धनद, वरुष, इंद्र, यम श्रादि विभिन्न देवताश्रों के गुण उसमें

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राखालदास बनर्जी, 'दि एज आव् दि इंपीरियल गुप्ताज' – दूसरा अध्याय,—ए० ६६

र'परममद्वारक महाराजाधिराज'—श्रीहर्ष के लिए इस उपाधि का प्रयोग स्वयं उनके लेखों में किया गया है। 'परमेश्वर' उपाधि का प्रयोग पुलकेशी द्वितीय के लिए चालुक्य-लेखों में तथा श्रीहर्ष के लिए 'हर्षचिरत' में पाया जाता है (देव: परमेश्वरो हर्ष:—'हर्षचिरत', पृ० हैं। १२१)। 'परमदैवत' उपाधि का प्रयोग कुमारगुप्त प्रथम के लिए हुआ है। फ्लीट के गुप्त इंसिकिप्शंस' के लेख नं० ३३ में 'सम्राट्' उपाधि का प्रयोग हुआ है; २२ नं० के लेख में 'सर्वाधिराज' उपाधि का उल्लेख मिलता है। 'रत्नावली नाटक' में 'सार्वभीम' पद का प्रयोग किया गया है—मुकर्जी, 'हर्ष', पृ० १०३

मौजूद हैं। अपनी सर्व-प्रथम भेंट के समय श्रीहर्ष का वर्णन करता हुआ वास लिखता है कि 'वे सब देवताओं के सिम्मिलित अवतार थे।' शासन-प्रवंध में राजा स्वयं सिक्रय भाग लेते थे। देख्यपने मंत्रियों को नियुक्त करते थे; आज्ञापत्र तथा घोषए। पत्र' निकालते थे; न्यायाधीश का काम करते थे; युद्ध में सेना का नेतृत्व प्रहस करते और अपनी अजा के कल्यास के लिए अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्य करते थे। इस प्रकार उनके हाथ में अनेक प्रकार के कार्य थे। सभी सामलों में वे अंतिम अधिकारी थे। उनके निर्मुय के विकद्ध कोई अपील नहीं हो सकती थी।

भारतीय राजे बहुधा अपनी प्रजा की अवस्था का पता लगाने के लिए अपने राज्य में अमाण करते थे। इस संबंध में हमें महाराज अशोक का उदाहरण मिलभाँति ज्ञात है। अशोक की भाँति शराज हर्ष ने भी अपने राज्य में दूर-दूर तक अमण किया। हेनसांग हमें बतलाता है कि शीलादित्य ने अपने पूर्वी भारत की यात्रा के सिलसिले में किस प्रकार कजंगल (राजमहल) में अपना दरवार किया। जब सम्राट् दौरे पर रहते थे तब उनके उहरने के लिए प्रत्येक विश्वाम-स्थल पर घास-फूस तथा शाखाओं का वासगृह बनाया जाता था। उस स्थान से कूच करते समय वह गृह जला दिया जाता था। इस अस्थायी शिविरों को 'जयस्कंघावार' कहते थे। बंसलेरा के लेख में, वर्धमानकोटी तथा मधुवन के लेखों में कपित्यक (संकारय) के जयस्कंघवार का उल्लेख मिलता है। एक दूसरा जयस्कंघावार अितरावती नदी तेतर पर मिलतारा का था जहां वास सर्वप्रथम महाराज हर्ष के दरवार में लाया गया था। शिविर के वर्सन को पढ़कर यह

<sup>े</sup> भिन्देवावतारमिवेकन'—'हर्षचरित', पृ०, ११३ । वाण ने अन्य स्थलों पर उन्हें शिव, इंद्र, यम, वरुण, कुवेर, जिन (बुद्ध) से श्रेष्ठ ठहराया है—'हर्षचरित', पृ० १३१

व्वाटर्स, जिल्द २ पृ० १८३

संदेह नहीं रह जाता कि हर्ष बड़ी शान-शौकत के साथ भ्रमण करते थे। उनकी सेना और सामंतगण उनके साथ-साथ चलते थे। वर्षा ऋतु के चतुर्मास में ही हर्ष भ्रमण के लिए बाहर नहीं निकलते थे।

हेनसांग राजा के परिश्रम तथा उनकी दानशीलता की बड़ी प्रशंसा करता है। वह लिखता है, 'राजा का दिन तीन भागों में विभक्त था—दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत होता था और शेष दो भाग धार्मिक कृत्यों में बीतते थे। वे काम से कभी थकनेवाले नहीं थे, उनके लिए दिन का समय ही बहुत कम था। अच्छे कामों में वे इतने संलम रहते थे कि उन्हें सोना और खाना तक भूल जाता था।

महाराज हर्षे अर्थशास्त्र के यंथों में निर्धारित आदर्शीं का अनुसरण करने की चेष्टा करते थे। इन यंथों की देखने से हैंमें ज्ञात होता है कि राजा का समय-विभाग बड़ी सावधानी के साथ किया गया था। उनका सारा समय धार्मिक कामों तथा शासन-संबंधी मामलों में बँटा हुआ था।

राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का एक दल था। ये मंत्री सिव अथवा अमात्य कहलाते थे। श्रीहर्ष के युग में महामात्य शब्द का प्रयोग मंत्री के अर्थ में प्रायः नहीं होता था। 'हर्षचरित' तथा हर्ष के दो लेखों में हमें अनेक महामात्यों के नाम मिलते हैं। गुप्तकाल की ही भाँति मंत्री, संधि-विश्रहिक, अच्चपटलाधिकृत तथा सेनापित बहुत उँचे पद के मंत्रियों में से थे। महाराज हर्ष का प्रधान सिव समवतः उनका ममेरा भाई भांडी था। राज्य के चर्दन के अल्प शासन-काल में भांडी राजनीति हों तथा दरवारियों का नेता था। श्रीहर्ष का संधि-विश्रहिक अवंती था, जिसने उनकी आज्ञा से देश के समस्त राजाओं के लिए इस आश्रय की घोषणा

१वाटर्स जिल्द १, ए० ३४४

प्रकाशित की थी कि या तो वे सम्राट् की श्रघीनता खीकार करें या युद्ध के लिए तैयार हो जावें। उनका सेनापित सिंहनाद एक मृद्ध पुरुष था। हर्ष के पिता की उस पर वड़ी छपा रहती थी। सिंहनाद अपनी परम वीरता,संदर शारीरिक गठन तथा आचरण की उत्कृष्टवा के लिए प्रसिद्ध था, सैकड़ों युद्ध-चेत्रों में नायक रह चुका था। राजकुल की राजभक्ति-पूर्ण सेवाओं के कारण उसने शासन में एक सम्मानित पद प्राप्त कर लिया था। र ऐसे चतुर मंत्री अपने स्वामियों को वहुधा सत्परामर्श देते तथा अवसर पड़ने पर उन्हें सावधान करते रहते हैं। राज्यवर्द्धनं की मृत्यु के पश्चात् सिंहनाद् ने हर्ष को निर्भय होकर उनके हित का परामशी दिया था। दूसरा बुद्धिमान मंत्री स्कंदगुप्त था, जो गज-सेना का सेनापति ( त्रशोषगजसाधनाधिकृत ) था । वह भी राख्य का एक अधान कर्मचारी था। उसने हर्ष को अमपूर्ण असावधानी के खतरों 3 से सचेत किया था। स्वंद्गुप्त का नाम हर्प के लेखों में भी श्राया है। इन लेखों में उसे 'महाप्रमातार' श्रीर 'महासामंत' कहा गया है। मालूम होता है कि प्रत्येक सेना का पृथक पृथक सेनापित होता था। संपूर्ण सेना प्रधान सेनापित के अधीन थी।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>'हर्षचरित', पृ० २६४

<sup>े</sup> वसमप्रविम्नहाप्रहरः हरितालशैलावदातदेहः परिणतप्रगुणसाल-प्रकांडप्रकाशः प्रांशुरितशौर्योष्मणेव परिपाकमागतो—'हर्पंचरित', ए० २५७

अप्रमाददोषाभिषंगेषु बहुश्रुतवार्ता एव प्रतिदिनदेवः—'हर्षचरित', ' पृ० २६⊏

बाण ने स्कंदगुप्त का वर्णन जिस पद में किया है उसमें गजों के संबंध में कोई रोचक वार्ते मिलती हैं—उदाहरणार्थ उसमें लिखा है कि गणिका की सहायता से अरखपाल हाथियों को पकड़ते थे, नाग बन के रक्तक होते थे जो कि नाग बन-वीथिपाल कहलाते थे।—'हर्ष-चिरत', 90 २ तथा आगो।

फंतल अश्वारोही-सेना का एक श्रक्षसर था। वह एक बड़े क्रल ्का था और राज्यवद्धन का बड़ा ही छुपापात्र रह चुका था। हुई की चलती हुई सेना का वर्णन करते समय वास उन सेना-पवियों ( बलाधिकृत ) का उल्लेख करवा है, जो सेनावास के ुनिरीचकों (पाटीपति ) को एकत्रित करने में लगे थे । ै सेना में अन्य अनेक अफसर थे। उदाहरणार्थ एक अफसर के अधीन युद्ध का भांडागार था । बसाढ़ की एक मुहर में रख-भांडागार विभाग (रसभांडागाराधिकरस ) का उल्लेख मिलता है। <sup>२</sup>

दानपत्रों में राजा के अनेक अफसरों का अनेक बार उल्लेख ्पाया जाता है। उदाहरसार्थ मधुवन के वाम्र-पत्र में हर्ष ने अपने प्रधान अक्रमरों की उपस्थिति में दो ब्राह्मणों के नाम एक गाँव के दान की घोषणा की है। महाराज और महासामंत के अति-िरिक्त वे अफ़सर ये थे—दौरंसाधसाधनिक, प्रमातार, राज़स्थु ्नीय, कुमारामात्य, उपरिक तथा विषयपति । उपरिक प्रांतीं श्रथवा . खुक्तियों के शासक थे। <sup>3</sup> कुमारामात्यगण साम्राज्य के उन्नक्षेणी के कर्मचारी थे। बसाढ़ में उपलब्ध अनेक मुहरीं तथा गुप्तकाल के अन्य लेखों में उनका उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। उनका ठीक-ठीक अर्थ क्या है, यह विवाद-प्रस्त है। राजामात्य (राजा का मंत्री ) की भाँति कुमारासात्य का शाब्दिक अर्थ

<sup>े</sup> बलाधिकतबाध्यमानपाटीपतिपेटकैः—'हर्षचरित', पृ० २७५ देखिए, 'ग्रॉकियालोजिकल सर्वे रिपोर्ट १६०३-१६०४ । बाख ने सेना का जो वर्णन किया है उसमें 'समभांडायमान मांडागारिणि' पद मिलता है, भंडारी (रण') भंडार की सामिन्नियों को एकत्रित करते ये—देखिए 'हर्षचरित', पृ० २७६

अवसाद की एक मुहर में तिरमुक्ति ( श्राधुनिक तिरहुत ) के उप-रिक का उल्लेख है। दामोदरपुर के लेखों में भी उपरिक' शब्द का प्रयोग प्रांतीय शासक के अर्थ में किया गया है। देखिए 'एपिग्राफ़िका ंइंडिका', जिल्द, १, पृक्षिक्ष, तथा यामे; जिल्ह १५, एक ११३ स्रीर स्रामे r Gregor og grander stander

कुमार का मंत्री होता है श्रीर संभव है कि राजामात्य से भेद करने के लिए ही कुमारामात्य शब्द का प्रयोग किया गया हो। किंतु डा० वनर्जी ने इस ऋर्थ को स्वीकार नहीं किया है। उनका ्रक्रहना है कि राज्य के उज्जतम मंत्रियों को भी कुमारीमात्य कहते थे तथा कुमारामात्य के समुदाय में विभिन्न श्रेणी-विभाग थे। कुमारामात्य का पद, साधारस राजकुमार युवराज अथवा कभी-कभी सम्राट (परमभट्टार्क) के समान होता था। किंतु कुमारा-मात्य प्रधानतः उन प्रांतीं में काम करनेवाले श्रक्षसर होते थे, जहाँ राजकुमार शासन करते थे। अवः कुमारामात्य का अर्थ कुमार का मंत्री लगाना कुछ न्यायसंगत प्रवीत होता है। महा-राजा अशोक के प्रत्येक कुमार की सहायता के लिये महामात्रों का एक दल होता था। इसी प्रकार शंग काल में राज-प्रतिनिधि के ्रिप में शासन करनेवाले राजकुमारों की सहायवा के लिए भी अनेक महामात्य रहते थे। <sup>२</sup> कुमारामात्य शब्द का अर्थ कुमारा की देख-भाल करनेवाला मंत्री अथवा छोटा मंत्री भी हो सकता है।

राजस्थानियों का उल्लेख वलभी के दान-पत्रों में भी मिलता है। इस शब्द का भी अर्थ 'वायसराय' हो सकता है, यह महा-छत्रप रहदामन के जूनागढ़ के लेख में उल्लिखित 'राष्ट्रीय' शब्द का अनुरूप है। विषयपित जिले के अफसर होते थे।

दान-पत्रों में दूवक नामक एक पदाधिकारी का उल्लेख मिल्ता है। यह दूवक प्रायः सदैव उच्चकोटि का मंत्री होवा था। कभी-कभी यह पद राजकुल के किसी राजकुमार को भी मिल जावा था। वह विशेषकर दान-प्रहीता को भूमि हस्तांतरित करने के

<sup>े</sup>राखालदास वनर्जी, 'दि एज आफ्रा दि इंपीरियल गुप्ताज',

पृ० ७२ देखिए, रायचौधुरी 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ एश्यंट इंडिया', पृ० २, पादटिप्पणी नं० २

तिए भेजाजावाथा। दूवक के श्रविरिक्त लेखों में 'लेखक' नामक एक कर्मचारी का भी उल्लेख उपलब्ध होता है। वह भी राज्य का एक महामात्य होता था। उसे दिविर भी कहते थे। अनेक दिविरों के ऊपर एक दिविरपित होता था।

राजा के प्रधान श्रमात्य साधारखतः बड़े-बड़े सामंत होते थे। र स्कंदगुप्त ईश्वरगुप्त श्रादि महाराजे हुए के श्रमात्य, महाराजा, सामंत श्रथवा महासामंत थे। सभी सामंत मंत्री नहीं होते थे। श्रमेक श्रवसरों पर महाकवि बाख ने श्रीहर्ष की सामंत सरवारों से घिरा हु श्रा विधित किया है। ये सामंत सम्राट् के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके चारों श्रोर जमा होते थे। वे राजा के दरवारी थे श्रीर श्रपने-श्रपने पद के श्रनुसार उन्हें इरवार श्रथवा सभा में स्थान प्राप्त था। वाख ने इस प्रकार के दरवार करते हुए महाराज हुष का उल्लेख किया है। असामंह स्वार करते हुए महाराज हुष का उल्लेख किया है।

<sup>े</sup>वह कभी-कभी संधि-विप्रहिक होता था। घरसेन के लेख में (देखिए फ़्लीट, गुप्त इंसिकिप्शंस नं ३८) राजकुमार खरप्रह को दूतक लिखा गया है। इसी प्रकार ऋंधुवर्मा के लेख में (देखिए एंटीक्वेरी ज़िल्द ६०, ए० ७०, जिसे वैद्य ने ऋपने ग्रंथ 'मेडीएवल इंडिया' जिल्द १, ए० ४०० में उद्धृत किया है।) दूतक राजकुमार दयदेव है। देहेनसांग का कथन है कि राज्य के मंत्रियों तथा साधारण कमें-

देतनसांग का कथन है कि राज्य के मंत्रियों तथा साधारण कर्म-चारियों के वेतन का भुगतान वस्तु-रूप में किया जाता था, उन्हें नक़द तनख्वाह नहीं मिलती थी। (देखिए वाटर्स, जिल्द १, ५० १७६।) इस प्रकार ज्ञात होता है कि मध्यकालीन भारत की जागीर-प्रथा हवें के समय में भी प्रचित्त थी।

अवाण ने मिणतारा के शिविर में महाराज हुई से मेंट की थी कि वहां उसने हुई को चौथे कहा में, जहां कि व ज्ञागतों को दर्शन देते थे, वैठे हुए देखा। वे एक सशस्त्र पार्श्वरहाक दल से परिवेष्ठित थे (शास्त्रिणा मौलेन शरीर परिवार कलोकेन पंक्तिस्थितेन परिवृतम् )। अन्य तीन कमरे सामंत राजात्रों से मरे थे, जो स्पष्टतः महाराज हुई से मेंट करने के लिए प्रतीहा कर रहे थे। 'हुईचरित', पृ० ११०, पृ० ६७ भी देखिए।

गण राज्य के सभी अवसरों पर राजा की सेवा में लगे रहते थे, वे राजा के साथ युद्ध में जाते थे ज्ञौर वहुवा राज्य के उच्च पदों पर काम करते थे। इस संबंध में हर्ष के ममेरे भाई भांडी जा उदाहरण प्रस्तुत, किया जा सकता है। सामंतों की खियां हर्ष के जन्म, राज्यश्री के विवाह ज्ञादि उत्सवों के ज्ञवसर पर रानी की सेवा में लगी रहती थीं। सामंत लोग बड़े-बड़े सेना-पित भी होते थे। महाराज हर्ष ने गौड़ देश के राजा पर जाक-मण करने के लिए भांडी को भेजा था तथा स्वयं अनेक सामंतों को साथ लेकर उनके विरुद्ध युद्ध-यात्रा किया था।

माल्म होता है कि फीजी और दीवानी कर्मचारियों के वीच कोई मेद नहीं किया गया था। उन दिनों राज्य के सभी अमात्य बड़े-बड़े सैनिक भी हुआ करते थे। हमें यह बात स्पष्ट रूप में बीत नहीं है कि अशोक तथा शुंग-वंशीय राजाओं की भांति श्रीहर्ष के पास भी कोई केंद्रीय मंत्रि परिषद् थी अथवा नहीं; अधिक संभावना इस बात की है कि इस समय तक वह संस्था लुप्त हो चुकी थी। किंतु तो भी राजा सब काम अनियंत्रित रूप से नहीं करते थे। उनके मंत्री सदैव अपने वुद्धिमत्तापूर्ण परामशीं द्वारा उनका पथपदर्शन करते थे। संभव है कि गुप्त राजाओं के समय में प्रचलित रीति के अनुसार महामात्यों का पद मौक्सी रहा हो। एक ही व्यक्ति अनेक पदों का अधिकारी होता था। उदाहरणार्थ समुद्रगुप्त के समय में हरिसेन उसका संधि-विग्रहिक, कुमारामात्य तथा सदादंडनायक तीनों था।

<sup>ै</sup>रायचौधुरी, 'पोलीटिकल हिस्ट्री शाफ़ इंडिया', तृतीय संस्करण,

यहाँ पर कुमारामात्य शब्द का अर्थ संभवतः राजकुमारों की दल रेख करने वाला मंत्री है। मीयकालीन शासन में भी हमें यह

केंद्रीय शासन का महत्वपूर्ण अंग लेख-विभाग था। हैन-सांग लिखता है कि जहाँ तक उनके काराज पत्रों तथा लेखों का संबंध है, उनके पृथक् पृथक् निरीच् कहें। सरकारी इतिहास तथा काराज-पत्रों का सामृहिक नाम 'नील्पिट' है। उनमें भद्रे और दुरे सबका उल्लेख किया जाता है और सार्व जनिक आपित वथा सुकाल का लेखा विस्तार के साथ किया गया है।'

अन्य दीवानी के अफसरों में राज-छुटुंब के कर्मचारी सिम्मिलित थे। उनमें से एक महाप्रतीहार था, जो राजा के पास जाकर दर्शकों के आगमन की घोषणा करता था और उन्हें राजा के पास ले जाता था। वह राजमहल का प्रधान रक्तक था। महाराज हक के प्रधान प्रतीहार का नाम पारियात्र था। महाराज उसको बहुत मानते थे। इसके अविरिक्त राजकुटुंब का एक कर्मचारी कंचुकी भी था, जो ब्राह्मण जाति का एक बुद्ध व्यिक्त होता था। कंचुकी सभी कामों में कुशल होता था, उसे वेत्री भी कहते थे। वेत्री का उल्लेख बाग्य के 'हर्पचरित' में मिलता है। याम काल के लेखों में हमें राजकुटुंब के कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम उपलब्ध होते हैं; जैसे, स्थपतिसम्राट, स्त्रियों का अध्यक्त तथा प्रतिन्तीक। प्रतिन्तीक मागध अथवा बंदी होता था।

राजा का पुरोहित भी एक प्रधान व्यक्ति था। हर्ष के जन्म के अवसर पर नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के लिए हम उसे हाथ में फल तथा शुद्ध जल लेकर अंतःपुर की ओर जाते

भवाटर्स, जिल्द १, ५०, १५४

रएव खलु महाप्रतीहाराणामनंतरश्चक्तुष्योदेवस्य पारियात्रनामाद्धे दौवारिक:--'हर्षचरित', पृ० हह

³देखिए, क्विचत्तलवर्विवेत्रीवेत्रवित्रास्यमान · · · · ः इत्यादि— 'हर्षचरित', पृ॰् रेप्प७

<sup>्</sup>र हेर्पकारपस इंसिकिन्<mark>टियोन</mark>ुम इंडिकारुम', ( लेख नं० २७ तथा ३**६** ) ५० ११६

हुए देखते हैं। इस व्यक्ति की राजनीविक महत्ता के विषय में बाण हमें कुछ भी नहीं वतलाता। किंतु इतना तो हम निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि राज्य के बड़े-बड़े मामलों में राजा उसकी सलाह लेते और उस पर अमल करते थे। इसके अतिरिक्त महल में उयोतिषियों तथा मौहूर्तिकों का एक दल रहता था जो आव-श्यकता पड़ने पर अपनी विशेषज्ञता से लाभ पहुँचाने के लिए तस्पर रहता था। इन के अतिरिक्त राजमहल में बहाबादी मुनि वथा "पौरांखिक" दल भी पाए जाते थे।

उपरोक्त मंत्रियों तथा राजकुटुंव के कर्मचारियों के श्राविरिक्त कुछ श्रीर भी उल्लेखनीय कर्मचारी थे। उनका दर्जा मंत्रियों के दर्जे से नीचा था श्रीर वे दायित्वपूर्ण पद पर काम करते थे। कौटिल्य ने उन्हें अपने श्रर्थशास्त्र में 'श्रष्यत्त' लिखा है। गुप्तकाल के लेखों में भी उनका उल्लेख उसी नाम से किया गया है। इस के सिवाय 'श्रायुक्तक' नामक पदाधिकारियों की एक श्रेषी थी, जिसका उल्लेख वास भी करता है। विकासी तथा गुप्तवंश के राजाशों के लेखों में 'श्रायुक्तक' शब्द का प्रयोग श्रमेक स्थलों पर किया है, यह एक पदाधिकारी का प्रचलित नाम था। श्रायुक्तक विषयपति श्रथवा जिलाधीश के पद पर काम करते थे श्रीर इस कार वे श्रपनी श्रधीनस्थ प्रजा का हित व श्रनहित कर सकते थे।

<sup>े</sup> धान्नाह्ममें इव शांखुदकफलहस्तस्तस्यो पुरः पुरोधाः - हर्पचरित, चतुर्थ उच्छ्रवास ए० १८५ महाराज प्रभाकरवर्द्धन की द्रार्थी को सामत तथा परिजन त्रापने कंघों पर ले गए थे। सब के द्र्याने राजकुटुंब का पुरोहित था, ('हर्षचरित', ए० २३५) निस्सदेह वह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था।

महत्वपूर्य व्यक्ति था। व्यक्तिकातायुक्तकशतानि च शसद्धिः।

देखिए, वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन का दान-पत्र ( कार्यस इसिकिन्टियोन्स इंडिकारम् जिल्द ३, ५० २३७) जिसे ची० ती० वैद्य ने

एक दूसरा उल्लेखनीय कर्मचारी 'भोगपित' था जिसका काम कर-संग्रह करना था। बाए ने इस कर्मचारी का उल्लेख किया है। दान-पत्रों में भी 'भोगिक' नामक एक बड़े अफसर का उल्लेख मिलता है। वह अमात्य के दर्जे का हाकिम था और बहुधा भूमि-संबंधी दान-पत्रों को जारी करता था। वह माल-गुजारी का एक अफसर था। व

#### प्रांतीय शासन-प्रबंध

अनेक उपलब्ध साधनों की सहायवा से गुप्तकाल की प्रांवीय शासन-प्रणाली का हमें अच्छा ज्ञान है। उनमें से विशेषरूप से उल्लेखनीय साधन ये हैं:—कुमारगुप्त प्रथम के शासन-काल के दामोदरपुर के वाम्रलेख विशेष सुद्रा आदि; धर्मादित्य, गोपचंद्र वथा समाचारदेव ( छठीं शवाब्दी ) के शासन-काल के फरीदपुर वाले लेख तथा बसाढ़ की मुहारें। महाराज हुष के समय सें भी वही गुप्तकालीन शासन-पद्धित प्रचलित थी। यह कथन स्वयं हुप के लेखों से प्रमाणित होता है।

सारा साम्राज्य अनेक प्रांतों में विभक्त था, जिन्हें भुक्ति,

त्रपने ग्रंथ 'मेडीएवल इंडिया' जिल्द १, प्र० १५० में उद्घृत किया है। इसके त्रतिरिक्त 'कॉरपस इंसक्टियोनुम् इंडिकारम' जिल्द ३. प्र० १६६ भी द्रष्टव्य है।

श्रिसतोपि पूर्वभोगपतिदोषानुद्धावयद्धिः—'हर्षचरित', पृ० २८६ ²सी० वी० वैद्य, मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, पृ० १४६

³दामोदरपुर के ताम्रलेख—'एपिमाफिका इंडिका' जिल्द १५, पृ० ११३ तथा आगे

र्४ इंडियन एंटिक्वेरी', १६१०. पृ० १६३-२१६ सर ब्राशुतीप मुखर्जी रजत जयंती ब्राभिनंदन ग्रंथ दिल्द, ३ पृ० ४८५, 'जनल ब्रांफ़ दि एशियाटिक सोसाइटी बंगाल' १६११; २६०-३०८; 'एपिग्राफ़्का इंडिका' जिल्द १८; ७४—८६ तथा २३

<sup>°</sup> अॉर्कियालॉनिकल सर्वे रिपोर्ट°,—१६०३-१६०४; पृ०१०७-११०

देश आदि कहते थे। प्रत्येक प्रांत जिलों में बँटा हुआ था जो प्रदेश अथवा विषय कहलाते थे। गुप्तकाल के कतिपय भुक्ति हर्ष के समय तक कायम थे; जैसे, अहिछत्र-भुक्ति तथा श्रावस्ती-भुक्ति। पूर्ष के समय में अहिछत्र-भुक्ति में वांगदीय का विषय सम्मिलित या और श्रावस्ती-भुक्ति में कुंडधानो का विषय। श्रान्य भुक्तियों में—जिनके अस्तित्व में कुछ भी संदेह नहीं किया जा सकता—कोशांवी-भुक्ति तथा पुंडूवर्द्धन-भुक्ति का उल्लेख किया जा सकता है। कोशांवी-भुक्ति की राजधानी कोशांवी नगरी थी, जिसका वर्षान 'रत्नावली' में प्रशंसात्मक शब्दों में किया गया है। पुंडू-वर्द्धन उत्तरी वंगाल में था।

मुक्तियों पर उपरिक महाराजा शासन करते थे, जो राजकुल के राजजुमार होते थे। भीमांत प्रदेश के शासक संभवतः गोप्ता है लाते थे। मुक्तियों के साधारण शासकों के अन्य नाम राजस्थानीय और राष्ट्रीय थे। जिले के हाकिमों को प्रांतीय शासक नियुक्त करते थे, जो विषयपित कहलाते थे, अतः उन्हें 'तन्त्रियुक्ताः' (उनके द्वारा नियुक्त ) कहा गया है। कभी-कभी वे सीधे सम्राट् के द्वारा भी नियुक्त किए जाते थे। विषयपित विभिन्न जातियों के व्यक्ति थे। वे नाहाण भी होते थे—जैसे फरीदपुर के लेखों के अनुसार वराकमंडल का विषयपित गोपालस्वामी था। विषयपितयों को राजधानियां 'अधिष्ठानों' में होती थी। इन अधिष्ठानों में उनके अधिकरण (अदालतें और आफिस) थे। कुछ अधिकरणों का उल्लेख हमें वसाढ़ की मुहरों में मिलता है—(१)

<sup>े &#</sup>x27;उदाहरणार्थ-दामोदरपुर के एक ताम्रलेख में, 'राजपुत्र-देव भष्टा-रक' का उल्लेख है, देखिए, 'एपियाफ़िका इंडिका', जिल्द १५, ९० १४२

विषाक, 'हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया' पृ० ३०६। इन्होंने वैग्राम के लेख का जो अभी हाल में प्राप्त हुआ है, प्रमाण उद्भृत किया है इस लेख के लिए देखिए 'एपिग्राफिका इंडिका' जिल्द २१, माग २, पृ० ८०

वैशाल्याधिष्ठानाधिकरण वैशाली नगर में स्थित विषयाधिपति के आफिस का निर्देश करता है। (२) उपरिकाधिकरण से प्रांतीय शासक के आफिस का बोध होता है। (३) कुमारा मात्याधिकरण का अर्थ कुमारामात्य (कुमार या राजकुमार का मंत्री) का आफिस है। कुमारामात्य कभी-कभी विषयपित के पद का अधिकारी होता था, जब कि कुमार स्वयं प्रांत का शासक होता था। (४) रणभांडागाराधिकरण से सैनिक भांडागार के प्रधान स्वामी के आफिस का तात्पर्य है। (४) विनयस्थिति स्थापकाधिकरण का अर्थ पुलीस के प्रधान अफसर का दफ्तर है।

प्रांतीय शासकों तथा जिले के हाकिमों की सहायता के लिए दांडिक, चौरोद्धरिएक, दंडपाशिक आदि (पुलीस के) कर्मचारी होते थे। दामोदरपुर के ताम्र-लेखों में पाँच विभिन्न श्रेषियों के कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है, इनमें से चार—नगरश्रेष्ठी, (सेठजी) नगर के पूँजीपित-वर्ग का प्रधान था। सार्थवाह कारखाना-दल का नेता था। प्रथम कुलिक स्वर्गीय डा० राखाल-दास बनर्जी के अनुसार (बैंकरों) साहूकारों के संघ का प्रधान, अथवा श्रीयुक्त बसाक के अनुसार विभिन्न शिल्प-श्रेषियों का प्रविनिधिस्वरूप प्रधान शिल्पी था। प्रथमकायस्थ या तो प्रधान सेकेटरी और राज्य का कर्मचारी था अथवा कायस्थ अर्थात् लेखक-वर्ग का एक प्रतिनिधि था। कर्मचारियों का एक दूसरा वर्ग भी था, जिन्हें पुरतपाल कहते थे। उनका काम लेखा रखना

<sup>ै</sup>दामोदरपुर का गुप्त संवत् १२४ का ताम्र-लेख हमें बतलाता है कि पुंड्रवर्द्धन के वायसराय चिरातदत्त के अधीन प्रत्येक विषय में एक कुमारामात्य था।

<sup>़ &</sup>lt;sup>२</sup>देखिए, वसाढ़ की मुहर नं० १३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>देखिए, वसाढ़ की मुहर नं० १४

था। वे संभवतः, वे ही कर्मचारी थे जिन्हें 'हर्षचरित', में 'पुस्तकृत' लिखा गया है। जिले के शासन के अंतर्गत भी लेखा रखने का काम वड़ा महत्वपूर्ण था। विषयाधिकरण से मिला गुआ लेखा रखनेवाले कर्मचारियों का एक दल अवश्य ही रहा होगा।'

• उपरोक्त वर्णन से जिले के शासन का एक अच्छा चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। उसको देखने से हमें ज्ञात होता है कि वह शासन-पद्धति बहुत ही सुंद्र चौर संगठित थी।

### ्रग्राम का शासन-प्रबंध

शासन का सबसे छोटा विभाग गाँव था। यहां पर हमें आम शासन के दो पहलुओं पर दृष्टिपात करना होगा—प्रथम तो गाँव के ही प्रतिष्ठित लोग थे जिन्हें 'महत्तर' कहते थे और ोगाँव के सब मामलों की देख-भाल करते थे। बाण लिखता है कि गाँव के आमहारिक और उनके आगे-आगे घुड़ महत्तर, जल का घड़ा उठाए और टोकरियों में दही, गुड़, खाँड तथा फूल के उपहार लिए महाराज हुए का दर्शन करने और अपनी फसलों की रचा के लिए प्रार्थना करने के लिए आगे घड़े चले आ रहे थे। इस पद में आमहारिकों से तालपर्य जागीरदारों से हैं; किंतु अन्य स्थलों पर इस शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के अर्थ में हुआ है जो देवताओं तथा आहाणों के नाम दान किए हुए किसी गाँव का प्रवंधक होता था। या महत्तर की तुलना गाँव के

१वसाक, 'पोलिटिकेल हिस्ट्री श्राफ्त एंश्यंट इंडिया', ए० २०८-३११ ३ २श्राप्रहारिकजाल्मैश्च पुरःसरजरन्महत्तरोत्ताम्मताम्मःकुम्मैल्पायनी कतद्धि गुडखएड कुसुमकरण्डकैः सरभसं समुर्लसद्धिः—'हर्षचरित', ए० २८६

उकावेल एंड टामस—'हर्पचरित' परिशिष्ट बी० ए० २७४ जिसमें 'फ़्लीट के गुप्त लेख' (प० ५२. नोट २. प० २५७ १-१२) को उटधन किया गया है।

मातवरों से की जा सकती है, जो गाँव के बड़े-बड़े गृहपित होते हैं और प्राम-संबंधी मामलों में जिनकी बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है।

इन महत्तरों के ऋतिरिक्त, दामोदरपुर के ताम्रलेखों 🔁 बिदित होता है कि गाँव के शासन से संविधित कर्मचारियों के दो वर्ग और थे-एक तो अष्टकुलाधिकरण थे और दूसरे प्रामिक थे। अष्टकुलाधिकरणों का ऋर्थ बिल्कुल सपब्ट नहीं है। डा० बसाक का कथन है कि वे छोटे-छोटे विभाग थे, जिनको आठ कुर्लो का निरीच्ए करने का र्यायकार प्राप्त था। कुर्लो से तात्पर्य या तो उसी नाम के विशेष भूभागों से है अथवा कुटुंवों से। प्रामिक गांव का मुखिया था जिसका पढ़ भारत में बहुत प्राचीन काल से चला आवा था। उसका अस्वित्व वैदिक काल में भी दिखाया जा सकता है। यह बात ठीक से सपष्ट नहीं है कि वहा सरकारी कर्मचारी था अथवा लोग स्वयं उसे निर्वाचित करते थे। दामोदरपुर के वाम्रलेखों से ज्ञात होवा है कि भूमि की हस्तांतरित करने तथा लेन-देन के काम का निरीच्या करने के संवंध में सरकार इन श्रक्तसरों से सलाह लेवी थी। 3 इन कर्म-चारियों के अतिरिक्त, अन्तपटलिक अर्थात् गाँव का लेखा रखने बाला व्यक्ति था, जिसको सरकार नियुक्त करती थी। भिन्न-भिन्न ब्यक्तियों के पास जो जमीनें होवी थीं उनकी सीमाओं का वह लेखा रखता था। एक वार जिस समय महाराज हर्ष एक गाँव से होकर जा रहे थे, गाँव का अन्तपटलिक अपने करिएकों (क्तकों) के साथ उनके सामने गया और बोला, "जिन महाराज की राजाज्ञा कभी विफल नहीं जाती, उन्हें हम लोगों को स्राज के

<sup>°</sup>महत्तरों का उल्लेख दामोदरपुर के ताझ लेखों में किया गया है। ³डा० मुकर्जी, 'हर्ष' पृ० १०म

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>त्रसाक, 'पोलिटिकल हिस्ट्री स्त्राक्त नाथ-ईस्टर्न इंडिया', ए० ११३

लिए अपनी आज्ञा देनी चाहिए। " इतना कहकर उसने नई बनी हुई एक सोने की मुहर भेंट की लिस पर वृष की मूर्ति बनी हुई थी। इस भेंट का क्या अर्थ था, यह बाद को जो कुछ किया अर्थ विलक्कल स्पष्ट हो जाता है। एक छोटा सा मृत्तिका-पिंड मंगाया गया और उसे राजकीय महर से अंकित किया गया। यह क्यों ? इसलिए कि इसके वाद राजमुद्रा से चिहित मिट्टी की मुहर को आग में जलाकर उन शासन-पत्रों पर लगा दिया जाता, जिन पर राजकीय आज्ञा लिखी जाती। अच्चटल का पद आधुनिक मामों के पटेल और पटवारी के पद से मिलवा-जुलता था। " जैसा हम पहले कह आए हैं, समस्त राज के लिए एक महाच्चपटलिक अर्थात् लेखा रखनेवाला प्रधान अफसर था।

चाट श्रीर भट कहलाने वाले व्यक्तियों का एक श्रीर वर्ग ा । यह लोग श्राम-निवासियों को सवाते श्रीर उनके साथ बुरा वर्वाव करते थे । वाट संभवतः पुलीस के कर्मचारी होते थे जो गाँवों में श्रमन-श्रमान कायम रखने के लिए राजा की श्रोर से नियुक्त किए जाते थे । वेचारे श्रामीखों पर श्रत्याचार करने के लिए उन्हें श्रमाखित अवसर मिलते थे । भट वे सैनिक थे जिन्हें

विसान, 'पोलिटिकल हिस्ट्री आफ नार्थ ईस्टर्न इंडिया' ए० ११३ तत्रस्थस्य चास्य ग्रामाच्चपटिलकः सकलकरिष्पिरिकरः करोतु देवः दिवस ग्रहण्यस्य वावध्यशासन इत्यिभधाय वृषांकामिमनवघटितां हाटकमयीं सुद्रां समुपनिन्ये लग्नाह च तं राजा—'हर्पचरित', ए० २७४

श्रच्तपटल का उल्लेख लेखों में अनेक स्थलों पर मिलता है। 'कार्पस इंसकिस्टियोनुम् इंडिकालम्' के ए० २७ में उसका उल्लेख है। वेडसमें 'श्रन्य प्रामाच्तपटलाधिकत' पर स्राता है श्रीर उससे स्वित होता है कि श्रच्तपटल प्रत्येक गाँव में नियुक्त किया जाता था—वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, ए० १३१

उभूमि-संबंधी दानपत्रों में 'श्रभटचारटप्रवेश्य' पद श्रनेक वार मिलता है। इस पद का श्रर्थ यह है कि (श्रमुक भूमि में) भट श्रौर चाट प्रवेश नहीं कर सकते।

सैनिक कार्य से छुट्टी रहती थी। वे कदाचित् अपनी स्थिति से अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करते थे और गाँव वालों को सताकर अपनी आवश्यकता की चीजें ले लेते थे।

भूमि के दान पत्रों से हमें वत्कालीन आर्थिक शासन-व्यवस्थात का कुछ आभास मिलवा है। आय के साधारण साधनों में (१) उद्रंग (एक भूमि-कर),(२) उपरिकर (नियमिव कर से अविरिक्त कर), (३) वात (१) (४) भूव (१) (४) धान्य, (६) हिरण्य (सोना) तथा (७) आदेय इत्यादि थे। इनके अविरिक्त दूध, फल, चरागाह तथा खिनज-पदार्थ आदि पर भी कर लिया जाता था। अनाज की मंडियों से बिकी हुई वस्तुओं के नाप-वौल के आधार पर निर्धारित कर संग्रह किया जाता था। वाटों पर भी महसूल लगवा था और महसूल वसूल करने वालों को शौल्किक कहते थे। व्यक्तिगत रूप से किए हुए अनेक मकार के अपराधों के लिएल जुर्मोना किया जाता था। श्रीहर्ष के शासन काल में कर हलका था। हो नसान के यात्रा-विवरण से यह बाव प्रमाणित होती है। चीनी यात्री के कथनानुसार आय का प्रधान साधन राजभूमि की उपज का छठा भाग था। राज्य को व्यापार से भी आय होती थी। घाटों और नाकों पर हलके टैक्स लगाए गए थे। र

जब किसी व्यक्ति को भूमि दान की जाती थी तब वह 'उद्गंग' श्रादि करों से मुक्त कर दी जाती थी। यही नहीं, वह बेगार (विष्ट) से भी मुक्त घोषित कर दी जाती थी। चाट श्रीर भट वहां प्रवेश नहीं कर सकते थे।

शासन के स्थूल रूप को देख कर हेनसांग के हृदय में शासन- द्व व्यवस्था के प्रति प्रशंसा का भाव स्फुरित हुआ। जो लोग सरकारी नौकरी करते थे, उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन दिया जाता

भम्धवन के लेख में प्रयुक्त 'तुल्यमेय' शब्द देखिए।

वाटर्स, जिल्द १, ० १७६

था। राज्य के मंत्री तथा साधारण कर्मचारियों को पारिश्रमिक रूप में जागीर दी जाती थी। कुटुंचों का लेखा नहीं रक्खा जाता था। किसी से वेगार काम नहीं कराया जाता था।

राजा अपने राज्य की आय को वड़ी उदारता के साथ खर्च करते थे। "राजकीय भूमि के चार भाग थे—एक भाग राज्य की ओर से जाने वाली पूजा-उपासना तथा सरकारी कामों में खर्च होता था। दूसरे भाग से बड़े-बड़े सार्वजनिक कर्मचारियों की धन-संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति की जावी थी। वीसरा हिस्सा प्रकांड विद्वानों को पुरस्कार देने के निमित्त था। चौथा भाग विभिन्न संप्रदायों को दान देकर पुर्यार्जन करने के लिये था"। खर्चे की आबिरी दो मदों से शासन की उन्नतावस्था तथा विद्वानों की संरच्या का पवा लगता है। जिन विभिन्न संप्रदायों को दान दिये जाते थे उनमें नाहाए भी सम्मिलित थे। जब सरस्वती नदी के तट पर सोने को मुहर गिर पड़ी थी और फुझ लोगों ने उसके गिरने को अशुभ माना था, तब हर्ष ने नाहाएों को १०० गाँवों का दान किया था।

फ़ौजदारी का शासन कठोर था। "राजद्रोह के लिए जीवन भर के लिए कारावास का दंड दिया जाता था।" सामाजिक सदाचार के प्रतिकूल आचरण करने, विश्वासघात करने, तथा माता-पिता के साथ अनुचित न्यवहार करने के लिए या तो एक कान, एक हाथ, एक पैर और नाक इन चारों में से किसी को काट लिया जाता था या अपराधी को किसी दूसरे देश अथवा वेजंगल में निर्वासित कर दिया जाता था। अन्य अपराधों के लिए जुर्माना किया जा सकता था।" अंगच्छेद का उल्लेख

वही, पृं० १७७

वाटर्स, जिल्द १, पृ० १७६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृट १७२

बाएं भी करता है; किंतु उसके छलंकारपूर्ण वर्णन से विदित होता है कि सहाराज हर्ष के शासन-काल में इसकी प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसका कथन है कि वृत्तों अथीत् छंदों के अविरिक्त पादच्छेद और कहीं नहीं पाया जाता और शतरंज में ही चतु-८-रंगों ( हाथी, घोड़े, रथ और प्यादे ) की कल्पना अथात् रचना होती थी, अपराधियों के चतुरंग (अर्थात् दो हाथ दो पैर) नहीं काटे जाते थे। अपराधियों के अपराध की सत्यता की जाँच करने के लिए चार प्रकार की कठिन 'दिन्य' परीचाएं काम में लाई जावी थीं:—(१) जल-द्वारा (२) श्रमि-द्वारा (३) तुला-द्वारा श्रीर (४) विष-द्वारा । जल-द्वारा परीचा करने के लिए श्रपराधी को एक बोरे में बंद किया जाता था श्रीर एक द्वरे बोरे में पत्थर रक्खा जाता था। दोनों बोरे एक साथ जोड़कर गहरी नदी में छोड़ दिए जाते थे। यदि पत्थरवाला बोरा तैरवा रहवार श्रीर दूसरा बोरा डूब जाता, तब उस श्राद्मी को श्रपराधी सममा जाता था। श्रमि-द्वारा परीचा करने के लिए अपराधी को वप्त लोहे पर बैठाया ऋौर चलाया जाता था, ऋथवा वह वप्त लोहा उसके हाथों से उठवाकर जीभ से चटवाया जाता था। यदि वह व्यक्ति निर्दोष होवा था वो वह साफ वच जावा था, किंतु यदि वह जल जाता था वो अपराधी सममा जाता था। तुला-परीचा में अपराधी को एक पत्थर के साथ तौला जाता

<sup>°</sup>वृत्तानां पादच्छेदाः श्रष्टापदानां चतुरंगकल्पना—'हर्षचरित' पृ० १२२

इस पर शंकर की टीका इस प्रकार है:-

वृत्तानां पादच्छेदाः — वृत्तानां गुरुलघुनियमात्मकानां समविषमानां पादच्छेदाः भाग विरामाः चरणकर्रानानि च ।

अष्टापदानां चतुरंगकलपना—अष्टापदानां चतुरंगफलकानां। चत्वार्यं क्षकानि सेनाया हस्त्यश्वरथपत्तयः = तेषां कल्पना रचना चतु-र्णामङ्कानां पाणिपादस्य च छेदः।

ः था। यदि पत्थर हलका साबित होता था (ऋथीत् यदि पत्थर-वाला पलड़ा उठ जाता था) वो वह व्यक्ति निरपराध सममा जाता यार्व यदि इसके विपरीत होता था तो उसे अपराधी ठह-, राया जाता था। विष द्वारा परीचा करने के लिए निर्दिष्ट आग के अनुसार टाँग में विष छोड़ दिया जाता था। यदि आदमी निर्दोष होता था तो वह जीवित वच जाता था स्प्रीर यदि निर्दोष नहीं होता था तो विष का प्रभाव देख पड़ता था ( और वह व्यक्ति मर जाता था )। इस स्थल पर यह लिखना अनुचित न होगा कि बाख ने कादंबरी में श्लेष का आश्रय लेकर प्रच्छन रूप से इन चारों "दिव्य" परीचाओं का उल्लेख किया है। वह लिखता है कि जिस समय उण्जैन में राजा वाड़ापीड शासन करता था उस समय यती लोग ही खिंग को सहन करते थे, न ुकि अपराधी गण। तुला (राशि अथवा तराजू) पर प्रहों का ही आरोहण होता था, न कि अपराधियों का । जंगल के हाथी ही 'वारि' अर्थात् गज-वंघन-भूमि में प्रवेश करते थे, न कि अप-राधी अपराध-परीचा के लिए वारि अर्थात् जल में। विष-( जल की ) शुद्धि अगस्त्य नत्तन के उदय-काल में ही होती थी, विष ( जहर ) प्रयोग द्वारा शुद्धि ( श्रपराध से मुक्त ) करने की क्रिया का व्यवहार नहीं होता था।3

वाटर्स, जिल्द १, पृ०, १७२

रमयूरेश्वर ने कादंबरी की जो टीका की है उसके लिए 'दि व्य' शब्द का प्रयोग किया है—देखिए अगला फुटनोट।

व्यक्त्मिश्च राजनि ..... वनकारिणां वारिप्रवेशः व्रतिनामिन-धारणं व्रहाणां तुलारोह्णम् अगस्त्योदये विष्शुद्धिः — 'कादम्बरी' १० ६५

इस पर मयूरेश्वर की टीका इस प्रकार है = वारिगैजबंधनभूमिः न तु लोकानां दिन्यार्थं जलप्रवेशः। ग्राप्तिधारणम्। न तु लोकानां दिन्यार्थं मग्नेरग्नी वा धारणम् । तुला राशिविशेषःस्तस्यामारोहणं संक्रमः। न तु लोकानां दिन्यार्थं तुलादण्डारोहण्म् । विषं जलं तस्य शुद्धिः स्वच्छता। न तु दिन्यार्थं विषमक्षणेनापराधापनयनम्।

यदि फ़ौजदारी का क़ानून कठोर था तो साथ ही हमें यह खबरय याद रखना होगा कि अपराधियों की संख्या कम थी। हो नसांग लिखा है, "शासन का काम सचाई के साथ किया जाता है और लोग सुलह के साथ मिल कर रहते हैं; अतः अपृः राधियों की संख्या स्वल्प है।"

क़ानून और शांति-रत्ता की व्यवस्था पर्याप्त रूप से संवोषप्रद थी। किंतु श्रीहर्ष के विस्तृत राज्य के श्रानेक भागों में जान श्रीर साल के अरिच्चत होने के ज्वलंत उदाहरण भी मौजूद हैं। "एक बार पंजाब में चेनाब नदी को पार करने और शाकल नगर को छोड़ने के बाद वह (हैं नसांग) पताश के वन में से होकर गुजरा। वहां पचास डाकुओं के एक दल ने उस पर आक्रमस किया; वस्र त्रादि उसका सब कुछ लूट लिया और हाथ में तंल-वार लेकर उसका पीछा किया । अंत में एक ब्राह्मण ने--जो खेळ जीत रहा था-उसकी रचा की। उसने गुहार लगा कर ५० ह्यथयारवद आद्मियों को इक्ट्रा कर लिया।" एक दूसरे अव-सर पर जब कि अयोध्या छोड़ने के बाद वह एक नाव में बैठ कर गंगाजी के प्रवाह के साथ जा रहा था, उसे एक बुरा अनु-भव हुआ। र राजधानी से कुछ दूरी पर डाकुओं ने उसको गिरफ्तार कर लिया। वे दुष्ट लोग दुर्गा के उपासक थे। अपने क़ैदी को बलि देने के लिए देवी की वेदी तक ले गए। किंतु उसी समय दैव-संयोग से एक भारी तूफ़ान आया, जिससे डाकू लोग इतने भयभीत हो गए कि वे अपने क़ैदी (होनसांग)को छोड़ कर वहां से भाग निकले।3

जिस शासन के अंदर ऐसी-ऐसी घटनाएं घटित हुई, उसकी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स, जिल्द, १, ५० १**७**१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जी ग्नी, पृ० ७३

<sup>&</sup>lt;sup>अवही, १० ८७ तथा आगे।</sup>

शासन-प्रघंध हम अधिक प्रशंसा नहीं कर सकते। वस्तुवः चंद्रगुप्त दिवीय के समय से शासन का मान बहुत गिर गया था—चंद्रगुप्त भीर्य के समय की वो वाव ही जाने दीजिए। फाह्यान ने पूर्णवः सकुशल भारत का भ्रमण किया; कितु हो नसांग को स्थल तथा जल दोनों मार्गी पर डाकुओं की निर्देयता का शिकार वनना पड़ा । इससे साफ पता चलता है कि सहकें सुरचित नहीं थीं। सैनिकों के दुर्ग्यवहार का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। उन्होंने मार्ग में चलते समय, मार्ग-स्थित जमीदारों के खेतों को लूट लिया, दूसरों की संपत्ति पर कुछ भी ज्यान नहीं दिया। हमें डा॰ मुकर्जी के निकाले हुए निष्कर्ष से अवश्य सहमत होना चाहिए। उनका कथन है कि हुए का शासन-प्रवंध गुप्त राजाओं से शासन-प्रवंध की तुलना नहीं कर सकता, यहाप उनके पास महान सैनिक शक्ति थी, उनकी स्थायी सेना में ६० हजार हाथी और १० लाख घोड़े थे; उनके राष्ट्रीय रचक दल में बड़े-बड़े योद्धा सिम्मिलित थे, जो शांवि के समय सम्राट् के निवास स्थान की रचा करते और युद्ध के समय सेना के निर्भीक अप्रगामी दल में सिम्मिलित होते थे।

### एकादश अध्याय

## सामाजिक अवस्था

हमारे लिए यह संभव है कि वास के दो कांच्य प्रंथों तक्ष्ट हो नसांग के सि-यू-की की सहायता से हम हर्ष के समय में प्रचलित सामाजिक अवस्था का एक न्यूनाधिक सच्चा चित्र प्रस्तुत करें। "बास के प्राम्य-जीवन तथा दरबार संबंधी वर्णनों में ऐसे उत्क्रष्ट छारा प्रचुर संख्या में वर्तमान हैं जो उस काल का एक दर्पस खड़ा कर देते? हैं"—तथा "हैनसांग के प्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक मृत्य उसके समकालीन राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं के वर्णन में है।"

हमको प्रारंभ में साधारणतया प्रचलित इस कथन का उल्लेख कर देना चाहिए कि हर्ष-कालीन समाज, जाित के आधार प्रा अवलंबित तथा उसके नियमों से शासित था। ह्वेनसांग लिखता है, "परंपरागत जाित-विभेद के चार वर्ग हैं।" वह फिर कहता है, "चारों जाितयों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान-जनित पवित्रता है।" इन चार जाितयों के अितिरक्त हेनसांग मिश्रित जाितयों का भी उल्लेख करता है।

ह्वेनसांग ब्राह्मणों की बड़ी प्रशंसा करता है। वह लिखता है कि देश की विभिन्न जाितयों और श्रेष्मियों में ब्राह्मण सबसे अधिक पित्र और सबसे अधिक सम्मानित थे। श्रवः उनकी सुंदर सुख्याित के कारण भारत के लिए 'ब्राह्मण-देश' का नाम सर्वसाधारण में प्रचलित था। श्राह्मण श्रपने सिद्धांतों का

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>कॉवेल ऋौर टामस, 'बार्ण कृत हर्षंचरित' की प्रस्तावना, पृ० ११

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>स्मिथ, 'त्रली हिस्ट्री ग्राफ़ इंडिया', पृ० १५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० १६८

४ गही,

भ्यद्यी, पुत्र १४०

पालन करते, संयम के साथ रहते तथा कड़ाई के साथ शुद्धाचार सथा अनुष्ठान का ध्यान रखते थे।

देश के लोग नाहाओं का कितना अधिक सम्मान करते थे, कुसका कुछ आभाव हमें वाण से प्राप्त होता है। नाहाओं की सामाजिक स्थिति के संबंध में वह जो कुछ कहता है उससे स्मृतियों के दृष्टि-कोश का समर्थन होता है। वाश के 'हर्पचरित' में एक स्थान पर आता है, "केवल जो जन्म से नाहाश हैं। परंतु जिनकी बुद्धि संस्कार से रहित है, वे भी माननीय हैं।"

राजाओं से यह आशा की जाती थी कि वे ब्राह्मणों का सम्मान करें और मुक्तहरत से उन्हें अपना धन दें। वास अनेक स्थलों पर हुई भी उदारता तथा ब्राह्मणों के प्रति उनके सम्मान-पूर्ण भावों का उल्लेख करता है। अब्राह्मणों की सहायता के जिए उन्होंने अपने धन का उपयोग किया, उनकी गाँव दान दिए। वे महल में ४०० ब्राह्मणों की प्रति-दिन भोजन कराते थे और पंचवर्षीय सभा में, हम देखते हैं, लगातार २१ दिनों तक

भवाटर्स, जिल्द १, ५० १६८ ा

२'ग्रसंस्कृतमतयोपि जात्येव द्विजन्मानो माननीया'—'हर्पचरित', पृ० १८

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>हर्ष के लिए प्रयुक्त पदों को देखिए:—

<sup>(</sup>क) 'ब्राह्मणै जुसहाय इति'—श्रर्थात् ब्राह्मण हर्प की श्रपना (सहायक) तमक्तते थे—'हर्पचरित', पृ० १११

<sup>े (</sup>ल) 'हिलोपकरणः सर्वस्वं' ग्रार्थात् उनका सर्वस्व ब्राह्मणों के लिए ही था। टीकाफार कहते हैं कि 'सर्व' शब्द में लियां भी ग्रा जाती हैं—'हर्षचरित', पृ० ८६

<sup>(</sup>ग) 'पन्नगानां द्विजगुरुद्वेप:'—यह शिलष्ट पद है। इसका अध (१) 'द्विजगुरु' अर्थात् गरुड़ का द्वेप सर्प ही करते थे; (२) द्विज (बाह्मण) और गुरु (आचायों) का द्वेप करने वाला कोई नहीं था— 'हुर्पचरित' पृ १२२

उन्हें राजा से दान सिलता रहा। उनके शासन-काल में केवल सर्प ही द्विज-गुरु (गरुड़) से द्वेष रखते थे, अन्य कोई द्विज तथा गुरु से घृणा नहीं करता था। ब्राह्मखों को दान देना (धार्मिक) पुरुष का काम स्ममा जाता था।

प्रश्न यह उठवा है कि ब्राह्मणों के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया जाता था, उसके लिए वे कहां तक योग्य थे। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि श्रोत्रिय ब्राह्मण वैदिक शास्त्रों में खब पारंगत होते थे; उनका जीवन पवित्र एवं सरत स्त्रीर उनके विचार उच्च थे। किंतु साथ ही ऐसे ब्राह्मस् भी थे जिन्होंने अपनी जाति को कर्तांकित किया। ब्राह्मणों में एक भारी दोष उनका लोभ था। जब उनके बड़े भाई ने राज्य को त्याग देने का निश्चय कर लिया तब हर्ष ने कहा—"निरिभमानी राजा श्रीर लोभः राहित ब्राह्मणों को पाना कठिन है, तो भी मेरे प्रभु स्वयं मेरे उपदेष्टा (शिच्नक) रह चुके हैं।" जिस समय हर्ष शत्रु पर श्राक्रमण करने के लिए अपनी सेना के साथ प्रस्थान कर रहे थे, उस समय वृत्तों की चोटियों पर चढ़े हुए चीख मारनेवाले लड़ाकू बाह्यण को जमीन पर खड़ा हुआ कंचुकी डंडे के द्वारा वोहर निकाल रहा था। इत्राह्मसम् लोग अपनी जीविका कमाने के लिए विभिन्न प्रकार के धंधों में लगे हुए थे। इस बात में स्मृतियों के सिद्धांत तथा प्रचलित व्यवहार में बहुत अंतर था। ब्राह्मण लीग केवल शिचा देने तथा यज्ञ करने का काम ही नहीं करते थे, यद्यपि गुरुकुलों में बहुसंख्यक ब्राह्मण आचार्य थे और

<sup>ै</sup>देखिए, वार्ण कृत वात्सायन कुल के ग्रह-मुनियों का वंर्णनर्भ वार्ण स्वयं वात्सायन कुल का था—'हर्षचरित', bo ६८-६४

विज्ञातिरनेषणः अर्थात् लोभ-रहित ब्राह्मण्—'हर्षेचरित', पृ० २४६

³देखिए, 'क्वचित्तलवत्तिवेत्रिवेत्रवित्रास्यमान शाखिशिखरगत विक्रोशद्विवादित्राह्मण्म'—'हर्पेचरित', bc २८७

उनमें से बहुत से लोग गाँवों श्रीर नगरों में यझ करते थे। इदाहरणार्थे वाण के चचेरे भाई तथा चाचा लोग ब्रह्मचारियों को पढ़ाते और यज्ञ करते थे। इन यज्ञों में वेदों में विहित वार्षिक युक्तों का भी त्रानुष्ठान किया जाता था। इसके त्रातिरिक्त मध्य-श्रीमी के ब्राह्मम गृदस्य थे। उनके पास जमीन होवी थी, जिससे उन्हें अच्छी आय हो जाती थी और वे आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे ब्राह्मण संपन्न और जमीदार भी थे, जिनके पास अप्रहर तथा ब्रह्मदेव भूमि होती थी, जिसे धर्मात्मा राजाओं तथा सामंतों ने उन्हें दान दिया था। कुछ ब्राह्मस श्रीर थे जो शासन के श्रंतर्गत बढ़े-बड़े पदों पर प्रतिष्ठित थे। गुप्त-काल में हमें ब्राह्मए अमात्यों के नाम मिलते हैं; जैसे, चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री शिरवर वासी । नाम के श्रांत में 'स्वासी' का लगा रहना ्यह सूचित करता है कि वे त्राह्मए थे। कुछ ऐसे ब्राह्मए भी थे जो प्रांतीय शासन में दायित्वपूर्ण सर्वोच्च पद पर काम करते थे । राजकुल का पुरोहित, जिसका वड़ा राजनीतिक प्रभाव रहता था, निश्चय रूप से त्राह्मण होता था। महल में वहुसंख्यंक ब्राह्मण् गराक तथा भौहुर्तिक थे जो राजा से दान पाते थे। राजकुटुंव के कर्मचारियों में श्रिधिकतर ब्राह्मण होते थे; जैसे, कंचुकी। वहुत से त्राह्मए महल में यज्ञों तथा नव त्रादि धार्मिक श्रतुष्ठानों में पुरोहित का काम करके श्रपनी जीविका कमाते थे। इसके अलावा बहुत से बाह्यए मंदिरों में पुजारी का काम करते थे। सारे देश में नाहाखों की अब भी एक जाति थी, जिसका उप-विभाग नहीं हुआ था, भौमिक भागों के आधार पर अवलंबित आधुनिक भेद विभेद अभी आरंभ नहीं हुआ था। साववीं शवाद श के ब्राह्मण अपने गोत्र, प्रवर तथा चरण अथवा वैदिक शाखा विशेष के नाम से, जिससे उनका संबंध था, प्रसिद्ध थे।

१वैद्य, 'मिडिएवल इंडिया', जल्द १, bo ६७

यह कथन उन बहुसंख्यक भूमि-दान-पत्रों से प्रसाणित होता है जो उपलब्ध हुए हैं। भास्कर वर्मा के निधानपुर, वाले वामपत्र वथा वाकाटक वंश के प्रवरसन द्वितीय के चन्मक के ताम-फलक, वाले दानपत्र में बहुसंख्यक त्राह्मणों के नाम लिखे हुए हैं। उद्गुके नामों के साथ उनके गोत्र और चरण भी दिए गए हैं। वंसखेरा के तामपत्र-लेख के दान-महीता दो त्राह्मण हैं। उनमें से एक का नाम भट्ट बालचंद्र था और वह एक 'बहुच धर्यात ऋग्वेदी तथा भरद्वाज गोत्र का था। दूसरे का नाम भद्र स्वामी था, वह उसी गोत्र का एक छांदोग अर्थात् सामवेदी था।

नाहाणों के नाम के श्रंत में 'शर्मा' लगा रहता था श्रीर कभी-कभी उनके नाम के पूर्व 'भट्ट' शब्द जोड़ा जाता था। 'भट्ट' विद्वत्ता सुचक—विशेशकर मीमांसा दर्शनशास्त्रसंबंधी—एक.उपाधि थी। लेखों में बहुसंख्यक ऐसे ब्राह्मणों के नाम्भी हमें मिलते हैं, जो अन्य व्यक्तिवाचक नामों के साथ 'स्वामी' शब्द जोड़कर बने थे; जैसे, शिखरस्वामी, भद्रस्वामी, कर्कस्वामी, पाटलस्वामी श्रादि।

हैनसाँग चित्रयों की भी खब प्रशंसा करता है। ब्राह्मणों के साथ वे भी निर्दोष सीधे-साधे. पिवत्र एवं सरत जीवनवाले और बहुत सितव्ययी कहे गए हैं। इर्ष के समय में चित्रयों की जाति ऐसी थी जिसकी ठीक से परिभाषा नहीं की जा सकती थी। हैनसांग चित्रयों की परिभाषा पुस्तकों के आधार पर देता है। वह उनको 'राजाओं की जाति' बतलाता है। वस्तुतः हर्ष के समय में प्रधान-प्रधान राजवंश चित्रय जाति के नहीं थे। हर्ष स्वयं वैश्य थे। कामक्ष्प का राजा ब्राह्मण तथा सिंध का शूद्ध था। इनके

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>निधानपुर का दानपत्र—'एपिग्राफ़िका इंडिका', जिल्द १२

चनमक का दानपत्र, 'कारपस इन्सकिन्टियोनुम इंडिकारुम'— जिल्द ३, लेख नं० ८८, पृ० २३५

व्वाटर्स, जिल्द १, पृः १४१

श्रविरिक्त हुई के काल में अन्य शूद्र तथा ब्राह्मण राजवंश भी थे। इससे यह सफ्ट हो जाता है कि हैनसांग का यह कथन कि यह "वर्ग अनेक पीढ़ियों से राज करता आया है , ," ठीक नहीं 📸 ह्वेनसांग ने वलभी तथा चालुक्य के राजाओं को चत्रिय कहा है, यद्यपि उनके वंश का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन सारत की सूर्य-वंशीय तथा चंद्र-वंशीय जातियां लुप्त हो गई थीं श्रीर नवीन चत्रिय जावियों (राजपूर्तों) का स्थभी आविभीच नहीं हुआ। वाख सूर्य तथा चंद्र-वंशीय चित्रयों का उल्लेख वो करता है; किंतु यह नहीं कहता कि वे उसके समय में वर्तमान थे। साधार एतः यह माना जाता है कि हूर्णों के आक्रमसों के पश्चात्-जिन्होंने उत्तरी भारत में भारतीय समाज को जड़ से हिला दिया था-्ज़्रिवयों का पुनः वर्गीकरस हुआ। शुद्ध चत्रिय जावि के लोग न्द्र हो गए, उनके स्थान को अन्य अनेक राजवंशों ने ले लिया जो प्रायः उनकी सामाजिक स्थिति तक पहुँच गए; किंतु उत्तरी भारत में लगावार कई शताब्दियों तक कुछ अन्य कार हों से क्तिय-जाति छिन्न-भिन्न होवी जा रही थी। उनमें से एक कारण यह था कि चत्रियेतर-वंशवाले लगातार कई सदियों तक राज करते रहे, बहुत काल तक एक ब्राह्म ख-साम्राज्य (शुंगों श्रौर करवों का )-फूलवा-फल्ता रहा। फिर एक के वाद एक, विदेशी श्राक्रमणों की लहरें श्राई श्रोर उन्होंने पुरानी तहों को नष्ट कर नई जाितयों की वहें जमा कर दीं। त्राह्म श्रधिक एकांतसेवी थे; श्रतः उन पर घोर परिवर्तनों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा; किंतु क्तियों ने अपने पृथक् व्यक्तित्व को खो दिया। किंतु दक्षिण

वार्ट्स जिल्द १, ५० १६०

रदेखिए, ''कथयतं यदि सोमवंशसंभवः वा युवां भूपतिरभूदेवंविघ'' 'हर्पचरित' पृ० ६८

में विश्रुद्ध चत्रिय-वंशवाले अपनी स्थिति तथा व्यक्तित्व की रक्षा कर सके और इक्ष्वाकु, वृहत्फलायन आदि चित्रिय वंशों ने शातवा-हनों के ठीक बाद ही शासन करना प्रारंभ किया। सातवीं सदी में हम चित्रय-राजवंशों—चालुक्य एवं पक्षव वंशवालों—कें अपनी प्रभुता स्थापित करते हुए पाते हैं।

चित्रयों के नाम के अंत में 'वर्मा' तथा 'त्राता' शब्द जुड़े रहते थे । वलभी राजाओं ने 'सेन' तथा 'भट्ट' की उपाधि धारण की थी।

तीसरी जाति वैश्यों को थी। यह भारत की व्यापारिक जाति थी। हो नसांग के कथनानुसार वे वस्तुओं का विनिमय करते थे और लाभ के लिए निकट तथा दूर देशों में जाते थे। कालां-तर में उन्होंने खेती करना छोड़ दिया और वे विल्कुल व्यापारी बन गए। कुछ विद्वानों का मत है कि उनके व्यवसाय चेत्र धें इस प्रकार सीमित होने का कारण बौद्धभं का प्रभाव था। श्रिहिंसा-सिद्धांत का यथार्थ पालन करनेवाले का यह धर्म था कि वह उतनी भी जीव हिंसा न करे जितनी कि हल के चलाने में होनी अनिवार्य है।

ब्राह्मामों के पश्चात् वैश्यों का ही सबसे अधिक राजनीतिक प्रभाव था; क्यों कि उन्हीं के हाथ में राष्ट्र की अर्थ-शक्ति थी। वे साहूकार थे, उन्हीं के हाथों में वैंक थे और सरकारी चेत्रों में भी उनका प्रभाव था। यदि यह सिद्ध किण जा सके कि गुप्तवंश के सम्राट् वैश्य थे (जैसा कि संभवतः वे थे ), तब यह कथन युक्ति संगव होगा कि लगातार कई शताब्दियों वक भारत का भाग्य-चक्र वैश्यों के हाथ में रहा। गुप्त राजाओं के पवन के बाद यशोध मन-विष्णुवर्द्धन, जो बहुत संभव है वैश्य था, देश का सम्राट् वन कैठा। पुष्य मूंति लोग भी वैश्य-वंश के थे और हर्ष

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० **१६**८

इस वंश के भूषए थे। गुप्त-काल के लेखों में प्रांतीय शासकों तथा जिले के अफसरों के नाम 'दत्त' एवं 'गुप्त' उपाधि के साथ पाए जाते हैं।', ये उपाधियां उनके वैश्य-वंशोद्भव होने की सूचक निम्न श्रेष्ठी, प्रथमकुलिक, सार्थवाह आदि जो संभवतः वैश्य थे, जिले के अफसरों को शासन-प्रवंघ में सहायता देते थे, जैसा कि दामोदरपुर के ताम्रपत्रवाले लेखों से प्रमास्तिव होता है। इन सब वातों से यह परिणाम निकलता है कि उन दिनों वेश्यों की जाति बहुत अधिक महिमाशिलनी थी। वेश्यों की उपाधियां 'गुप्त', 'मूति' तथा 'दत्त' थीं।

वैश्यों के वाद शूदों का नंवर था। क्यों-क्यों वैश्य लोग कृषि से विमुख होते गए, त्यों-त्यों शूदों ने कृषि को धीरे-धीरे अपना प्रधान व्यवसाय बना लिया। ह्व नसांग उन्हें कृषक कहता है। श्रिद्ध वैयाकरण पाणिनि के समय से शूदों के अंदर कई श्रेखियां थीं। पतंजलि ने भी अनेक श्रेखियों का उल्लेख किया है। रजक, तंतुवाय, तज्ञ तथा अयस्कार आदि। कुछ शुद्र यज्ञों में भाग नहीं लेने पाते थे और कुछ इतने नीच समसे जाते थे कि उनके द्वारा इस्तेमाल में लाए हुए वर्तन केवल मिट्टी अथवा राख से साफ कर देने से ही शुद्ध नहीं हो सकते थे। उनको पहले आग में तपाना पड़ता था और तब कहीं उच्च जा केति लोग वन को अपने व्यवहार में ला सकते थे। हुई के समय में भी हमारे पास यह कहने का कोई कारण नहीं है कि परिस्थितियां वहन विभिन्न हो गई थीं।

<sup>े &#</sup>x27;कुमारगुप्त प्रथम के दामोदरपुरवाले लेखसे यह शत होता है कि पुरड्वर्द्धन मुक्ति का शासन चिरात दत्त के हाथं में था—देखिए, वनाक की 'हिस्ट्री स्नाफ ईस्टर्न इंडिया', ए० ५

व्वाटर्स, जिल्द १,५० १६८

उदेखिए, पाणिनि का स्त - "शूद्राणां अनिरविताना" अभे उतीका पतंजिल कृत भाष्य।

शूद्रों के हाथों में भी कुछ राजनीतिक शक्तिथी। उनकी जाति के कितिपय राजवंश थे। यह बिल्कुल स्पष्ट माल्म होता है कि शूद्रों ने अपनी स्थिति में बहुत उन्नित कर ली थी, यद्यपि स्मृतियों में सिद्धांत-रूप से उन्हें अस्पृश्यों की अपेना बहुत अच्छी स्थिति में सिद्धांत-रूप से उन्हें अस्पृश्यों की स्थिति में जो अंतर था, उसे देश का तत्कालीन दंड-विधान बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। दंड-विधान में विभिन्न जातियों के लोगों के लिए कम वा अधिक कठोर दंड निर्धारित किया गया था। इसी प्रकार कर भी सब जातियों पर समान-रूप से नहीं बाँधा गया था। अनेक प्रकार के अपराधों के लिए सब पर समान जुर्माना नहीं किया जाता था, विल्क अपराधी पर उसकी जाति के अनुसार कम वा अधिक जुर्माना होता था। अपराधी जितनी ही उच्चजाति का होता था, उतना हो कम जुर्माना उस पर किया जाता था। प्रश्न के लिए प्रायश्चित भी जाति ही के अनुसार विभिन्न प्रकार का होता था।

अब ह्वेनसांग द्वारा उल्लिखित 'मिश्रित जातियों' पर हमें ध्यान देना होगा, जिनको संख्या बहुत अधिक थी। ये व्यव , सायात्मक दल थे; जैसे, निषाद, पारशव, पुक्कस आदि। वे स्मृतियों के सिद्धांत के अनुसार मिश्रित अर्थात् अनुलोम तथा प्रतिकोम विवाहों के परिणाम थे। किंतु वास्तव में ये जातियां कर्म के अनुसार वन गई थीं।

देश की आबादी में अछ्तों का भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा शामिल था। होनसांग ने उनका जो वर्णन किया है, वह बड़ा मनोरंजक है। "क़साई, मछुए, मेहतर, जल्लाद तथा नट आदि के निवास-स्थानों पर पहचान के लिए चिह्न लगा दिया जाता है। वे नगर से बाहर रहने के लिए वाध्य किए जाते हैं और गाँव में

भवाटर्स, जिल्द १, पृ० १६८

श्राते-जाते समय वे वाई श्रोर दवक कर चलते हैं। चांडाल, मृतक, रवपाक श्रादि श्रद्धतों के श्रंदर सिमालित थे। वाण की 'कादंबरी' में जिस चांडाल स्त्री ने सुगो को लेकर राजा श्रद्धक के दिवार में प्रवेश किया, उसने राजा को सचेत करने के लिए, कुछ दूर से ही हाथ में ली हुई वाँस की छड़ी से चिनित फर्श पर प्रहार किया। यह प्रथा श्रस्पृश्यों में साधारणतः प्रचलित थी। इस प्रकार वे उच्च जाित के लोगों को श्रपने श्रागमन से सावधान कर देते थे। वाण ने चांडाल स्त्री को 'स्पर्शवर्जित' श्रथीत श्रद्धत तथा 'दर्शनमात्रफलं' श्रथीत जिसे केवल देख ही सकते थे, छू नहीं सकते थे उ—कहा है।

ह्वेनसांग के समय में अंतर्जातीय विवाहों का प्रायः अभाव था। एक जाित के लोग अपनी ही जाित के अंदर विवाह करते के यदापि यह प्रथा साधारण रूप से प्रचलित थी; किंतु स्मृत्तियों में अंतर्जातीय विवाहों का विधान था और ऐसे विवाह हुए भी। अंतर्जातीय विवाह दो प्रकार के थे—अनुलोम तथा प्रतिलोम। अनुलोम विवाह—अर्थात् उच्च जाित के पुरुष का नीच जाित की छी के साथ विवाह—से यदापि लोग निरुत्साहित किए जा रहे थे; तथापि समाज में यह प्रथा प्रचलित थी। वाण का चंद्रसेन नामक एक सौतेला भाई था, जो एक शुद्रा खी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। प्रव्नाह यदापि चित्रय था; किंतु वंद हुप का

<sup>े</sup>वार्ट्स जिल्द १ पृ० १४७ फ़ाह्मान । के असण-वृत्तांत से हम जान सकते हैं कि पॉचवीं सदी के प्रारंभ में भी अस्पृश्यता के संवंध में भारत की स्थिति ऐसी ही थी—देखिए, जाइल्स-कृत अनुवाद, पृ० २१

अग्रन्तीमित्र स्पर्शविज्ञतामालेख्यगतामित्र दर्शनमात्रफलां
 'काटंबरी', प्रथम ग्रध्याय, पृ० २५

४व टिर्स, जिल्द, पृ० १६=

दामाद था, जो वैश्य था। राज्यश्री वैश्या थी; किंतु उसका विषाह मौस्विर चित्रय यहनां के साथ हुआ था। डा॰ फ्लाट ने अनुलोम-विवाहों के संबंध में हमारे ध्यान को एक लेखगत प्रमास की ओर आकर्षित किया है। वाकाटक-वंश के महार् राज देवसेन के मंत्री हस्तिभोज का पूर्वज यद्यपि नाह्यस था; वथापि "श्रुति-स्मृति के विधानानुसार" नाह्यसी स्त्रियों के होते हुए भी उसने एक चित्रया से विवाह किया। यशोधमन्-विष्णु-वर्द्धन के मंदसोरवाले शिला-लेख हमें बवलाते हैं कि रिवकीर्ति ने, यद्यपि यह स्वयं नाह्यस था और नैगमों अर्थात् वेद के जानने-वालों के वंश में उसका जन्म हुआ था तथा कभी भी स्मृति-मार्ग से विचलित नहीं हुआ था, भानुगुप्ता से जो कि स्पष्टतः वैश्या थी, श्रुपना विवाह किया। व

जैसा कि उपर कहा गया है यह साधारणतया प्रचित्तृत रीति थी कि एक जाति के लोग अपनी जाति के खंदर ही विवाह करें। पिता अथवा माता के पक्त के संबंधी यद्यपि एक ही जाति के होते थे, तो भी वे आपस में एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकते थे। किंतु इस बात में उत्तरी तथा दक्तिणी भारत की प्रथा में अंतर था। दक्तिण में मामा को लड़की के साथ विवाह करना वैध सममा जाता था; किंतु उत्तर में ऐसा विवाह निषद्ध था।

ह्वेनसांग का कथन है कि स्त्रियां कभी अपना पुनर्विवाह नहीं करती थीं । उ यह कथन यद्यपि उच्च जाविवालों के संबंध

<sup>े</sup> कार्पस इंसिकिप्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, ए० १४२-५४ ८. जिसको वैद्य महोदय ने अपनी 'मिडिएवल इंडिया', जिल्द १, ए० ६२—में उद्धृत किया है।

रफ़्लीट 'कापँस इंसिक्निण्टियोनुम् इंडिकारुम्' जिल्द ३, पृ०् १५२-१५४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्स, जिल्द १, पृ० १६=

में प्रायः सत्य था; किंतु वह इसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शुद्र लोगों ने और नीच श्रेणी के वेश्यों ने भी उनके समय में ही विधवा-विवाह को विहित ठहरा दिया रहा होगा। 🔁 सवी की प्रथा प्रचलित थी। यदापि यह नहीं मालूम होता कि सामाजिक विवेक-युद्धि इसको कहां तक उचित सममती थी। 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ महाश्वेता को अपने नियतम की मृत्यु पर उसका अनुसरस न करने पर यह कहकर सममाता है कि जो अपने मित्र की मृत्यु पर आत्महत्या कर लेवा है, बह उस मित्र को उस अपराध का भागी बनाता है और दूसरे लोक में उसके लिए कुछ नहीं कर सकता; किंतु जीविव रहकर वह जलांजलि-दान वथा अन्य कियाओं द्वारा उसको सहायता दे सकवा है। वाग के 'हर्षचरित' से प्रकट होता है कि हर्ष की माता अपने की मृत्यु के पूर्व ही जलकर मर गई। राज्यश्री चिता में वैठकर जलना ही चाहवी थी कि इवने में हुए ने उसकी वचा लिया। सती-प्रया के प्रचलन का कुछ प्रमाख लेखों से भी मिलवा है। एरए के लेख से प्रवीव होवा है कि भानुगुत के सेनापि

गोपराज की स्ती पित की मृत्यु के उपरांत सती हो गई थी। अजो विधवाएँ जीवित रहती थीं वे श्वेत वस्त धारण करती थीं और एक प्रकार की विधवावस्था की वेखी वाँधा करती थीं जैसा कि प्रभाकर वर्द्धन की अंत्येष्टि के वाद कहे हुए हुई के शब्दों से विदित होता है। 3

.. बहुपरती रखने की प्रधा का व्यापक प्रचलन था। वास्तव

<sup>े</sup>श्रसावि (उपरतः) श्रात्मवातिनः केवलमेनसा संयुज्यते जीवंस्तु जलांजलिदानादिना वहूपकरोत्युपरतस्वात्मनश्च। 'कादंवरी', ए० २६६ व्यरण का लेख, 'कारपस इंतिकिप्टगोनुम् इंडिकाचम्'

अप्रजापालता वध्नातु वैधन्यवेगी परिधत्तां धवले वाससी वसुमती । —'इर्षचरित', पृट २३६

में यही नियम था और एक पत्नी रखना अपवाद था। सम्राट् वो एक खी से कभी संवोध ही नहीं करवा था। राजाओं के अंवः पुर में बहुसंख्यक खियां, रखेलियां तथा वेश्याएँ रहवी थीं। प्रभाकर-वर्द्धन की मृत्युश्या पर किवनी ही महिलाएँ उन्धी सेवा-सुश्रूषा में लगी थीं। ऐसा प्रतीत होवा है कि वे सब सिखयां थीं जो उनके चित्त-विनोद में लगी रहवी थीं। युद्ध में जीते वथा मारे गए राजाओं की खियां विधवाएं (विजेवा) राजा के अंव:पुर की महिलाओं की संख्या बहुत बढ़ा देवी थीं।

कुलीन समाज का जीवन सुलमय तथा आमोद पूर्ष था। बास हमारे समाने तत्कालीन राज-दरबार के जीवन का एक जीता-जागता चित्र प्रस्तुत करता है। यद्यपि बहुत सी वःतें ऐसा थीं जो कि आधुनिक समय के लोगों को अकिंचकर प्रतीत होंगी —बहुत अंशों में "अंसभ्यतापूर्ण, दंभ का मूर्व्वापूर्ण प्रदर्शने" प्रतीत होगा—तथापि छन दिनों के राजकुल अपने अति छदार ज्यवहार से चित को मुग्ध कर लेते थे। राज्य श्री के विवाह तथा हर्ष के जन्म के अवसर के आमोद-प्रनोद हमें दरबारी जीवन के सुंखमय पहलू का आभास देते हैं। फून, सुगंधित पदार्थों तथा प्रतेपनों का प्रचुर ज्यवहार होता था। नाच और गान का कभी अंत ही न होता था। राजा की स्त्रियाँ नाचती अर्था, वेश्याएं

१देखिए, चितारोहणके पूर्व अपने पुत्र से यशोमित का वक्तव्य। वहां का वाक्य है:—

<sup>&</sup>quot;त्रापीतौ युष्मिद्धिः पुत्रेरमित्रकलत्रवन्दिवृन्दिवधूयमानचामरमस्य-लचीनांशुकपयोधरौ।"

त्र्यात्—इन मेरे स्तनों को—जिनके ऊपर का चीनांशुक विजित सामसों की बंदी स्त्रियों द्वारा चमर हिलाने से हिलता है, तुम्हारे जैसे पुत्रों ने पान किया।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> ' ग्रत्युदार व्यवह ते वृंहिन्त राजकुलानि' 'हर्षचरित', पृ० ६८ <sup>३ '</sup>कचित् सत्तकटककुट्टनीकंठलग्रवृद्धार्य सामंतवृत्तनिर्भरहसितनर-

नाचती थीं, बृद्ध सामंत नाचते थे, राजधानी के युवक नाचते थे श्रीर नाचने के लिए साधुश्रों (योगियों) के हृदय भी लालायित हो जाते थे। लोग अनियंत्रित रूप से आमोद-प्रमोद तथा कोला-हज करते थे, जिसमें कभी-कभी उन्हें रतीतता का ध्यान नहीं रह जाता था। त्राभूषणों, मोतियों, बहुमूल्य पत्थरों तथा अन्य ऐसी वस्तुक्रों का कौतूहल-जनक प्रदर्शन किया जाता था। हर्ष के जन्मोत्सव का वर्धन करवा हुआ वास लिखता है-"वह महान् जन्मोत्सव इस प्रकार संपन्न हुआ कि राजकुल की स्थिति भंग हो गई, प्रविहारियों का दबदवा फीका पड़ गया, वेत्रपासियों के वेत्र छीन लिए गए, श्रंतःपुर में घुस जाना श्रपराध न रह गया, स्वामी श्रीर सेवक का भेद जाता रहा, वाल श्रीर वृद्ध एक में मिल गए, शिष्ट और अशिष्ट समान हो गए, मदोन्मत्त और म्मामी का पहचानना कठिन हो गया, भद्र महिलाएं छौर वेश्याएं समान रूप से विलास-मग्न थीं, कहां तक कहें, राजधानी के सभी अधिवासी नाचने लगे थे।""

राजमहल के जीवन का एक दूसरा पहलू भी था जो जघन्य वथा अश्लोल था। राज्य के मंत्री गुप्त प्रेम करते थे। राजा

वित्वाचित् ज्ञितिपान्निसंज्ञादिष्टदुष्टदासेरकगीतस्व्यमानसचियचौर्य-रतप्रपंचः श्रर्थात् कभी-कभी राजा की श्राँखों के इशारे से श्राजा पा कर बच्चे ग्रीर नीकर गीतों में मंत्रियों के गुप्त प्रणय को प्रकाश कर

देते ये - 'हर्पंचरित', पृ० १८६

पितः? श्रर्यात् समादरणीय वृद्ध सामंत राजधानी की मतवाली वेश्या को कंठ लगाकर उन्मत्त वृत्य में लगे हुए ये श्रीर राजा उनको देखकर खून हँसते ये । 'हर्षंचरित', पृ० १८६

भावतंत च विगतराजकुलस्थितिरधः कृतप्रतीहाराकृतिरपनीतवेत्रि-वेत्रो निर्दोपान्तःपुरप्रवेशः समस्व।मिपरिजनो निर्विशेषवालवृद्धः समान-शिष्टाशिष्टजनःदुर्शेयमत्तामत्तप्रविभागः तुल्यकुलयुवतिवेश्यालापवि-लासः प्रवृत्तसकलकटकलोकः पुत्रजन्ममहोत्सवो महान् ।—'हर्पचरित' Bo SER

लोग बहुधा सियों के लिए ऐसी नैविक दुर्बलता दिसलाते थे जो उनके लिए उन्ति नहीं प्रवीत होती थी। महल में वेश्याएं यहुत हिंगोचर होती थीं। जीवन की अच्छी वस्तुओं का बहुत अधिक उपभोग किया जाता था। जीवन सरल, संयमी तथा सुनियंद्वित नहीं था; किंतु साथ ही राजा और संभ्रांत लोग अपने को अवस्त के अनुकूल बना लेते थे। अगर वे जीवन का आनंद उठाना जानते थे वो साथ ही यह भी जानते थे कि अवसर पढ़ जाने पर उसकी किस प्रकार उत्सर्ग कर देना चाहिए। यदि हम उन्हें युवावस्था में युविवयों के साथ लगे हुए देखते हैं, तो हम उन्हें जीवन के अंत भाग में साध-जीवन व्यवीत करने के लिए सिंहा-सन को भी छोड़ने के लिए तैयार पाते हैं।

### लोगों का पहनावा

हैनसांग का कथन है कि "लोगों के नीचे तथा ऊपर पहेंभेंने के कपड़े दर्जी के सिले हुए नहीं होते। जहां तक रंग का सवाल है सफेद अधिक पसंद किया जाता है। विभिन्न रंगों से रॅंगे हुए कपड़ों की कोई कर नहीं होती। लोग कमर के चारों और वराल तक एक लंबा किन्नु कम चौड़ा कपड़ा लपेटते हैं और दाहिने कंधे को खुला छोड़ देते हैं। खियां एक लंबा वस्त्र धारण करतीं हैं जो कि दानों कंधों को ढके रहता है, काफी ढीला रहता है और नाचे लटकता रहता है। सिर की चोटी का बाल धुमाब देकर लपेट लिया जाता है और सब बाल नीचे लटकते रहते हैं। कुछ लोग अपनी मूँ छों को कटवाते हैं अथवा अपनी मौज के अनु- खार अन्य अजाब फेशन से रहते हैं। सिर पर माला धारण करते हैं और गले में हार।" हु नसांग का कथन कि दर्जीगीरी नहीं होनी थी, निल्कुत ठोक नहीं माना जा सकता। हम देखते हैं कि जामा और जॉ केट (कंचुक) का इस्तेमाल होता था।

¹वाटर्स, जिल्द १ पृ० १४८

हर्ष का प्रवीहार पारियात्र किंका-पुष्प के समान श्वेव कंचुक पहने था। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी में भी हमें काट कर सिले हुए कपड़ों का नम्ना मिलता है। खूत कसे हुए छोटे जिनाने जॉकेट, जो खन को ढके रहते हैं, साधारण रूप से प्रच-लिव थे। उच्च जाति के खो पुरुष सफेद रंग को पसंद करते थे। इसका प्रमाण वाण ने भो दिया है। जब वह हर्ष से साचात् करने को रवाना हुआ, तब वह शुक्त वस्न पहने हुए था। स्वयं हर्ष भी शुक्त वस्न पहनते थे।

यदापि कपड़े को काटकर सीने की कला श्रहात नहीं थी, तो भी यह विल्कुल स्पष्ट है कि उन दिनों सम्राटों के भी पहन्ते के दो ही कपड़े रहते थे—एक तो धोवी थी, जो कमर में लपेट कर पहनी जावी थी श्रीर दूसरा बक्त उत्तरीय था। जब दर्ष ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया, तव उनके शरीर पर एक ही तरह के दो दुकूल थे जिनमें सफ़ेद हंसों के जोड़े चित्रित थे। इर्षचिरित में दुकूल का वार-वार उन्लेख मिलता है। दर्गार में वैठे हुए हर्ष के वर्णन में कहा गया है कि वे शरीर के निम्नस्थ भाग में एक वस्त्र पहने थे जो निर्मल जल से धुले हुए नेत्रसूत्र एक प्रकार के रेशमी तागे) का होने के कारण चमकता था श्रीर फेन-राशि के समान सफ़ेद था। इपर का वस्त्र वनाए हुए तारों से भूषित था। एक दूसरे श्रवसर पर कदली-

<sup>&#</sup>x27;क्यिकारगौरेण वीध्रक कंचुक्विछन्नवपुषा'—'हर्पचरित'. पृ० ६८ व्यरिवाय राजहंसिमियुनलक्ष्मणे सहरो दुक्ले'—'हर्पचरित', पृ० २७४

श्रम्त फेनपटलपांडुना, मेखलमियामयूखखितेन नितंत्रवित्रव्या-चित्रना विमलपयोघौतेन नेत्रस्त्रनिवेशशोभिनाधरवासता वासुकिनिमोंके-योव मंदरं द्योतमानं चतारागयोनोपरिकृतेन द्वितीयांदरेख भुवना-मोगमित ।—'हर्षचरित', ए० ११५

गर्भ से भी कोमल नए रेशम का कुर्ता पहने थे। श्रिमजात वंश क मनुष्य साफ का ज्यवहार करते थे। 'हर्षचिरत' के प्रथम श्रिथाय में बाख द्धीचि के साथी को सफ़ेद रेशम का साफ़ा पहने हुए बवलाता है। राजा लोग सिर पर सफ़ेद फूलों की मालू। धारण करते थे। यह उनका राज-चिह्न सममा जाता था। श्रिरीर पर भी फूलों के हार पहने जाते थे जो कि कमर तक लटकते रहते थे। कभी-कभी उत्तरीय श्रथवा ऊपर के वस्न को उष्णीय श्रथीत् साफ़ा के रूप में ज्यवहार करते थे। कुलीन ज्यक्तियों के सिर पर छाते से छाया को जाती था। उन छातों पर बहुमूल्य पत्थर जड़े रहते थे। श्र

कुत्तीन समाज का पहनावा यद्यपि सादा था; किंतु वह मूल्य-वान् होता था। उन दिनों देश में उच्चकोटि की विनावट के कपड़े तैयार किए जाते थे। ह्वेनसांग कई, रेशम या उनके विभिन्न वारीक वस्तों का उल्लेख करता है; जैसे, कौशेय ् जो रेशम का होता था), ज्ञौम (सन के सूत से वने हुए कपड़े), कंवल ( ऊन के सुंदर वारीक वस्त्र) तथा हो-ला-ली ( एक जंगली जानवर

<sup>°</sup>कदलीगर्भास्यधिकम्रदिम्ना नवनेत्रनिर्मितेन द्वितीय इव मोगिनाम-धिपतिरंग लग्नेन कंचुकेन । – 'हर्षचरित', पृठ २८०

<sup>े</sup>धोतदुक्लपिंडकापिरवेष्टित मोलि पुरुषं—'हर्षचरित', ए० ३६ अपरमेश्वर चिह्नभूतां सितकुसुममुंडमालिकाम्', हर्षचरित', ए० १७४

४वाण वतलाता है कि हर्ष का छत्र मांगलिक था। उसमें वैदूर्य-मिए का दंड लगा था और उसके ऊपर जड़े हुए पद्मराग के इकड़े चमकते थे।

वैदूर्यंदंडविकटेनोपरिप्रत्युसपद्मराग खंड— मयृखखचिततयाः ••• ••• इत्यादि ।

<sup>—&#</sup>x27;हर्षचरित', पृ० २८०

<sup>&</sup>quot;वाटर्स, जिल्द १, पृ० १४६—हो-ला-ली, बाटर्स महोदय कहते हैं, कि इउके लिए संस्कृत शब्द अनिश्चित हैं; परंतु वाटर्स का विचार

के ऊन से बना हुआ कपड़ा)। भारतवर्ष ने सुंदर वारीक वस्त्र के निर्माण करने की कला में चरमोनित कर ली थी। पुंड्रदेश (उत्तरी वंगाल) में रेशम के ऐसे कपड़े तैयार किए जाते थे जो मोर के अपांग के समान पीले होते थे। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर चौम. वादर, सूवी, दुकूल (एक प्रकार का रेशमी कपड़ा), लाला, तंतुज (कौशेय वस्त्र) और नेत्र वस्त्रों को हम महल में विखरा देखते हैं। वे स्वांस से भी उद्द जानेवाले, केवल स्पर्श द्वारा मालूम होनेवाले, साँप के चमड़े की भाँति चमकनेवाले थे और सभी रंगों के थे। ते चीनांशुक नामक वस्न वत्कान लीन भद्र-समाज के पुरुषों तथा महिलाओं को बहुत प्यारा था। हप की माता यशोमता इसी वस्निवरोप का व्यवहार करती थीं।

यद्याप भारत के लोग सादा वस्त पहनते थे; किंतु उन्हें आभूषणों का वड़ा शौक था। सचमुच उन दिनों राजा लोग एक संपूर्ण राज्य के मूल्य का सामान अपने शरीर पर लादे रहते थे। राजाओं और संभ्रांत पुरुषों के सिर के आभूषण हार और बहुमूल्य पत्थरों से युक्त मुक्ट थे। उनके शरीर आँग्ठियों, कड़ों

है कि यह वास्तव में 'राल' शब्द है। (राल तिब्बत भाषा का शब्द है ज्ञीर इसका अर्थ होता है 'बकरे का बाल', र=बकरा) यह हो-ला-ली संभवतः दूसरे बौद्ध अंथों में ब्यवहृत 'लो-ई' या 'लो-कपड़े' ही है। संस्कृत में भी हमें रलक शब्द मिलता है, जिसका अर्थ है एक जंगली जानवर और उसके बालों के बने हुए कपड़े तथा रलक-कंबल शब्द भी मिलता है, जिसका अर्थ एक सुंदर कनो कपड़ा होता है।

व्योराणिक सुद्दष्टि के लिए वाग कहता है कि वे पुंडू देश के बने हुए मोर के अपांग के समान पीले दो वस्त्र पहने हुए थे। 'शिखंडन्य-पांगपांडुनी पींड्रेवाससी क्सानः''— 'दर्पचरित', पृ० १३१

र्वोमेश्च वादरेश्च दुक्लेश्च लालातंतु जैश्चां शुकेश्च नेत्रेश्च निर्मो-किन्मेर कठोर रम्प्यागर्भ कोमलेनिःश्वासहार्येः त्यर्शानुमेयः। —'हर्पचरित', पृ० २०२-२०३

तथा हारों से सुशोभित रहते थे। वाण ने अनेक बार हर्ष के पहने हुए आभूषणों का उल्लेख किया है। कान का भूषण एक सुख्य आभूषण सममा जाता था।

#### भोजन

बागा ने श्रपनी 'कादंबरी' में जाति-भेद से प्रभावित भोजन के प्रश्न को फैनल स्पर्श मात्र किया है। 'कादंवरी' में चांडाल-कुमारी सुगो से कहती है कि आपत्ति पड़ने पर ब्राह्मख किसी प्रकार का भोजन प्रइण कर सकता है; श्रीर जमीन पर डाला हुआ जल तथा नीच-से-नीच के द्वारा लाए हुए फल तो सदा पवित्र हैं। अंतर्जातीय खान-पान में स्पष्टतः प्रतिबंध लगे हुए थे; कितु कदाचित् वे इतने कड़े नहीं थे जितने कि उत्तर शत में हो गए। हैनसांग हमें वतलाता है कि प्रत्येक समय भोजन करने के पूर्व् भारत के लोग ऋपने हाथ, पैर ऋौर मँह घोते थे। उच्छिष्ट ऋौरी वची खुची चीजें फिर नहीं परोसी जावी थीं। भोजन के बर्तन को हाथोंहाथ आगे नहीं बढ़ाया जाता था। जो बर्तन मिट्टों या काठ के होते थे उनको एक बार इस्तमाल करने के बाद फेंक देना आवश्यक था और जो बर्तन सोने, चाँदी, ताँ वे अथवा लोहें के होते थे उनको फिर से साफ करना पड़ता था। भोजन समाप्त कर चुकने के बाद वे तुरंत दातीन करके अपने की शुद्ध करते थे। शौच समाप्त करने के पहले वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते थे। र भारत में पिवत्र यथा श्रपवित्र भोजन के बीच जो भेद किया गया था उसका उल्लेख इत्सिंग भी करता है, जिसने हेनसांग से थोड़े ही पीछे भारत में भ्रमण किया था। वह भी हेनसांग के कथन का समर्थन करता है।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्सं, जिल्द १, ए० १५७

वही पृ० १५२

³इत्तिंग, 'रेकर्डम आफ़ दि वृदिष्ट रिलिजन—तककुनु , प् २४

ब्राह्मण शराब से एकदम परहेज करते थे। उत्तरकाल के अरब-निवासी भूगोल विद्या-विशारदों के प्रमाण के अनुसार चित्रय लोग मामूली वौर से पीते थे। वैश्य लोग प्रायः मंदिरा का व्यवहार नहीं करते थे। शूद्र तथा अन्य लोग शराव अवश्य ही पीते रहे होंगे। नाटकों में नगर-रिथव शों कि कालयों का उल्लेख मिलता है। श्रमिक-वर्ग दिन भर के परिश्रम के पश्चान् मंदिरा-पान के सुख-द्वारा अपनी थकावट को मिटाने की चेण्टा अवश्य करता रहा होगा। हर्ष के जन्मोत्सव में मंदिरा की घारा वही थी। इतने प्रचुर परिमाण में मंदिरा किसने पान की होगी श्रमण्डतः उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उत्सव में भाग लिया होगा। इनमें कुलपुत्र लोग भी सम्मिलित थे। हैनसांग हमें वतलाता है कि चित्रय ईख तथा अंगूर से तैयार की हुई मंदिरा पीते थे और वैश्य लोग चुवाई हुई तीव्र मंदिरा पीते थे। बौद्ध-भिद्ध तथा बाह्मण केवल अंगूर तथा ईख का शर्वत पान करते थे।

मांस-भन्त के संबंध में समाज की क्या स्थिति थी, यह सफट नहीं है। श्रिहिंसा-सिद्धांव के प्रभाव से श्रिधकांश जन-समाज ने मांस खाना छोड़ दिया था। मांस खाना कदायित बुरा समभा जावा था; किंतु स्मृतियों ने केवल विशेष प्रकार के ही मांस को निषिद्ध किया था। हथे के समय में मांस-भन्न की रीति का पर्याप्त प्रचलन था। हथे की सेना की चाल का वर्धन करता हुआ वास एक मनोरंज क पद में राजा के भोजनालय के सामनों का उक्तेस करता है। उसमें सुखर के चमड़े के कीते से वँधे हुए महरे खीर हरिस के मांस का पूर्व भाग और चटकों के समूह सिमालिव थे।

<sup>े</sup>वधारागृह इव शीधुप्रपाभिः 'इपँचरित', १० १७=

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० १७=

भहान् सोनकरण् वाहिभिश्च बद्धवराह्वश्रवाश्रीण्वैर्लंबमानहरिण्-चटुकचटकबृट्जटिलेः 'दर्पंचरित', पृट २८५

शाद्ध करने में पितरों को प्रसन्न करने के लिए मांस का भे जन
तैयार करना होता था और जैसा कि बाख स्वयं प्रमाखित करता
है, ब्राह्मख लोग यज्ञों में भी पशु-वय करते थे। कट्टर ब्राह्मख जो
वैदिक-धर्म के अनुयायी थे, कभी-कभी मांस खाते थे। वैश्य लोग होत्र के बीच अहिंसा का सबसे अधिक प्रचार हुआ था, मांस से प्राय: परहेज करते थे। शूद्र भी जो कि बौद्ध तथा जैनधर्म से प्रभावित हुए थे, मांस नहीं खाते थे। हेनसांग का कथन है कि मछली, भेंड़ का मांस तथा हरिए का मांस कभी-कभी स्वादिष्ट भोजन के रूप में खाए जाते थे। इसका मतलब यह है कि इन का खाना निषद्ध नहीं था। वर्जित मांसों में उसने वैल, गदहा, हाथी, घोड़ा, सुअग, कुना, लोगड़ो, भेड़िया, सिंह, लंगूर तथा वंदर के मांस को गिनाया है। जो इन पशुओं का मांस खाता था, उसको अंत्यजों में परिगिष्ठित किया जाता था।

भोजन की अन्य वस्तुओं में जो साधारणतः प्रचलित थीं, घी, दूध, दही, रवादार चीनी, मिश्री, रोटी तथा कडुवे तेल के साथ चवेना सम्मिलित था। जनसाधारण अपने भोजन के लिए गेहूं और चावल का उपयोग करता था। देश के अंदर फल प्रचुर मात्रा में पैदा होता था। फलों में आम, मधूक (महुआ), वद्र (बेर), किपत्थ (कैथा) आम्ल (इमली) आमला (आँवला), विंडुक (एक प्रकार का फल), उदुंबर (गूलर), नारिकेल, पनस (कटहल), नासपाती, अंगूर, तरवूज, मीठीनारंगी, आड़, खवानी तथा अनार आदि शामिल थे।

लोग नगरों, गाँवों तथा घोषों ( ऋहीरों की बस्तियों ) में रहते थे। नगर इंटों की बनी हुई चौड़ी तथा ऊँची दीवारों से कि हिर हुए थे। नगरों को बसाने की पद्धति वैज्ञानिक नहीं थी। श्राम सड़कें संकीर्ण तथा टेढ़ी मेढ़ी होती थीं। वृकाने मुख्य-मुख्य

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स,जिल्द १ पृ० १७८

वही पृ १७७

मार्गी पर स्थित थीं और सड़कों के किनारे-किनारे सरायें थीं।
मकान ईटों तथा लकड़ी के तख्तों के बने होते थे; पर गरीव
लोग निस्संदेह अपने मकान मिट्टी के बनाते थे। वे घास-फूस से
आये रहते थे। दीवारों पर चूनाकारी होती थी। मन्य अट्टालिकाएं तथा कज़ाएं लकड़ो की चौरस छतों से युक्त होती थीं।
कमरों के फर्श प्रत्यः मिट्टी के होते थे और उन्हें गोवर से लीप
कर पिवत्र रक्खा जाता था।

यद्यपि मकानों का वाहरी रूप सादा होता था; किंतु अंदर आराम और सुविधा के सभी सामान मौजूद रहते थे। वैठने के लिए सब लोग मिचयों का इस्तेमाल करते थे। राजकुल के लोग, बड़े-बड़े सरदार, राज्य-कर्मचारी तथा मध्य-श्रेखी के लोग वैठने के लिए उन्हीं को व्यवहार में लाते थे। हां, उनमें अधिक मूल्य के सामान अवश्य लगाते थे और अनेक प्रकार से उन्हें बहुमूल्य बस्तुओं से सजाते थे।

राजाश्रों के महल श्रमेक कज्ञाश्रों में विभक्त रहते थे। वीसरी कज्ञा में प्रवेश करने के वाद हुए ने अपने तड़पते हुए पीड़ित पिता का धवलगृह में देखा, जो कि महल के सबसे भीतर का हिस्सा था। धवलगृह का सबसे भीतरी हिस्सा (कमरा) जहां प्रभाकरवर्द्धन मृत्यु-शब्या पर पड़े थे. 'सुवीथि' कहलाता था। उस पर तेहरा पर्दा पड़ा था। सुवीथि में भीतरी दरवाजे थे, जिन्हें दसद्वार कहते थे। उसमें खिड़िकयां भी लगी थीं। धवलगृह के अपर एक श्रीर छोटा-सा भवन था, जिसे चंद्रशालिका कहते थे। वहां मौल स्थवा राज्य के परंपरागत मंत्री मौन होकर वेठे थे। कांमरीदार बारजे थे, जिन पर महिलाएं वेठती थीं श्रीर जो प्रभीवक कहलाते थे। इसमें संजवन श्रथवा चतुःशाला, गृहाब-

भवाइस, जिल्द १, पृट १४७

<sup>े (</sup>हर्प) ''श्रवाप तृतीयं कत्तांतरम् तत्र च प्रहावप्रहसीप्राहीवहुवे-त्रिणि त्रिगुणतिवस्करिस्मितिरोहितसुवीधोपये पिहितपत्तद्वारके परिहत-

थे, शामिल थे। आजकल की भांति और जैसा कि सदा से होवा आया है, पुत्र के जन्म पर गाना-वजाना होवा था, जिसमें सम्मानित महिलाएं और वेश्याएं भी सम्मिलित होवी थीं। रोग-दोष से बचाने के लिए बच्चों को तरह-तरह की ताबीजें पहनाई जाती थीं। बाख के कथनानुमार शिशु हुएँ के सिर पर सरसों का ताबीज पहनाया जावा था और उनके गले में बाघ का नव।

कुलीन समाज में विवाह का उत्सव वहे धूम-धाम से मनाया जाता था। राज्यश्री के विवाह के अवस्र पर महल में चारों खोर खानंद ही खानंद छा गया था। आँगनों में इंद्राणी की मूर्तियाँ स्थापित की गई थीं। विवाह की वेदी की स्थापना बढ़-इयों ने की थी। विवाहिता वधू के उपहारों का—जिसमें हाथी घोड़े, खादि थे -ितरीच्या किया जा रहा था। असुनारों के समूह दुलहिन के गहने बनाने में लगे थे और उनके शब्दों से बाहर के चबूतरे गूँजने लगे थे। चतुर चित्रकारों ने मांगलिक द्रव्यों के चित्र (दूलहे को उपहार क्य में भेजने के लिए) बनाए। असुनारों की मुल्ली, मगर, कछुआ, नारियल, केला, तांबूल-युन्न की मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई थीं। ये भी उपहार के रूप में वर के पास

१देवे चोत्तमांगनिहितरज्ञासर्षपक्षे हाटकबद्धविकटव्याघ्रनखपक्ति-मंडितग्रीवके—'हषचरित' पृ० १९१

व्यतिष्ठाप्यमाने इंद्राणीदैवतं—'हर्षचरित'. पृ० २०१

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup>सूत्रधारेरादीयमानविवाहवेदीसूत्रपात—'हर्षचरित', पृ० २०१

४निक्ष्यमानयौतकयोग्यमातङ्गतुरङ्गतरङ्गितांगन— हर्षचरित', पृ०

<sup>&</sup>quot;हेमकारचक्रप्रकातहाटकघटनटाङ्कार वाचालितालिन्दकम्—'हर्ष-चरित', पूठ २०१

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup>चतुरचित्रकरचकवाललिख्यमानमङ्गललेख्यं।

लेप्यकारकदम्बकितमाणमृन्मवमीनक्र्ममकरनारिकेलकद्लीपूग-वृज्ञकम् ।

भेजने के लिए तैयार किए गए थे। सुहागिन स्त्रियाँ तरह-तरह के कामों में लगी हुई थीं और सुंदर मांगलिक गानों से जिनमें दूलहा और दुलहिन के नामों का जिक्र था, कानों को उस कर देवी थीं। उन्होंने लता और पत्तियों के चित्र बना कर प्यालों तथा मिट्टी से सफ़ेद किए गए कच्चे घड़ों को अलंकृत कर दिया था। विवाह के लिए बारात के साथ वर एक हाथी पर सवार होकर स्वयं कन्या के मकान पर आता था।

विवाह समु वित लग्न पर होता था, जिसका व्यतीत हो जाना विपत्तिजनक सममा जाता था। कन्या विवाहोत्सव के उपयुक्त एक विशेष प्रकार का वहा धारण करती था। विवाह अपि के सामने वेदो पर ब्राह्मणों को साली मान कर किया जाता था। उपाध्यायों द्वारा प्रव्विति अग्नि में हवन किया जाता था, जिस के उपरांत वर अग्नि की प्रदृत्तिणा करता था। लाजों की अंजिल अपि में अपण की जाती थी। विवाह हो जाने पर वर अपनी वधू के साथ अपने विवाहित जीवन की प्रथम रात्रि आवास-गृह में व्यतीत करता था। वाण लिखता है कि प्रहवर्मा का विवाह हो जाने पर वह अपनी वधू के साथ वास-गृह में चला गया, जिसके द्वार पर रित और प्रीति की मूर्तियाँ चित्रित थीं। कमरे के भीतर मंगल-प्रदीप जल रहे थे; उसमें एक और पुष्पित रक्ता-शोक चित्रित था, जिसके तले शर-संधान करता हुआ कामदेव खड़ा था। ध

१ वधूवरगोत्रग्रहणगर्भाणि श्रुतिसुभगानि मङ्गलानि गायन्तीभिः— 'इपचरित', १० २०२

वित्रपत्रलतालेख्यकुरालामिः कलशाश्च धवलितान् शीतलशा-राजिरश्रेणीश्च मर्ज्यन्तीमिः —'हर्पचरित', पृ० २०२,

अपविवेशच द्वारपज्ञकलिखितरीतिप्रीतिदैवतम् · · · · वासगृहम्-'हर्पचरित' १० २०=

भएकदेशलिखतस्तविकतरक्ताशोकतरतलभाजाधिव्यचापेन तिय-

हेनसांग इमें वतलाता है कि मृतक की अंतिम क्रिया तीन प्रकार से की जाती थी—या तो उसे रमशान घाट पर ले जाकर जला देते थे या जलमग्न कर देते थे अथवा जंगल में ले जाकर खुला छोड़ आते थे। जब तक अशीच का समय समाप्त नहीं हो जाता था, तब तक कोई मृत व्यक्ति के परिवार के साथ भोजन नहीं करता था। शब के साथ जानेवाले स्नान किए विना शुद्ध नहीं हो सकते थे।

क्कृियतनेत्रत्रिमागेन शरमृज्कुर्वंत । कामदेवेनाघिष्ठितम्—'इर्षचरित' पृ० २०⊏

<sup>ै</sup>नरेंद्रः स्वयं समर्पितस्कंधेः गृहीत्वा शवशिविकां शिविसमः सामंतैः पौरे पुरोहित पुरस्सरेः नीत्वा सरितं सरस्वतीं नरपित समुचितायां चितायां हुताशसिक्तयया यशःशेषतामनीयत—'हर्षचरित', पृ० २३५

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>देखिए—'इर्षंचरित', पृ० २३६-२४१

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० १७४-१७५

श्रात्मह्त्या की प्रथा अनेक रूपों में प्रचितत थी। प्रभाकर वर्द्धन के कुछ मित्र तथा उनके मंत्री और नौकर उनकी मृत्यु के कुछ पहिले या बाद जल कर मर गए अथवा भूखों मर गए। विस्तांग कहता है कि वृद्ध पुरुषों को एक नाव में वैठा कर गंगा के बीच में पहुँचाया जाता था और वहां उन्हें हुवो दिया जाता था। यह धर्म का एक वड़ा भारी काम सममा जाता था। र

उन दिनों लोग अनेक प्रकार के अब करते और उत्सव मनाते थे। 'प्रियद्शिंका' में हम वासवदत्ता को अब करते तथा स्वस्ति-वाचन के लिए विद्धक को बुलाते हुए पाते हैं। श्चियां संतान के जन्म के समय, विवाह के समय तथा अन्य विविध अवसरों पर नाना प्रकार के मांगलिक अनुष्ठान करवीं थीं।

#### मनोरंजन के साधन

तत्कालीन कुलीन-समाज, जीवन का आनंद उठाना जानवा था। चैव मास की पूर्षिमा को वसंतोत्सव मनाया जाव: था, जो आजकल के हिंदुओं के होली त्योहार से मिलवा-जुलवा था। 'प्रियद्शिका' वथा 'रत्नावली' नामक नाटकों में इस उत्सव का उल्लेख मिलता है। 'नागानंद' नाटक में इंद्र के उत्सव का उल्लेख है। इन उत्सवों के अवसर पर रंगमंच पर नाटक खेले जाते थे श्रोर बड़ा आमोद प्रमोद मनाया जाता था। हमें रंगशाला (प्रेचागृह), संगीवशाला (गंधर्वशाला) तथा चित्रशास का उल्लेख नाटकों में वार-वार मिलवा है।

हमें फुछ ऐसे खेल भी मालूम हैं जिनमें लोग दिलचरपी लेते थे। शतरंज तथा पासे के खेल लोक-प्रिय थे छोर उनका छानेक

<sup>&#</sup>x27;देखिए—केचिदनशर्ने व्यथमानमानषाः शुचमसमामशमयन् केचिच्छलभा इव वैश्वान्वरं शोकावेगविवशाः विविशुः—'हर्पचरित्,' पृ० २३८

वाटर्स, जिल्द १, ५० १७५

बार उल्लेख किया गया है। राजा यों के पुत्र शारीरिक व्यायाम में निपुण होते थे। उस समय के कुछ लोकप्रिय आमोद-प्रमोद प्रायः वे ही थे जो आजकल प्रचलित हैं। गाँवों में बहुधा जादू-गर (इंद्रजालिक) अपना खेल दिखाते थे। चकोराच्च नामक एक जादूगर बाख का मित्र था। बाजार की सड़कों पर जहां बड़ी भीड़ लगती थी यमपटिक एक चित्र के द्वारा जिसे यम-पट कहते थे, लोगों को परलोक का हाल बतलाते थे। इस यमपट में अन्य बस्तुओं (दृश्यों) के साथ यमराज को भैंसे पर आहद् दिखाया जाता था। गाँवों में मदारी, नट तथा शैलालि (अभि-नेता) इत्यादि दिखाई पड़ते थे।

#### स्त्रियों की स्थिति

कुलीन समाज की महिलाएं खूब शिक्तिता होती थीं अौर्, उनको बड़ी सावधानी के साथ शिक्ता दी जाती थी। बास लिखता है कि राज्यश्री कुशल खियों तथा सिखयों के साथ रह कर चृत्य, गीवादिक तथा नाना प्रकार की कलाओं में दिन-प्रतिदिन प्रवीग होती गई। वह बौद्धदशन में पारंगत थी और इतनी भारी पंडिता थी कि 'हीनयान' पर ह्वेनसांग के ज्याख्यानों को भली-भाँ ति समम लेती थी। हर्ष के नाटकों को देखने से हमें ज्ञात होता है कि खियां नाचने, गाने और बजाने में कुशल होती थीं। वे चित्रकारी में भी प्रवीग होती थीं।

१देखिए यह पद—शार्यचेषु शून्यगृहा (शारी =सोंगरी, श्रच = पाश)—'कादवरी', प० १३

रहस सबंध में 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ की शिक्षा का जो वर्णन है, उसे देखिए।—'कादंबरी', पृ० १२६

³ हर्षचरित? पृ० २१४

र्यथ राज्यश्रीरिप नृत्तगीतादिषु विदग्धासु सखीषु सकलासु च लासु प्रतिदिनसुपचीयमानपरिचया।

वाल-विवाह का प्रचार था। राज्यश्री विवाह के समय लगभग ५१ वर्ष की वालिका रही होगी। 'हर्षचरित' के वर्णनों को पढ़ कर यह ख्याल होता है कि राजघराने की खियां संगिनी नहीं किंतु उपभोग की वस्तु थीं। यद्यपि पटरानी ( महिषी ) के साथ राजा आदर का न्यवहार करते थे; किंतु मालूम होता है कि रनिवास की श्रन्य स्त्रियां केवल चुंवन तथा आलिंगन के लिए ही थीं। हां, माता के साथ बड़े प्रेम और अद्धा का न्यव-हार किया जाता था। श्रपनी पूजनीया माता के जीते जी चिता पर जल मरने के संकल्प से हर्ष के महान् शोक का जो मर्मस्पर्शी चित्र वाणभट्ट ने खींचा है, उससे यह प्रमाणित होवा है कि उनके हृद्य में अपनी जननी के प्रति किवना प्रगाढ़ प्रेम तथा सम्मान का भाव था। वास्तव में भारत में स्त्रीत्व का पूर्ण विकास मातृत्व में होवा था। यशोमवी सहश मावा जो 'वीरजा', 'वीरजाया' ऋोर 'वीरजननी' थीं, किसी भी समाज के लिए शोभा एवं गौरव की वस्तु हो सकती हैं। वेतमाम हिंदू नारियों की भाँति वड़ी ही पविपराय ाथीं और साथ ही अपनी प्रजा के लिए एक माता के समान थीं। उनमें दूसरों के चरित्रों को जानने की ऋद्भुव शक्ति थी। वे ऋपने सिद्धांतों की पक्की थीं कीर स्नीत्व की पवित्रता की साजात् अवतार थीं। उनकी सभी मानते और पूजते थे।

उन दिनों स्त्रियां वैधव्य को अपने अभाग्य की पराकाष्ठा सममती थीं। यशोमती अपने को मृत्यु-शच्या पर देख हुए से कहती हैं "इस समय मेरा जोना ही मरने से अधिक साहस का काम है। 3" मालूम होता है कि पर्दे की प्रधा—कम से कम, समाज

<sup>े</sup>समुद्रमयीव परिचत्तशानेषु त्नृतिमयीच पुरायवृत्तिपु — 'हर्पंचरित', १० १७७

रप्रायश्चित्तशुद्धिरिव स्त्रीत्वस्य—'हर्पचरित', पृट १७७

उमरणाच में जीवितमेवास्मिन् समये साइसम्—'हर्पचरित', पृ० २३१

की उच्च-श्रेखी की महिलाओं में प्रचलित थी। राजाओं के अंतः पुर में कंचुकी, प्रतिहारी श्रीर परखों को छोड़कर श्रीर किसी को भी प्रवेशाधिकार नहीं था। संचेप में इस कह सकते हैं कि भारत का तत्कालीन सामाजिक जीवन प्रायः वैसा ही था जैसा कि त्राजकल है। श्रंवर केवल यह था कि उस पर विदेशियों के दोर्घ शासन का प्रायः कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था । भारत के विभिन्न भागों के लोगों की विशेषवाएं जो वर्तमान समय में दिखाई पड़ती हैं वे उस काल में भी थीं। विभिन्न प्रांतों के लोगों के चरित के विषय में ह्वेनसांग ने जो कुछ लिखा है वह बड़ा मनोरंजक है। काश्मीर के लोग घोखेबाज तथा कायर होते थे। मथुरा के लोग विद्वत्ता एवं नैतिक आचरण का सम्मान करते थे। यानेश्वर के लोगों को ऋभिचार-क्रिया से बहुत प्रेम था । श्रीर (वास के कथनानुसार) वे बहुत सरल स्वभाव के थे, कान्यकुटज (कन्नौज ) के निवासियों का रूप परिष्कृत होता थी श्रीर वे रेशम के चमकीले कपड़े पहनते थे। वे विद्या श्रीर कला के व्यसनी थे। उनकी बात स्पष्ट तथा अर्थपूर्ण होती थी। मालवा के लोग बहुत बुद्धिमान और नम्न स्वभाव के होते थे और मगध के लोगों की भाँ ति विद्वत्ता का आद्र करते थे। वाण भी 'कादंबरी' में इस बात का समर्थन करता है। पुंडूबर्द्धन के निवासी विद्वानों का सम्मान करते थे। काम ह्व के लोग यद्यपि ईमानदःर थे; किंतु उनका स्वभाव उप्रथा। वे बड़े अध्यवसायी खीर विद्याप्रेमी थे । दिन्नासा, श्रांघ्रदेश ? तथा धनकटक ?

Ç.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्सं, जिल्द १, पृ० २६१ <sup>3</sup>वही, पृ० ३१४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० ३०१ <sup>४</sup>वही, पृ० ३४०

पवहीं, २ पृ० २४२

ह देखिए, ''उज्जयिनी वर्णनम्''—प्राण-इत 'कादवरी', पृ० ८७

<sup>&</sup>lt;sup>७</sup>वाटर्सं,जिल्द २, पृ० १८१ <sup>९</sup>वही, पृ० १६३

<sup>ें⊂</sup>बही, पृ० **१८६** <sup>३°</sup>वही, पृ० २०६

१९ वहीं, पृ० २१४

के लोग भी उप्रस्वभाव के होते थे। चोलदेश के लोग बड़े भयं-कर श्रीर लुच्चे थे। द्रविड़ के लोग साहसी, पूर्ण रूप से विश्व-सनीय, सार्वजनिक हित के भाव से प्रेरित तथा विद्या के प्रेमी थे। महाराष्ट्र के लोग श्रभिमानी, युद्ध-प्रेमी, कृतज्ञ, यदला लेने-वाले तथा कष्टपीड़ितों के लिए श्रात्सत्याग करनेवाले थे। जो कोई उनका श्रपमान करता था, उसके खून के प्यासे हो जाते थे श्रीर उसके लिए श्रपनी मीत से भी नहीं डरते थे।

माल्म होता है कि लोगों की आर्थिक अवस्था अच्छी थी।
वाण ने उज्जिनी तथा ह्वेनसांग ने कान्यकुट्य के जो वर्णन किए
हैं उनसे पता चलता है कि लोग समृद्धिशाली थे। ह्वेनसांग
कन्नीज के समृद्धिशाली वर्गी तथा संपत्तिशाली कुलों की संख्या
का उल्लेख करता है। वहां के लोग चमकदार रेशम के कपड़े
पहनते थे। ऊँची-ऊँची इमारठें, सुंदर उद्यान तथा निर्मल जल के
सरोवरथे। वास का कथन है कि उज्जियनी के निवासी कोट्याधीश (कोटिसार) थे। उसके वड़े-वड़े वाजारों में शंख, शुक्ति,
मोती, मूँगे, मरकत और हीरा विकने के लिए सजाए रहते थे।

<sup>े</sup>वाटर्स, जिल्द २ पृ० २२४ वही, पृ० २२६ <sup>3</sup>वही, पृ० २३६ ४वही, जिल्द १, पृ० ३४० भोटिसारेस ••••• अधिष्ठिताः••• उज्जयिनी नाम नगरी'

<sup>—</sup> कादंबरी', पृ० ⊏६
 प्रकटशांखशुक्तिमुक्ताप्रवालमरकतमिशारिमिश्चामीकरचूर्णं वालु-कानिकरनिचितेरायामिभितगस्त्यपरिपीतमिललिस्लागरेरिव महाविपिश्-पर्येरूपशोमिता—'कादंबरी', पृ० ⊏४; ग्रर्थात् (उज्जयिनी) वड़े-वड़े वाज़ारों से सुशोभित थी। दूर-दूर तक विस्तृत ये वाज़ार देखने में उन समुद्रों के समान ये जिनका सब जल ग्रगस्त ने पी लिया हो! माज़ार का स्वर्ण-चूर्ण समुद्र की वालू का-सा प्रतीत होता था। शंख, घोषा. मोती, मुँगा तथा नीलम के ढेर खुले हुए रक्षे थे। उज्जयिनी का संपूर्ण वर्णन (पृ० ⊏४-६१) रोचकता से परिपूर्ण है ग्रीर नगर-निवासियों की संपत्तिशालिता का यथेष्ट प्रमाग्र है।

्षसके उनुग सौंघ, महाभवन तथा प्रसादों का उल्लेख मिलता है जिनके ऊपर रेशम के मंडे फहराते थे। उसके हरे-भरे कुंज, चित्रशाला, श्रंतहीन उत्सव, श्रानंद-वाटिका (गृहाराम) श्रोर उसके पार्क जो केतकी के पराग से श्वेत हो रहे थे—यह सभीर उसके निवासियों की समृद्धि को प्रकट करते हैं।

ह्वेनसांग ने उन अनेक देशों का-जिनमें वह गया था-जो वर्णन किया है उससे हमारी यही धारणा होती है कि लोगों की चार्थिक अवस्था उन्नत थी। भारत में अनेक प्रकार की फरलें श्रीर फल उत्पन्न होते थे। लोगों का प्रधान व्यवसाय खेती करना था; किंतु उनकी महान् संपत्ति का एक कारए व्यापार भी थां। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिता का प्रधान कारण उसका व्यापार ही था। वहां के अधिकांश लोग व्यापार में लगे थे। मधुरा देश में एक प्रकार का सुंदर, वारीक और धारीदार सूती कपड़ा बनवा था। यह देश बड़ा ही उपजांक था ख्रीर कृषि ही लोगों का मुख्य रोजगार था २ बनारस के लोगों के पास त्रपार संपत्ति थी। उ उनके घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े थे। कर्ण-सुवर्ण के लोग बहुत मालदार थेँ। है पुंडूवर्द्धन देश में अनाज की पैदावार बहुत अधिक होती थी और वहां के लोग समृद्धिशाली थे। वाम्र-लिप्ति के निवासी समृद्ध थे और नगर में अलभ्य बहुमूल्य पदार्थ संप्रहीत थे। विनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का भी इसी प्रकार वर्णन किया है। वलभी के लोग बड़े धनी छौर डन्नतिशील थे। श्रानंदपुर के लोग संपन्न थे। सु-ला-चा, " कु-चे-लो १० तथा उडजियनी ११ के लोग भी मालदार और उन्नति-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स, जिल्द १, पृ० ३१४ <sup>3</sup>वही, जिल्द २, पृ० ४७ <sup>9</sup>वही, पृ० १८४ <sup>©</sup>वही, पृ० २४६

<sup>े</sup>वही, जिल्द २, पृ० ३१० ४वही, पृ० १६१ वही, पृ० १६० ८वही, पृ० २४७

९, १० और ११वही. पु० २४८, २४६, २५०

# सामाजिक अवस्था

शील थे। सिंधु देश में सोता और चाँदी निकलती थी। द्रविड राण व । खिंड परा व वाता कार नाया गाया । प्राप्त समुद्री हेश समुद्री हैश में बहुमूल्य पदार्थ पैदा होते थे । य मलकूट देश समुद्री सोता, के कथनानुसार "सोना, मोतियों का मंहार था। अहिनसांग के कथनानुसार सोता, त्राँदी, काकुट, सकेद जस्ता और स्फटिक देश की ऐसी वर्लाएं र्थां जो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न होती थीं। बंदरगाहीं से प्राप्त अतेक प्रकार की अलक्ष्य वहामूल्य वस्तु आं का वितियम क्रिय की अन्य पदार्थों के साथ होता था। देश के व्यापार में सोते और चाँदो के सिक्के, कोड़ियां तथा छोटे मोती विनियम के माध्यम के क्य में कीड़ियों का प्रयुक्त होना यह प्रकट करता है कि उस समय चीजें बहुत

भी आर० वर्न सी० एस० आई, आई० सी० एस ने कविषय नाँदी के सिक्कों को जिस पर्शलदत=शीलादित्य की उपाित मंकित है, हर्ष का वतलाया है। यह सिक्के डसी प्रकार के हैं जिस प्रकार कि गुप्त राजाओं के सिक्के। उनके एक वरफ वो एक वहा सिर वना हुआ हे और दूसरी तरफ मोर वना है। साथ ही यह वाक्य भी अंकित है— विजितावितर वितपितः श्री शीलादित्य दिवम् जयि । एक दूसरे सिक्के पर जो कि स्रोते का है, मुख पृष्ठ पर एक अश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है ज्ञार हिपदेव' यह नाम अकित है। दूसरी और एक देवी की मृति हैं जो सिहासन पर वैठी है। इस सिक्के हो हानेले ने क्षे हुए का वतलाया है। तर्चयात्मक रूप प प वही, पृ० २२६ - १वारसे जिल्द २ पृ० २५२ ४वही, जिल्द १, पृ० १७८

ज्यहा, ४० ५,५५ एशियाटिक सोसाइटी, १६०६, ए० ५४३, वर्षा उवहीं, पृं० २२८

ब्बही, १६०३ पृ० ५४७। इस विषय पर मुकर्जी 'हर्ष', पृ० ११६-११८ भी द्रव्यंवय है।

बाग के वर्णनों से भी प्रकट होता है कि देश में सोने और मोतियों की अत्यधिक प्रचुरता थी। बुद्ध तथा अन्य देवताओं की स्वर्णमूर्तियां देश में सैकड़ों की संख्या में वर्तमान थीं। राजा जोग अपने शरीर पर इतने आभूषण धारण करते थे, जिन्हा मूल्य किसी विजित देश को छुड़ाने के लिए पर्याप्त हो सकता था। कामरूप के नरेश ने महाराज हर्ष के पास जो उपहार भेजा था, उसकी तालिका पर दृष्टिपात कर हम उस राजा की धन-संपत्ति का कुछ अनुमान लगा सकते हैं। वस्तुतः भारत एक ऐसा देश था, जहां मधु तथा दूध की धारा बहती थी।

देश की इस अनुल संपत्ति का आंशिक कारण निस्छंदेह विदेशों के साथ उसका व्यापार था। यह व्यापार जल और स्थल दोनों मांगों से होता था। चीन तथा पूर्वी द्वीपसमूह के साथ उसका बहुत व्यापार होता था। चीन जाने के लिए जल तथा म्थल दोनों से होकर मार्ग जाते थे। स्थल-मार्ग मध्य-एश्चिया से (पेशावर, कानुल, कुंदुज, समरकंद, वाशकंद, इसिककुल, कुचा और तुर्मन होते हुए) होकर जाता था। जल-मार्ग उन विभिन्न वंदरगाहों से होकर जाता था, जो गुजरात, मालावार, ताम्नपर्णी (लंका), चोलदेश, द्राविड़ देश, अंभ्रं, कर्लिंग तथा समतट के वटों पर स्थित थे। सबसे अधिक चालू रास्ता वह था जो (बंगाल में स्थित) ताम्नलिप्ति से बंगाल की खाड़ी में होकर जाता था और सुमात्रा द्वीप के क-चा नामक बंदरगाह

<sup>&#</sup>x27;इन उपहारों में वच्ण देवता से प्राप्त एक अद्भुत छत्र, जिसकी सींकें जवाहरात से जड़ी हुई थीं, बहुमूल्य अलंकार, सीप, शंख इत्याँ दे के बने हुए तरह-तरह के पान-पात्र, 'कार्दरंग' देश की चमड़े की बनी हुई चींजें जिनमें सुदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं, भोजपत्र के समान कोमल 'जघन-पष्टिका', अर्थात् घोती समूरक (एक प्रकार का हरिण) चम की तिकया, इत्यादि-इत्यादि सम्मिलित थे।—'इर्षचरित', पृ० २६० २६२

को स्पर्श करता था। वहां से वह सुमात्रा के उत्तरी समुद्रवट से होता हुआ मलय उपद्वीप के वंदरगाह को स्पर्श करता तथा जल-डमरूमध्य को पार करता हुआ सुमात्रा की राजधानी 'श्री-श्रोग' पहुँचता था। इस स्थान से यह मार्ग चीन की खाड़ी के ठीक बीच से होता हुआ और कंबोडिया प्रायद्वीप के चारों और चक्कर लगाता हुआ अंत में चीन के वंदरगाह कांग-फू (आधुनिक कुंग-तुंग) पहुँचता था। चीनी-यात्री इत्सिग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था।

हाक्टर राधाकुमुद मुकर्जी हमारे सामने तत्कालीन व्यापा-रिक तथा श्रीपनिवेशिक प्रगति का एक सुंदर चित्र उपस्थित करते हैं। महाराज हर्ष के शासन काल में, चीन के उक्त जल-मार्ग से लोग बिल्कुल परिचित थे उनके सिंहासनारोहण के वितक पूर्व (६०३ ई०), भारत के समुद्र-तट से पाँच हजार भारतवासी यवद्वीप (जावा) को गए थे। हूणों के श्राक्रमणों के पश्चात् देश में श्रशांतिपूर्ण वातावरण होने के कारण इस प्रकार भारतवासियों के श्रनेक दल बाहर चले गए थे। हूणों के श्राक्रमणों से भारत के विदेशी व्यापार तथा उसके उपनिवेश-स्थापना के कार्य को प्रोत्साहन मिला।

हमें वह अवश्य स्मरण रखना होगा कि जिस समय श्रीहर्ष अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारत में शासन कर रहे थे उस समय उसकी सीमा के वाहर अनेक विदेशी राज्यों में भारतीय सभ्यता, संस्कृति तथा भारतीय धर्म अथवा वौद्धधर्म—निरंतर शताब्दियों तक दृढ़तापूर्वक स्थापित थे। पूर्वी द्वीपसमूह तथा दूरस्थ भारत के देश भारतीय संस्कृति के बाहरी केंद्र थे। वहाँ बहुत समय से भारतीय नामधारी राजा शासन करते आए थे। वे देश भारत के उपनिवेश थे, जो विभिन्न समयों में स्थापित किए गए थे। उनकी स्थापना का प्रारंभ स्थूलरूप से प्रथम शताव्दी 'से हुआ था। वे सब भितकर वृहत्तर भारत' कहलाए।

डा॰ मुकर्जी के कथनानुसार हुए के समय में भारतीय संस्कृति की वड़ी उन्नित हुई। जिस समय हैनसांग समतट में था उस समय उसे समतट के आगे स्थित ऐसे ६ देशों की खबर मिली, जो भारतीय संस्कृति और प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम हिं थे—(१) श्री होत्र (वर्तमान प्रोम का जिला) (२) कामलंका (पेगू और इरावदी का डेल्टा), (३) तो-लो-पो-ती (द्वारावती जो श्याम की, प्राचीन राजधानी अयुधिया का संस्कृत नाम था) (४) ई-शाँग-ना-पु-लो (ईशानपुर आजकल का कंबोडिया प्रदेश जिसे इस्मिंग ने पु-नान लिखा है); (४) मो-हा-चन-पो (महाचंपा, आधुनिक कोचिन-चीन और अनाम का कुछ भाग) तथा (६) येन-मो-न-चु (यमन, द्वीप, इसकी स्थित अथवा आधुनिक नाम का पता नहीं है)। इन सब देशों का उल्लेख इस्मिंग ने भी किया है। इनके अतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यवद्वीप (जावा, जिसे इस्स्गु ने कर्लिंग लिखा है) तथा विल आदि द्वीप भी थे।

सातवीं शताब्दी में शैलेंद्र-वंश के राजाओं ने सुमात्रा पर शासन किया। चीनी-यात्री इिंसग, जो ६६० ई० में उस देश में गया था। लिखता है कि मलय अर्थात् मलाया प्रायद्वीप उस समय सुमात्रा के आधीन हो गया था। उसने वहां संस्कृत व्याकरण, बौद्धधर्म के प्रंथों तथा उनकी टीकाओं का अध्ययन किया। भारत और चीन के मध्य में स्थित सुमात्रा का पेलंबंग नामक वंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था। सातवीं शताब्दी में, मध्य जावा के अंदर भारतीय संस्कृति फैली, इसका बहुत प्रमास्त मिलता है।

इन द्वीपों के राजा सरदार सभी भारतीय संस्कृति के रंग में पूर्णतया रंगे हुए थे। वे बौद्धधर्म अथवा ब्राह्मसम्बर्भ के अतु-यायी थे।

१देखिए डा॰ मुकर्जी का 'हर्ष', पृ० १८८-१८२

वाटसँ, जिल्द २, पृ० १८७-८८

उकुमार स्वामी - इंडियन एंड इंडोनेशियन ग्रार्ट, पू० १६८ १६६

इत्सिंग ने भोग नगर में, जिसके चारों और क़िलावंदी की गई थी, एक हजार श्रमणों को देखा। वे भारत के मध्यदेश में प्रचितत सभी विषयों का अध्ययन करते थे। इत्सिंग ने सोचा ्रिमेरे जैसे चीनी यात्री के लिए यह उचित होगा कि भारत जाने के पूर्व साल-दो-साल उस नगर में रहकर अध्ययन करे। भारत का प्रभाव दूरस्थ भारत तथा इंडोनेशिया तक ही सीमित नहीं था। चीन से भारत को आते और यहां से वापस जाते समय ह्वेनसांग ने मार्ग में बौद्धधर्म को अनेक देशों में उन्नि करते हुए देखा । कुछ देश तो भारत से बहुत दूर थे; जैसे, यन-की (खराशहर), कु-चिह (जिसे नक्षशे में कोचा दिखाया जाता है) तथा चोन की सीमा पर स्थित पोलका। तेरिमर, कुंदुज, वलख, गज, वैमियां तथा किरशा सभी बौद्धधर्म के बड़े-बड़े केंद्र 📬 ह्वे नसांग ने इन दूरश्यं प्रदेशों में धर्म-संघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड भारतीय विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। भारत से जाते समय उसने दिच्छी मार्ग का अनुसरस किया छौर राजनी, झाबुल, श्रंदरब, खोस्त, वदख्शां, क़ुरन, वाखान, तश-खुरगन (पामीर की घाटी), त्रोश, खशगढ़ तथा खोतान इत्यादि बौद्धधर्म के बड़े-बड़े केंद्रों में होता हुआ गया। इन दूरस्थ देशों में हेनसांग ने सैकड़ों मठों को - जिनमें हजारों भिन्न रहते थे, बहुसंख्यक विद्वानों की जो शास्त्रों में पारंगत थे, तथा भारत में उस समय प्रचलित बौद्धधर्म की सभी संस्थाओं को देखा । भारत की संस्कृति का साम्राज्य वास्तव में बहुत विस्तृत था। उसके योग्य पुत्रों ने उसकी सभ्यता का प्रकाश दूर-दूर के देशों में पहुँ-चाया था। किंतु ऋव वह प्रकाश मंद पड़ने लगा था। स्मार्वी का नर्या दल देश पर ऋपना प्रभाव जमा रहा था। समुद्रयात्रा

<sup>ै</sup>इस्तिंग 'ए रेंकर्ड श्राफ़ दि बुद्धिस्ट रेलीजन-तककुस्', प्रस्तावना पृ० ३४

तुरंत ही निषिद्ध की जानेवाली थी। विदेश को जाना वुरा सममा जानेवाला था। धीरे-धीरे, किंतु अवाध गित से धर्म-प्रचारकों के देश भारत का, बाहर के प्रदेशों से पृथक्षरए प्रारंभ होने वाला था। वह दीपक जो शवाब्दियों तक इतने स्थिर प्रकाश के सार्थ जलता रहा, श्रव बुम्मने को था श्रीर सारा देश संकीर्एवा, धर्मी-धता तथा श्रंधविश्वास के—जिनके कारण भारत विदेशी श्राक्र-मणों का शिकार हुआ—श्रंधकार में निमम होने वाला था।

#### द्वाद्श अध्योय

## हर्ष-युग की ऋार्थिक ऋवस्था

ू हर्षकालीन भारत की आर्थिक अवस्था के जानने के लिये सामित साधन हैं जिनके छाधार पर कृषि तथा व्यापार आदि वार्तों का पता लगता है। हर्ष-युग से पहले पिछले गुप्त लेखों में पुस्तपाल नामक पदाधिकारी का नाम मिलता है जो लेखों का संरक्षक था। उसका कार्यालय प्राम या नगर में रहा करता श्रीर वह खेत संबंधी माप, सीमा तथा कय-विक्रय का लेखा रखता था। उस समय खेतों की पैमाइश भी हुआ करती थी जिससे राज्य की संपत्ति का अनुमान लगाया जाता था। यदि त्कालीन लेखों का अध्ययन किया जाय वो स्पन्ट प्रकट होता है कि जनता अधिकतर गांवों में रहा करती थी और खेती से जीविका उपार्जन करवी थी। इसी कारख प्राचीन लेखों में प्राम शब्द का सदा प्रयोग मिलता है जहां लोग निवास करते रहे। वहां कई प्रकार की भूमि थी-वास्तु (निवास के योग्य), ज्ञेत्र ( खेवी के योग्य ) तथा गोचर या वंजर भूमि । कहीं-कहीं जंगल का भी वर्णन मिलता है। बहुधा ताम्रपत्रों में भूमिदान का भी वर्णन मिलवा है जहां सारी भूमि ( जिसे बहादेय भी कहते थे ) कर रहित दान में दी जाती थी। भूमिकर के खितिरक्त दानप्राही प्रत्येक प्रकार के सामयिक करों से मुक्त कर दिया जाता था। जमीन के साथ वृत्त, कानन तथा जलाशय भी दान में दे दिये जाते थे। भूमि संबंधी नियमों को निविधम कहते थे जिसके अनुसार ्रिरी कार्रवाई की जाती थी। दर्ष युग के लेखों में भी इस प्रकार का वर्णन सर्वत्र मिलता है कि दान की भूमि कर से मुक्त थी। इसके लिये भागभोग कर वथा हिरएयशब्दों का प्रयोग लेखों में

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>संपादक द्वारा लिखित :

र'एपि० इंडि०' मा० १५ ए० १३०

मिलता है। जहां तक भूमिकर का संबंध है, तत्कालीन लेख, ह्वेनसांग के वर्णन तथा सोहित्य में उसका संचिप्त वर्णन मिलता है जिसके विवेचन में जाना अप्रासंगिक होगा। केवल इतना ही कहेना समुचित होगा कि कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोद्धी कमावी और सरकार की कर देती थी। पुरुय अवसरों पर भूमि कर रहित दान में दी जाती थी। सातवीं सदी के छोटे राज्यों के लेखों में खेत संबंधी वातों का भी विवरण हर्षकालीन वार्ती को पूर्ण करता है। प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास के अध्य-यन से पता चलता है कि प्रारंभिक अवस्था में नदियों की घाटी में जनता निवास करती था खेती किया करती थी। उसकी फैलाई मिट्टी से पृथ्वी की उत्पादक शक्ति बढ़ जाती थी। उयीं ज्यों आवादी बढ़वी गयी, खेती की उन्नति होती थी। पांचवीं से सातवीं सदी तक के वाम्रपत्रों में खेती की उन्नति का वर्ण्डन मिलता है। उनमें अप्रदा (वसने के अयोग्य), अप्रहता (कृषि के अयोग्य) तथा खिल (बंजर) शब्दों का उल्लेख भिलता है। किसी लेख में ऐसी भूमि को बौद्ध संघ को दान करने का वर्णन किया गया है। अन्य लेख (तियेराताम्रपत्र) में कृषि कार्य के लिए ब्राह्मण को भूमिदान का विवरण पाया जाता है। इससे प्रकट होता है कि शासक का ध्यान कृषि की उन्नति की ओर आकर्षित हो रहा था। खेती के उन्नति के जो कुछ भी कारण हो, परंतु सावनीं सदी में कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होता था और यही जीविका का मुख्य साधन था। चीनीयात्री ह्वेनसांग ने भी लिखा है कि सारे देश में सर्वत्र खेती होती थी श्रीर श्रन्न, फल, फूल

<sup>े</sup>घोषाल 'कंट्रीव्यूशन दु दि हिस्ट्री आफ हिंदू रेवेन्यू सिस्टम' पृ•

२ इंडियन हिस्टारिकल काटर्ली, भा० ६, पृ० ४६-६० अप्तिक इंडिका, भा० १४, पृ० ३०७

अधिक मात्रा में पैदा होते रहे। जैसा कहा गया है कि निदयों की घाटी में खेती होती थी इसलिए सिंचाई के लिए सरलता से पानी मिल जाता था। जहां पर नदी का पानी सुलम न था, वहां सरकार की ओर अथवा जनता की ओर से तालाव खुद्रवाये जाते थे। हर्ष-युग के पिछले गुप्त नरेश भी इस ओर दिलच्यपी रखते थे जिसका प्रमाण अफसड़ के लेख से मिलता है। सममें वर्णन आता है कि सातवीं सदी के राजा आदित्यसेन की पक्षी ने सिचाई के निमित्त एक बृहत् जलाशय का निर्माण कराया था। इस प्रकार सिंचाई करके खेती की उन्नित की जाती थी और अनेक प्रकार के अन्न तथा फल उत्पन्न किये जाते थे।

यद्यपि हर्षकालीन आशिक परिस्थित में कृषि की ही प्रधानता थी परन्तु व्यवसाय तथा व्यापार की कभी न थी। प्राम्न अतिरिक्त नगरों में लोग रहा करते थे और व्यापार तथा कजा संबंधी कार्यों में समय व्यतीत करते थे। पुराने समय में नगरों की स्थिति का पृथक्-पृथक् महत्व था। तीथस्थान, राजा की राजधानी तथा व्यापारिक मार्ग में नगर पैदा हो जाते थे। जो नगर समुद्र किनारे स्थित रहते थे उनका वैभव भीतरी देश पर अवलंबित रहता था। कोई-कोई बंदरगाह अपने स्थान के कारण विशेष महत्व रखता था। पूर्व मध्यकाल से पहले गुप्तकाल में स्थल मार्ग तैथर किये गये थे जिससे व्यापार होता तथा देश की सामप्री वंदरगाह तक पहुँ वाई जाती थी। पाटलिपुत्र से उज्जैन होते हुए भरोंच तक राजकीय मार्ग जनाया गया था। सेना भी आपत्ति के समय उसमें चला करती थी। संभवतः शक लोगों को जीतने के लिये गुप्त शासक

<sup>े ैं</sup> बील रैकर्डस माठ २ पृ० १६१, १६६, २०८-२०१।

<sup>ं</sup> रतस्येव प्रियं भार्यया नरपतेः श्री कोण देव्या सरः ।

<sup>—</sup>ग्राप्तसङ् का लेख, का० इ० इ० मा० ३ नं० २४

ने इसे तैयार कराया था। बाद में व्यापार के लिये भी प्रयोग होते लगा। हर्ष के समय में भी विदेशों से ज्यापार होता रहा। बंगाल में वाम्रलिप्ति एक प्रधान बंदरगाह था। उसके बाद की सदियों में भी वे स्थान अपना कार्य करते रहे । संभव है हुव ने भी पश्चिमी मार्ग का प्रयोग किया होगा ताकि उसकी सेना पुलकेशी द्वितोय को परास्त करने में सफल हो सके। वलभी का शासक भी प्रयाग तक समारोह में त्राता रहा, इस कारण उन्जैन के मार्ग की प्रधानता अवश्य ही थी। युद्ध के कारख आर्थिक स्थिति में अधिक परिवर्तन न हो पाता और हर एक ढंग का व्यवसाय चला करवाथा। इसका एक बिशेष कारम् था। त्राम में पंचायतें स्थापित थीं जो स्वतंत्र रूप से गांव का प्रबंध करती रहीं। चाहे जो कोई शासक होवा त्राम के कार्य में हस्तचेप नहीं करवा था । व्यापार की भी यही हालत थी । उस समय व्यवसाय पंजी: पतियों के हाथ में नहीं था वरन् श्रेखी नामक संस्थायें सब वैया-प्रिक कार्य करवी थीं। गण-पद्धवि भारत में बहुत समय से प्रचित्तत थी उसी ढंग पर व्यापारियों के संघ (गर्फ) वर्तमान थे । ये संघ ज्यापार का कार्य करते, सिकों की शुद्धता जांचते तथा वेंक का काम करते थे। हर्ष-युग के लेखों में श्रेष्टियों का नाम श्रिधिक बार उल्लिखित है जिससे पता चलता है कि ज्यापारिक संस्थायें सर्वत्र ही ज्यापार करती थीं। हिंदू समृतियों में ज्याद-सायिक नियमों का अच्छा वर्णन मिलवा है। इस विवर्ण से पंचा लगता है कि हर्षकाल में पटकार, तैलिक, मृत्तिकार, शिल्प-कार तथा विशक आदि अनेक प्रकार की श्रेगियां वर्तमान थीं। च्यापारिक संस्थायें अपने व्यवसाय की भी शिचा दिया करती <sup>हैं</sup> थीं, इसित्वे व्यापार अच्छे ढंग पर चाल् हो गया था। हर्ष-कालीन ललित कला संबंधी कार्य से शिल्पकारों के कार्य का पता चलवा है कि मिट्टी, प्रस्तर तथा धातु की मूर्तियां बनती रहीं। मंदिर तथा दुर्ग की बनावट से शिल्प कला की श्रोर लोगों की

रुचि का अनुमान किया जा सकता है। श्रेषियों का इतिहास बहुत लंबा है जिसका वर्धन अनुपयुक्त होगा। इस समय की व्यापारिक संस्थायें नाना प्रकार के कार्य निर्वित्र रूप से करवी क्ष्मी। परंतु देश में एक इत्र राज्य की अनुपिथिति से सबका सिमिलित प्रभाव प्रगट न हो ए। ग्रा। पहले की तरह काम करने पर भी श्रेषियां संगठित न हो सकीं।

राजनैविक परिस्थिति अनुकूल न होने पर भी देश वथा विदेश से व्यापार समुचित दंग से चलता रहा। श्रेणियों की अनेक संस्थायें पृथक्-पृथक् स्वतंत्र रूप से कार्य करती रहीं। लेखों में हटुमति, शौरिकक वथा वारिक नामक पदाधिकारियों का डल्लेख मिलता है। शौरिकक बाजार से चुंगी महख करता था श्रीर तारिक नदियों के घाट पर टैक्स चंसूल करने के लिये ि चुक्त किया जाता था। हट्ट (वाजार) का नाम भी कई वार श्राता है। दामोदरपुर के वाम्रपत्र में वाजार के निमित्त जमीन खरीदने का वर्णन मिलवा है। इसीलिये हिंहका से वाजार संवंधी कर का अर्थ समफा जाता है। सारांश यह है कि व्यापार के निमित्त वेचने के लिये स्थान स्थान पर वाजार थे और सड़क वथा निद्यों से सामग्री आया करवी थी । हेनसांग ने अनेक देशों का जो वर्षन किया उससे यह पता चलता है कि लोगों की आर्थिक अवस्था उन्नव थी । यद्यवि लोगों का प्रधान व्यवसाय खेती था परंतु उनकी महान् संपत्ति का एक कार्ए व्यापार भी था। थानेश्वर देश की संपत्तिशालिवा का प्रवान - कुारख उसका व्यापार ही था। <sup>२</sup> वहां के श्रिधकांश लोग व्यापार में लगे रहते थे। मधुरा देश में एक प्रकार का सुंदर वारीक श्रीर धारीदार सूती कपड़ा वनता था। वनारस के लोगों के पास

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>षपि० इंडि० १४ प्र० १३३. <sup>२</sup>वाटर्स जिल्द १ प्र० ३१४

त्रपार संपत्ति थी। उनके घरों में बहुमूल्य पदार्थ भरे पड़े थे । कर्ससुवर्स के लोग बहुत मालदार थे। <sup>9</sup> ताम्रलिपि के समृद्धशाली नगर में बहुमूल्य पदार्थ संप्रधीत थे। सन् ६७३ ई० में जब इत्सिंग त स्निलिप्ति में उतरकर सीधे पश्चिम दिशा में चला तो उस समयः कई सौ ब्यापारी उसके साथ थे जो वोध-गया तक गये। इसी वात की पुष्टि में एक लेख का प्रमाण उपस्थित किया जा सकता है जिसमें अयोध्या से ज्यापारियों के ताम्न लिप वंदरगाह तक आने का वरान मिलता है। <sup>3</sup> यह मार्ग उत्तरी भारत का प्रधान रास्ता था जिसे व्यापार तथा सेना के त्याने-जाने के लिये सदा प्रयुक्त किया जाता था। ४ चीनी यात्री ने पश्चिमी भारत के देशों का भी इसी प्रकार वर्णन किया है। धलभी के लोग बड़े धनी श्रीर उन्नविशील थे। सिधुरेश में सोना और चांदी निकलवी थी। पहुनसांग के कथनानुसार सोना, चांदी, करकुट,सफेर जस्ता श्रीर स्फटिक देश की ऐसी वस्तुयें थी जो बहुत प्रचुरता के साथ उत्पन्न होती थी। अनेक प्रकार की वस्तुओं का विनिमय तथा कयविकय अन्य पदार्थी के साथ होता था। इस तरह भारतवर्ष पक समृद्धशाली देश हो गया था। देश की इस घतुल संपत्ति का आंशिक कारण विदेशों के साथ उस समय का व्यापार था। यह न्यापार स्थल तथा जल दोनों मार्गों से होता था । हेनसांग ने किपशा का वर्णन करते हुए लिखा है कि घटां भारत के प्रत्येक कोने से व्यापारिक सामित्रयां पहुँचा करती थीं। व्यापार में सोने, चांदी तथा तांचे के सिक्के प्रयुक्त होते रहे । कपिसा से

वाटर १, ५० १६१

<sup>े</sup>इस्सिंग, 'ए' रेकर्ड श्राफ़ बुद्धिस्ट रिलीजन', पृ० ३१

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>एपि० इंडिका' भा० २, पृ० ३४४

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>'हिस्ट्री श्राफ़ बंगाल' मा**०** १, पृ० ६६३

<sup>&</sup>quot;वाटर १, पृ० २५२

विदेश, ईरान तथा योरप तक मार्ग जाता था जिस पर भारत के व्यापारी आया-जाया करते थे। काश्मीर से होकर मध्य-एशिया तथा चीन तक भारत का व्यापार होता था। १ जलमार्ग उन विभिन्न बंदरगाहीं से होकर जाता था जो गुजरात, मालावार, लंका, चोत्तदेश, आंध्र, कलिंग तथा समतट के तटों पर स्थित थे। सबसे अधिक चाल् रास्ता वंगाल की खाड़ी में ताम्रलिप्ति,से था जो दिच एपूर्वी द्वीप-समूहों के वदरगाहों को स्वर्श करता था। वह मार्ग सुमात्रा से मलयद्वीप के चंद्रगाह को छूवा जलडमरू-सध्य पार करता हुआ चीन की खाड़ी में पहुँचता था। चीनी यात्री इत्सिंग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया था। उदीसा का वर्णन करते समय हेनसांग ने लिखा है कि भारत के दिल्ख-पूर्व सीमा पर यानी समुद्र के किनारे चरित्र नामक नगर था। यहां से ज्यापारी दूर देशों को जाया करते थे और विदेशी व्यापारी यहां श्राकर ठहरा करते थे। नगर की दीवाल बहुत ही मजबूत तथा इंची थी। अवएव सुरित्तत स्थान में अमृत्य पदार्थों को एकत्रित करते थे। र भारतवासी समस्त जल मार्ग से परिचित थे। हर्ष के शासनकाल में लोग चीन जाया करते थे। उनके सिंहासनारोहए के तनिक पूर्व ६०३ ई० भारत के समुद्रतट से पांच हजार भारतवासी जावां गये थे। डा॰राघाकुमार मुकर्जी ने तत्कालीन व्यापार की प्रगति का संदर चित्र उपस्थित करते हुये अपना विचार प्रकट किया है कि इन आक्रमणों के पश्चात् देश में अशांति हो गयी, इसिलये उस विपरीत वातावरण के कारण भारतवासियों के दई दल बाहर चले गये। यानी हूणों के आक्रमण से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिला। डा॰ मुकुर्जी के विचार से सभी एक मत नहीं हो सकते। इत्सिंग के विवरस से झात हो जाता है कि साववी

<sup>-</sup> अभीत्त, मान् २ ५० २०५

<sup>₹</sup>वह

सदी में ताम्रितिप्ति से जहाज मलय प्रायद्वीप तक जाया करते थे। इत्सिंग के मार्ग-वर्णन से पता चलता है कि हर्ष-युग में (सातवी सदी के उत्तरार्ध में ) अनेक चीनी यात्री इसी जल-मार्ग से भारत आते-जाते रहे। ।

इस विवरण से यह बात सफ्ट हो जाती है कि हर्ष-युग में लोगों की अवस्था अच्छी थी। बाए के कथन 'तथा ह्वेनसांग के वर्णन से सभी बातों की पुष्टि हो जाती है। उज्जियनी तथा कान्य-कुं नगरों के वर्णन से पता लगता है कि कन्नों जमें समृद्धि-शाली तथा संपत्तिशाली कुनों की संख्या अधिक थी। अंची-अंवी इमारतें, सुंदर उद्यान तथा जल के सगेवर संपत्ति के सूचक हैं। बाए का कथन है कि उज्जियती के निवासी कोट्याधीश (करोड़ पित) थे। उसके बड़े-बड़े बाजारों में शंख, शुक्ति, मोती, मूंगे, मरकत तथा हीरे विकने के लिए सजाये रहते थे। कार्यों का गहनसहन अंचे दर्जे का था। लोग चमकदार रेशम के कपड़े पहनते थे। मकानों में कुंज, चित्रशाला तथा आनंद-बाटिका वर्तमान थे जो निवासियों के समृद्धि को प्रकट करते हैं। बाए के वर्णन से पता चलता है कि देश में सोने तथा मोतियों की प्रचुरता थी। देवताओं की स्वर्ण-मूर्तियाँ पर्याप्त संख्या में बनती थीं। वरकालीन मूर्तियों तथा चित्रों के देखने

<sup>ै</sup>इत्सिंग, 'ए रेकर्ड' आफ बुधिस्ट रिलीजन एज प्रकटिस्ड इन इंडिया' पृ० २४। मजुमदार—'स्वर्ण'-द्वीप' भा० १ पृ० ७ तथा हिस्ट्री आफ वंगाल' भा० १ पृ० ६६२

<sup>&</sup>lt;sup>'२</sup>वाटर्स मा० १ पृ० ३४०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>कोटिसारेण त्रिधिष्ठता उज्जियनी नाम नगरी—कादंवरी पृ० ८६ प्रकशं खशुक्तिमुक्ताश्रवालमरकतमिणराक्रिभिः श्यामीकरचूर्ण बालुका निकट निचितै रायामिभिरगस्त्य परिपीत चलिलैस्सागरैरिय भहाविष्यणिष्ये का शोभिना—'का वरी' प्र० ८४

से ज्ञात होता है कि आभूषख पहनने का अच्छा रिवाज था। साधारण ठयकि से लेकर देव-प्रविमाओं में अमूलय अलंकार प्रस्तर पर खुदे दिखलाई पड़ते हैं। साहित्य में भी सर्वसाधारख केशरीर पर आभूषण धारण करने का वर्णन मिलता है। राजाओं की भी वही दशों थी। कामरूप के नरेश ने जो उपहार महाराज हर्ष केपास भेजा था उसकी वालिका पर हिन्दपात करने से राजा के घन संपत्ति का अनुमान लगाया जाता है। उस उपहार में श्रद्भुत द्रव्य बहुमूल्य श्रलंकार,शंख इत्यादि के वने पान पात्र, चमड़े की चीचें जिनमें सुंदर सोने की पत्तियां जड़ी हुई थीं, भोजपात्र के समान कोमल योती, हिरण के चर्म की तिकया आदि आदि सिम्मितित थे। वस्तुतः भारत एक वैभवयुक्त देश था, जहां के निवासी अतुल संपत्ति के कारण दान में धन दथा अभूमि दिया करते थे। हप-युग-में मंदिरों की संख्या कम न थी। यानी धासिक चेत्र में धन का उपयोग किया जाता। धर्मशालायें वथा सदावर्त द्वारा निर्धनों को गृह तथा मोजन दिया जाता था। इन सभी वावों से तरकालीन धन तथा वैभव का अनुमान किया जाता है।

देश की आर्थिक उन्नित में सिकों का भी अपना स्थान है।
यह विनिमय के प्रधान साधन माने गये हैं। व्यापार की उन्नित के
साथ मुद्रा की भी प्रचुरता होती है। गुप्तकाल में व्यापार चरम सीमा
पर पहुँच गया था, इसीलिये अनेक ढंग के सिक्के चलाये गये।
इमारगुप्त प्रथम ने तो चौदह शैलियों के सोने के सिक्के तैयार
कराये थे। पूर्व-मध्यकाल से एकचन्न राज्य भारत में तथर
न रह सका। अंतर्भातीय व्यापार तो चलता रहा लेकिन किसी
कारण से दैनिक जीवन में स्वर्णमुद्राओं का प्रयोगप्राय: वंद हो
गया। उनकी सीमित संख्याओं से प्रकट होता है कि उनका

भव्यक्तिरतः प्रव २६०-२

प्रचार कम हो रहा था। हर्प युग में श्रधिकतर चांदी के सिक्के तैयार होते रहे श्रीर वह भी कम संख्या में। वत्कालीन मुद्रा-नीति शासकों के हाथ में थी जो राज्य के लिये टकमाल रखते धीर अपने ढंग का सिका तैयार कराते रहे। हर्षकालीन सिक्ते गुप्त शैली के बनते थे। इन राजाओं की अपनी कोई निजी शैली न थी। हर्ष-पृत्वं शासक-मौर्खार तथा हूण-मध्यभारतीय शैली को काम में लाते रहे। यद्यपि हर्षवद्धन ने सम्माज्य स्थापित करते का प्रयत्न किया था और उसका राज्य सारे उत्तरी भारत पर विखत था परंतु उसके सिक्के सर्वत्र प्रचलित नहीं माल्स पड़ते । संयुक्त प्रांत के भिटौरा हैंग (फैजाबाद जिले में स्थित) से मौर्खार राजा ईशानवर्भा के सिक्षों के साथ शिलादिस्य के सैकड़ों सिक्के मिले हैं। श्री वर्न महोदय ने भी इन्हें हर्ष का सिका ववलाया है। इन विकीं पर एक तरफ (गुप्त किकों की वरई) राजा का सिर है और दूमरी तरफ मोर बना है। साथ में गुप्त लेख की तरह "विजिता विनर विनपितः श्री शिलादित्य दिवम् जयति" वाक्य **ऋंकित है। इन पर कई स्थान पर** श्रंक भी खुरे हैं जिसका संबंध हर्षसंवत् से बतलाया जाता है। ऋतः शिला-दित्य लेख वाले सिकों को निश्चित रूप से इर्षवर्द्धन ने सैदार कराया था।

ह्षचिरत में एक वाक्य मिलता है— वृषाङ्कामिव • घटितां हाटकमयी मुद्रा समुपिवन्ये (बाजार में वृष के चिह्न से युक्त सिक्कों को उसने दिया) जिससे प्रकट होता है कि ह्ष के किसी सिक्के पर युप्त का भी चिह्न था। उएक सोने का भी सिक्का मिला जिसके, मुख एडठ पर एक अश्वारोही की मूर्ति बनी हुई है और "ह्षदेव" यह नाम अंकित है। दूसरी ओर एक देवी की मूर्ति सिंहासन पर वैठी है। इस स्विक्के को भी हान्ले ने निश्चयात्मक रूप से ह्ष

वर्जनंत राय्त ऐ।श्याटिक सोसाइटी १९०६ पृठ्ट ८४३

देस तरह के सिक्के अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

का बवलाया है। इन हे संवंध में कुछ अधिक नहीं कहा जा सकता। अंत में इतना कहना पर्याप्त होगा कि हवं ने चांदी के सिक हे गुप्त रोली (मन्यभारवीय ढंग) पर तैयार कराया था। अस समय इसी तरह के सिकों हा समाज में अधिक प्रचार हुआ। सोग के सिकों का चलना यद हो गया। भारत में चांदी विदेश से आया करवी थी। चांदी के सिकों के प्रचार से प्रकट होता है कि विदेशों से क्यापार में चांदी आवी रही जिसका प्रयोग मुद्राओं के लिये होता रहा।

<sup>ै</sup>नुकर्जी हर्प पृ० ११६-१८ 'जन० रायल एशियाटिक सोसाइटो' १६०३ पृ० ५४७

## त्रयोदश ऋच्यायः

## धार्मिक अवस्था

संगन्न उपलब्ध पाठ-सामग्री का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात्. हर्षकालीन थार्मिक अवस्या के संबंघ में हमारे मन में कोई बहुत ऋच्छी धारणा नहीं उत्पन्न होती। पहली बात तो यह है कि देश में विभिन्न प्रकार के धर्म तथा संप्रदाय प्रच-लित थे। दूसरे धर्म का जो वास्तविक भाव था वह कर्मकांडों के नीचे द्व गया था। तीसरी बात यह है कि इस काल में, ईश्वर में सरल विश्वास रखने की अपेद्मा, दार्शनिक सिद्धांतों की सृक्ष्म विशेषतात्रों को अधिक महत्व दिया जाता था। इसके अतिरिक्त, देश में अंधिवश्वास की अभिवृद्धि हो रही थी और असहिज्हु वा का भाव फैल रहा था। जो लोग हिंदू तथा बौद्धधर्म के श्रवयायी माने जाते थे उनमें ऐसे-ऐसे रिवाज प्रचलित थे जो सदाचार अथवा नैतिक आचरण के सर्वथा विरुद्ध थे। संचैप में हम यह कह सकते हैं कि भारवीय लोगों की धार्मिक त्र्यवस्था का अधःपतन प्रारंभ हो गया था। सारा देश एक धार्मिक क्रांति की श्रोर वड़े वेग के साथ अमसर हो रहा था श्रीर ऐसे लच्चण स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते थे जिनसे यह प्रकट होता था कि भारत में प्रचलित धार्मिक पद्धितयों के कायापलट की आवश्य-कता शीव होगी।

महाकवि बाख तथा चीनी यात्री के संयुक्त प्रमाण से इस् विषय में तिनक भी संदेह शेष नहीं रह जाता कि घमों तथा संप्र दायों की विभिन्नता बहुत अधिक बढ़ गई थी। वाण '६र्षचरिय', तथा 'कादंबरी' दोनों यंथों में अनेक स्थलों पर देश के विभिन्न सप्रदायों का उल्लेख करता है। बौद्ध-मुनि दिवाकर भिन्न के आश्रम में आहूत (जैनी), मस्करी (परिन्नजाक), १वेतपट (श्वेतांवर जैन ), पांडुभिज्ञ (श्वेतवस्त्रधारी भिज्ञ ), भागवत (विष्णु के भक्त), वर्णी (ब्रह्मचारी ), केशलुंचक (जो अपने बाल उखाड़ कर फेंकते थे ) कापिल ( सांख्य की माननेवाले ), क्रोकायतिक ( चार्वाक ), जैन (बौद्ध ), कास्पाद (वैशेषिक दर्शन के माननेवाते ), श्रीपनिषदिक ( वेदांतवादी ), ऐश्वरकारिषक ( नैयायिक ), करंघम ( धातुवादी ), धर्मशास्त्री (स्मार्त ), पौरा-स्मिक, साप्ततंतव रे शैव, शाब्दिक (वैयाकरण ), तथा पांचरात्रिक (वैष्णव संप्रदाय विशेष ) एकत्रित थे। इन विभिन्न संप्रदायों के लोग बौद्ध मुनि के आश्रम में विद्याध्ययन करते थे। वे शंकाएं उठाते, उनका समाधान करते, वाद विवाद करते तथा व्याख्या करते थे। उपरोक्त दलों में से कुछ तो वास्तव में धार्मिक संप्र-दाय नहीं, अपितु दर्शनशास्त्र के विभिन्न दलों के प्रतिनिधि थे स्प्रीर शेष जैन, बौद्र तथा ब्राह्मण संन्यासियों के विभिन्न वर्ग थे। इसके आतिरिक्त जिस समय महाराज हर्ष अजिरावती नदी के वट पर मणितारा में पड़ाव डात रहे थे उस समय जैन ऋहिंत, पाशुपत, पाराशर दल के भिच्न तथा ब्राह्मण विद्यार्थी उसका दशॅन करने की प्रतोचा कर रहे थे। याराशरी संन्यासी सुमित जैन संन्यासी वोरदेव तथा मस्करी ताम्रचूलक वाण के मित्रीं में से थे। 3 'कादंबरी' में महाखेता के आश्रम पर आईत, कृष्ण, विश्रवस, श्रवलोकितेश्वर तथा विरिंचि की श्रनुयायिनी भिन्नु-िषयों के उपस्थित रहने का उल्लेख मिलता है। अ उज्जयिनी के

भंहपैचरित', पृ० ३१६

वेनेराहतैः पाशुपतैः पाराशरिमिर्वणिभिः ... ग्राहि

<sup>—&#</sup>x27;हर्षचरित', ए० ६७

उपाराशरी सुमितः चपणको वीरदेवः .... मस्करी ताम्रचूलकः — 'हर्षचरित', पृ० ६७

४भगवतस्त्र्यभ्वकस्याग्विकायाः कार्तिकेयस्य विश्ववतो जिनस्यायाः वलोकितेश्वरस्याहतो विरिचस्य पुण्याःस्तुतीरूपास्यमानाम् । महाश्वे ताम्—'काद्वरी', पृ० ३१४

राजा ताङापीड़ के मंत्री शुक्रनाश के आँगन में हम रीव, शाक्ये-मुनि के अनुयायी तथा चपणक (दिगंबर जैन ) की उपित पाते हैं। वीनी यात्री हैनसांग भी भारत के बहुसंख्यक भरों एवं संप्रदायों का उल्लेख करता है। यह लिखता है- "कुझ ( लोग है) तो सोरपुच्छ धारण करते हैं: कुछ मंडमाल द्वारा अपने को अलकृत करते हैं; कुछ विल्कुन नग्न रहते हैं; कुछ अपने शरीर को घास तथा तख्तों से उकते हैं; कुद्र अपने बालों को उखाइते श्रीर मुंझों को कटवाते हैं; कुछ सिर के पार्श्व के बालों से जटा धना तेते हैं और सिर पर मुनाबदार नोटी रस्रते हैं।<sup>२</sup>'' 'जीवनी' में विभिन्न सं-दायों का वर्णन इन प्रकार लिया गया है :—"भूत, निर्मेथ. कापालिक तथा चूडिंक (जटाधारी संन्यासी ) सभी विभिन्न रूप से रहते हैं। सांख्य तथा वैशेषिक के अनुयायियों में पारस्परिक विरोध है। भूत अपने को राख से आच्छा दिव रखते हैं, .....कार्यानर्भय नम्र रहते हैं .....कापालिक संप्रदाय के लोग अपने सिर तथा गले में हिड्डयों की माला धारण करते हैं तथा पहाड़ों की गुफाओं और खाहों में निवास करते हैं। चूडिंक गंदे कपड़े पहनते और विल्कुल सड़ा हुआ भोजन करते हैं।3

उपरोक्त उदाहरखों तथा उद्धरखों से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रीहर्ष के शासनकाल में, भारत के श्रंदर विभिन्न धार्मिक संप्रदाय, दार्शनिक दल तथा संन्यासी वर्ग थे। ज्ञात होता है कि हिंदू-धम के श्रंतर्गत जितने संप्रदाय थे, उनमें शैव संप्रदाय सबसे श्रधिक प्रवल था। थानेश्वर नगर में भगवान खंडरर्श्यू (शिव) की पूजा घर-घर होती थी। इस पीछे लिख चुके हैं

<sup>ू &#</sup>x27;कादंबरी'— रिडिंग कृत ब्रनुवाद, पृ० २१७

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वाटस. जिल्द १ पृ० १४८

<sup>&</sup>lt;sup>अ</sup>जीवनी, पृ० १६१-१६२ ४ग्रहे ग्रहे स्रपूज्यत भगवान खंडपर**शुः—'**हर्पचरित,' पृ० १५१

कि बौद्धधर्म में दीचित होने के पूर्व हर्ष शिव के भक्त थे। बास ने, हर्ष से मेंट करने के लिए श्रपने घर से प्रस्थान करने के पूर्व देवों के देव महादेव की मूर्ति की पूजा की थी। उसने सर्वप्रथम मूर्ति को दूध से स्नान कराया और फिर बड़ी भक्ति के साथ सुगंधित पुष्प, धूप, गंध, ध्वज, बिले, विलेपन तथा प्रदीप चढ़ाया। यहां साथारणतया प्रचलित पंचोपचार के श्रविरिक्त

े जिस पद में श्रीहर्ष से मेंट करने के लिए बाए की यात्रा की तैयारी का वर्णन है, वह बहुत ही मनोरं जक तथा उद्घृत करने योग्य है। वह पद इस प्रकार है:—

श्रथान्यस्मित्रहन्यु थाय प्रातरेव स्नात्वा धृतधौतधवलदुक्लवामः गृहीतात्त्मालः प्रास्थानिकानि स्कानि मंत्रपटानि च बहुशः समावत्य-देवदेवस्य विरुपात्तस्य त्तीरस्नापनपुःसरा सुर्गिकुसुमधूर्गधध्वजजविल जिल्लेपनप्रदीपबहुलां विधाय परमया मक्त्या पूर्ण • भगवतं श्राशु- शुत्राण हु वा दत्वायुम्न यथा विद्यमानं दिजेभ्यः प्रदत्तिणीकृत्य प्राहः सुर्खी नैचिकी • शुत्रलागरागः शुत्रलमाल्यःशुक्तवासा• गिरिक्शिकाकृतकर्णपूरकः शिखासक्षिद्धार्थकः तितुकैनीयस्या स्वला • रूपाशीवादः • शुत्रलमाल्यः गुरुलमात्वादित्रग्रातः शिरिक शोभने सुदूर्ते • प्राप्यक्रलशमीत्तमाणः प्रयम्य कुलदैवताभ्यः कुसुमफलपाणिभरम् प्रतिर्थं जयद्विनिजदिलैरनुगम्यमानः प्रथमचिलतदिल्णचरणः प्रीतिकृदानिद्यात्— 'हर्षचरित', पृ० ६१-६२

श्रशंत दूसरे दिन विल्कुल प्रातःकाल उठ कर तथा स्नान कर उसने रवेत रेशम का वस्त्र धारण किया और ठद्राच् की माला लेकर यात्रा के लिए प्रस्थान करने के उपयुक्त सकों तथा मंत्रपदों का बार-वार उच्चारण किया। किर मूर्ति को दूध से रनान कराके दीयक, विलेपन. विल, ध्वजा, गंध तथा सुगंधित पुष्पों से उसने शिय की पूजा की। किर श्राप्त को श्राहुति देकर श्रपनी सामध्य के श्रनुसार ब्राह्मणों को धन वितरित किया। पूर्व-दिशा की श्रोर मुँह करके गाय की प्रटिच्या की श्रीर श्वेत श्रंगराम, रवेत माला तथा रवेत वस्त्र धारण किया। कानों को गिरिक्रिया पूष्प से श्रलंकृत किया। श्रपनी शिखा पर सफेद सरसों रवला। पिता की छोटी दहन ने उसे श्राशीबंद दिया। हमें ध्वज वंशा विलेपन का उल्लेख मिलता है। कामरूप के राजा भास्करवर्मा ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि शिव के अति-रिक्त अन्य किसी देवता के सामने में अपना मस्तक नहीं मुका-ऊँगा। शशांक की अत्याचारपूर्ण शिवभक्ति प्रसिद्ध ही है कि शिवजी घरों में अर्चा के रूप में और मंदिरों में—जिनकी संख्या देश में बहुत थी—मूर्ति तथा लिंग के रूप में पूजे जाते थे 'हर्षचरित' के प्रथम अध्याय में हम सावित्री को सोन नदी के तट पर शिवजी की पूजा के निमित्त बालू के लिंग बनाते हुए पाते हैं। वह 'मुद्राबंध', पंचत्रहा' प्रार्थना तथा 'प्रुवागीति' आदि उपयुक्त कियाओं के साथ शिव के अष्टरूप की पूजा करती तथा अष्टपुष्ठिपका चढ़ाती है। व

ह्वेनसांग जलघर, ऋहित्तन्न, मालवा, महेश्वरपुर, लंगल (मेकरान का पूर्वी भाग) तथा फ-ल-न के राज्यों में पाशुपक् संप्रदाय का उल्लेख करता है। मालवा में तो इस संप्रदाय के लोग अत्यधिक संख्या में थे। उडजैन में स्थित महाकाल का मंदिर संपूर्ण देश में प्रसिद्ध था। उसका उल्लेख बास ने 'कार्द-बरी' में अनेक स्थलों पर किया है। शिव का एक विशाल

प्रणाम करने पर गुरुजनों ने उसके मस्तक को सँघा, ग्रुम मुहूर्त में भरें हुए घड़े को देखा, कुलदेवताओं को प्रणाम किया। उसके निजी ब्राह्मण हाथ में फल-पुष्प लिए उसके पीछे हो लिए। इस प्रकार वह पहले दाहिने चरण को आगे रख कर (अपने गाँव) प्रीतिकृट के बाहर निकला।

श्रियमस्य शैशवादारभ्य संकल्पः स्थाग्रुपादारविन्दद्वयाद्रते 🍦 नाहमन्यं नमस्कुर्यामिति—'हर्षचरित,' ए० २६५

२'हर्षचरित', पृ० ३२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वाटर्स, जिल्द २, पृ० २४२

४ त्रस्ति • "• 'त्रात्मनिवासोचिता भगवता महाकालाभिधानेन त्रपरेव समुत्थापिता ( उज्जयिनी नाम नगरी ), 'कादवरी', ९० ८४

थ हर बलारस में था। इस नगर में शिव के दश सहस्र अनन्य भक्त थे और लगभग १०० फीट ऊँची उनकी एक धातु की मूर्वि थी।

🚗 महाराज हर्प के समय के बहुत पहले ही शिव की उपासना का सर्वत्र प्रचार हो गया था। बंगाल के समाचारदेव, जयनाग अर्द शासक, उड़ीसा के शैलोद्भव-वंश के राजा तथा वलभी के मेन्रक लोग भी शिव के उपासक थे। शिव की पूजा विभिन्न स्थानों में, 'कालेश्वर', 'भद्रेश्वर', 'आम्राटकेश्वर' मादि विभिन्न नामों से होती थी। भीटा में जो धार्मिक मुहरें उपलब्ध हुई हैं, उनमें से श्रधिकतर गुप्तकाल की हैं। पाँच मुहरें जिनमें 'कार्ल-जर', 'कालेश्वर', 'मट्टारक', 'मद्रेश्वर', तथा 'महेश्वर' के नाम श्रंकित है, शैवधर्म की निदर्शिका हैं। शैव चिह्नों में लिंग 'मुहर नं १४-१६), परशु के साथ संयुक्त त्रिशूल (नं० १४) नंदीपाद वर्था नंदी (वैल) मुख्य हैं। वसाढ़ नामक स्थान में जहां प्राचीन वेशाली का नगर था एक मुहर प्राप्त हुई है। उस मुहर पर लिंग का चिह्न बना हुआ है और उसके दोनों पार्श्व में त्रिशूल का चिह्न श्रंकित है। 'मत्स्यपुराण के कथनानुसार वनारस में स्थित अष्टः प्रधान लिंगों में से एक आम्राटकेश्वर का भी था।

शिव अपने भयानक (उम) रूप में कापालिकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे। कपालि हेरवर के उपासक छपने सिर तथा गले में हिड्डियों की माला पहनते थे। कापालिक यदि "" भैरवा-चार्यं के वर्णन है 'हर्षचरित' में मिलता है। उसने श्मशान-भूमि में अपने अनेक सहायकों के साथ जिनमें राजा पुष्यभूति े शे सिम्मलित था, वीभत्स कियाएं संपादित की थीं। उसने महा-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स, जिल्द २, पृ० ८७

<sup>े</sup> र'त्रार्कियालॉ जिंकल सर्वे ग्राफ्त इंडिया'-१६११

<sup>&</sup>lt;sup>डे</sup>वही, १६०३-४ पृ० ११०-१११ ४<sup>९</sup>हर्यचरित<sup>ा</sup>. पृ० १६१-१७१

श्मशान में जाकर महाकाल हृदय नामक महामंत्र का एक करोड़ बार जप किया था। इसके पश्चात् उक्त यति ने कृष्ण वस्त्र, कृष्ण वर्ण का उष्णीष (साफा) तथा कृष्ण श्रंगराग धारण कर श्रौर शव के वच्चस्थल पर बैठकर, कृष्ण-चहुदंशी की राजि को, 'वेतालू, साधना' की थी।

शिव की पूजा राजा श्रीर प्रजा दोनों ही करते थे। शूद्र-लोग भी उनकी रुपासना करने से वर्जित नहीं किए गए थे। हिंदू देवी-देवताश्रों में शिव का स्थान सर्व-प्रधान था।

यदि शिव सर्व-प्रधान देत्रता थे, तो विष्णु का नंबर दूसरा था; किंतु दोनों के स्थान में ऋधिक अंतर नथा। महाराज हर्ष के समय में भागवत-धर्म वस्तुतः बहुत पुराना हो गया या इस स्थान पर उसकी उत्पत्ति की कथा लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर केवल इतना कह देना पर्य प्र होगा कि गुप्तवंश के श्रमेक सम्राट भागवतवर्भ के पक्ते अनुवायी थे। यही नहीं, उन्होंने उसे भारत की तत्कालीन प्रचलित धामिक प्रखालियों में एक नया महत्व प्रदान किया था। विष्णु की उपासना का प्रसार बहुत व्यापक था। इसका प्रमाख हमें गुप्तकाल के बहुसंख्यक लेखों से सिलवा है। गुप्त-संवत् २०६ (४२८-२६ ई०) के महाराज संज्ञोभ के कोहवाले वाम्न-दानपत्र में न केवल 'भागवत' शब्द का ही प्रयोग किया गया है, प्रत्युत रसमें उस धर्म का प्रसिद्ध मंत्र 'स्रों नमो भगवते वासुदेवाय' भी उद्भत है। भीटा की मुहर नं ० २१ में भी यह मंत्र श्रंकित मिलता है। भीटा की ख़दाई में जो मुहरें प्राप्त हुई हैं, उन पर लक्ष्मी, हाथी, शंख तथा चक्र के वैद्यावधर्म-सुवक चिह्न श्रंकित हैं।

महाराज हर्ष के समय में वैष्णवधर्म के प्रचार का प्रमाख

<sup>&#</sup>x27;देखिए फ़र्कुहर कृत 'रिलीजस लिटरेचर ब्राफ़ इंडिया', ए० १४३ रिब्राकिंग्रालॉजिकल सर्वे ब्राफ़ इंडिया'—१६१६-१२, ए० ४०

हमें इस बात से मिलता है कि बौद्ध मुनि दिवाकर भिन्न के आभम में पांचरात्रिक तथा भागवत संप्रदायों की भी गएना कराई गई है। पांचरात्रिक वैद्याव संप्रदाय विशेष के लोग थे। गार्मिक कियाओं को उनकी प्रयक् योग-पद्धित थी, मूर्तियों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए उनके अपने खास नियम थे। भागविष्यमें के अनुयायी विद्या की उपासना तथा वैदिक कियाओं का अनुसरण करते थे। वे स्मात वैद्याव थे। उन्होंने कृद्या के संबंध में अवतारवाद सिद्धांत मानने वाले थे। उन्होंने कृद्या तथा मां आविनाशी ईश्वर का अवतार माना। नज के स्वामी, गायों को चरानेवाले और गोपियों के प्यारेश्रीकृदण की पूजा भी वैद्यावों में होने लगी। बाग ने 'कादंबरी' में अनेक स्थलों पर कृद्या के पुराण-विशेत, वीरता-पूर्ण कार्यों का उल्लेख किया है। श्रीहर्ष के समय में और उनके बहुत पहले ही कृद्य को पूर्ण स्प से मान लिया गया था।

हिंदू देवतात्रों में तीसरा स्थान सूर्य को प्राप्त था। भारत में सूर्योपासना की प्रथा कम से कम उतनी ही प्राचीन है, जितना कि प्रध्नवेद, श्रीर उसका प्रचार प्रायः उतना हो व्यापक था जितना कि प्रध्नवेद, श्रीर उसका प्रचार प्रायः उतना हो व्यापक था जितना कि शिव की उपासना का। महाकाव्यों में हमें सूर्य के उपासकों के संप्रदाय का उल्लेख उपलब्ध होता है, वे सीर कहलाते थे। 'विष्णुपुराण' तथा 'भविष्यपुराण' में कुछ ऐसे पद मिलते हैं। जो यह प्रमाणित करते हैं कि सीर-संप्रदाय पर ईरानी सभ्यता का प्रभाव पढ़ा था। वराहमिहिर का कथन है कि मूर्तियों तथा। जांदिरों की स्थापना मग श्रयवा शाकद्वीपी बाह्मस-पुजारियों के

फर्कुहर, 'रिलीजिस लिटरेचर आफ इंडिया', पृ० १४२

वैदेखिए कालिदास का 'मेबदूत'—'बहेँगोव रफुरितदिचना गोन-वैदास्य विष्णोः।'

द्वारा होती चाहिए। हर्ष के जन्म के अवसर पर, प्रचलित प्रथा-नुसार नवजाव शिक्ष का आगम वतलाने के लिए व्योविष-विद्या के जो बड़े-बड़े विद्वान आए थे, उनमें तारक नाम का भी एक क्योविषी था। वह भोजक अर्थान मग था। टीकाकार लिखवा है है 'भोजको रविमर्चियता', अर्थात् भोजक उसे कहते हैं जो सूर्य की पूजा करता हो। र

गुप्तकाल में ब्राह्मण-धर्म के पुनरुद्धार के साथ अन्य पौराि एक देवताओं की उपासना के समान सूर्योपासना का भी लोगों
में अवश्य ही न्यापक प्रचार हो गया होगा। इस बात का प्रमाण
हमें कुछ लेखों से भी मिलता है कि लोग सूर्यदेव की उपासना
करते थे। उदाहरणार्थ मांडसोर के लेख में लिखा है कि ४३७ ई०
में जुलाहों के संघ ने सूर्य का एक मंदिर बनवाया और उसी
संघ ने ४७३ ई० में उसका जी खोंद्धार कराया। श्रीहर्ष के पित्रम्
महाराज प्रभाकर वर्द्धन की आदित्य-भक्ति का उल्लेख हम पहले
ही कर चुके हैं और यह लिख आए हैं कि हर्ष स्वयं शिव, सूर्य
तथा बुद्ध तीनों की उपासना करते थे।

वाष उड़जैन के लोगों को सूर्य का उपासक वतलाता है। विनी यात्री हैनसांग के कथनातुसार मूलस्थानपुर में सूर्य का एक प्रसिद्ध मंदिर था। सूर्ति स्वर्ण-निर्मित थी श्रीर बहुमूल्य पदार्थी से श्रतंकृत की गई थी। उसमें श्रतोकिक शक्ति थी श्रीर

<sup>ै</sup>इस संपूर्ण विषय पर देखिए, फ़र्कुइर-कृत—'रिलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया', पू० १४२-४३

विश्वापितवान्—'इषंचरित', पृ० १८४

टीकाकार 'भोजक' शब्द की टीका इस प्रकार करता है:—
भोजक रविमर्चियता—पूजकाहि भूयसा गणका भवंति ये मगा
इति प्रसिद्धा:।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>दिवसेनेव मित्रानुवर्तिना—'कादंबरी', पृ० 🖘

हसके गुण दूर-दूर तक फैल गए थे। वहां पर सियां निरंतर वारी-वारी से गाया-वजाया करती थीं। दीपक रात भर जलते रहते थे। फूलों की भीनी-भीनी सुगंध बरावर आती रहती थी। निस्त भारत के राजा और सरदार वहां जाते और मूर्ति पर वहुमूल्य पदार्थ चढ़ाते थे। उन्होंने विश्राम-गृह भी बनवा दिए थे, जहां लोग मुक्त में ठहरते थे। रोगियों और गरीवों के लिए भोजन, शरवत और औषि का प्रवंध भी वे अपनी और से करते थे। इस मंदिर में हर समय विभिन्न देशों के लगभग एक हजार यात्री प्रार्थना करने के लिए भीजूद रहते थे।

श्रन्य देवताश्रों में जिनकी उपासना उस समय प्रचलित थी, कुमार, कुवेर, विरंचि, कामदेव, नवमह तथा दशावतारों का उस्लेख किया जा सकता है। इन देवताओं की पूजागंधादि द्रव्यों ें जाती थी और मंदिरों में उनकी मूर्वियां स्थापित शी जाती थीं।

उपरोक्त देवताओं के अतिरिक्त उस समय अनेक देवियों की भी उपासना की जावी थी। उन देवियों में चंिका, दुर्गा, माहका आदि के नाम उहलेखनीय हैं। महाराज हर्ष के दरवार में जाते समय घाए को पहले ही दिन मार्ग में एक कुंज मिला था। उस कुंज के द्वार के दुर्गों पर कात्यायनी देवी की मूर्वि बनी हुई थी। दुर्गों देवी का उल्लेख वाए अनेक धार करता है। यहांपर हम केवल एक उदाहरए देंगे। महाश्वेता के आश्रम से उड्जैन वापस जाते समय चंद्रापीड़ ने जंगल के बीच एक लाल मंदा देखा था, जिसके पास चंडिका का स्थान था। एक धार्मिक वृद्ध द्रविड़ उसीके समीप एक कृटिया बनाकर रहता तथा स्थान की रख-

वाटर्सं, जिल्द २, ए० २५४

<sup>्</sup>रियधमेऽहनि पधिकजननमिक्त्यमाणप्रवेशापादपोत्कीर्णकात्यायनी-प्रतियातनं •••••••चंडिकायतनकाननम् स्रतिकम्य मह्नक्ट-नामानम् प्राममगात्—हर्षमिरित, पृ० ६२

वाली करता था। पुत्र की लालमा से राजा शुद्रक की रानी सिद्ध महात्माओं का सम्मान करवी तथा चंडिका के मंदिर में सोवी हुई दिखलाई गई है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि शैन, वैष्यव वया सौर की भाँ ति शक्ति-संप्रदाय भी इस काल का मुख्य-संप्रकृ दाय था। इस संप्रदाय के लोग बहुधा भीषा श्रीर वीभत्स कियाओं के साथ अपनी उपासना करते थे। जब श्रीहर्ष अपनी राजधानी में पहुँचे, जहां महाराज प्रभाकरवर्द्धन मृत्युशय्या पर पड़े थे, तब उन्होंने देखा कि देवताओं तथा प्रेतों को प्रसन्न करने के लिए अनेक अकार की कियाएं की जा रही हैं। एक 'स्थान पर एक द्रविड़ सुर्दे की खोपड़ी चढ़ाने को उद्यत था श्रीर वेताल की विनवी कर रहा था। एक दूसरे स्थान पर एक आंध्र देशभासी अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाए हुए चंडिका की प्रसन्न कर रहा था। 🖹 इसका एक दूसरा पाठ है, जिससे 🍪 🐇 श्रर्थ निकलता है कि श्रांध्र बलि किए हुए पशु की श्रंतिड़ियों से चंडिका को प्रसन्न कर रहा था। द चंडिका के पशुविल देने तथा मदिरा चढ़ाने की प्रथा देश के अनेक भागों में प्रचिलत थी। शाक संप्रदाय के लीग नरविल को भी बुरा नहीं सममते थे। जिसं समय ह्वेनसांगःनाव-द्वारा अयोध्या से अयोमुख जा रहा था, उस समय कुछ ठगों ने उस पर आक्रमण किया था। उन्होंने चीनी यात्री को निष्ठुर दुर्गी देवी की वित्त-वेदी पर चढ़ा देने का निश्चय कर लिया था । संयोग-वश ही हैनसांग उस समय

१ कादंबरी, पृ० ३३४-३५१

रचंडिका ग्रहेषु सुब्नाप॰॰॰ 'मातृभवनानि जगाम—'कादंबरी' (काले), पृ० १०८-६

उक्कचिन्मुंडोपहारखोद्यत द्रविङ्प्रार्थमानमानामर्दकं—कचिदांघ्रो-पश्चिपमानवाहुवप्रोपयाच्यमानचंडिकं—'हषचरित', पृ० २१४

मीव के मुंह से निकल कर भाग सका था। 'कादंबरी' में लिखा कि मातंग नामक शबर-सरदार दुगी के त्रिशून की भाँति भैसी के रक्त से मीगा हुआ रहवा था। इधियार रखते-रखते उसके कंघों पर निशान तथा घट्ठे पड़ गए थे। काली को रक्त चढ़ाने के लिए वह इन हथियारों का अयोग करता था। इसवर लोग दुर्गो को नरमांस चढ़ाते थे। दुर्गा की मूर्ति के एक हाथ में खङ्ग रहताथा। एक स्थान पर लिखा है कि विध्य के वन में जो गैंडे थे, उनके दाँत इतने भयानक होते थे जितना कि दुर्गों का खड़ा।

दुर्गी अपने उदार तथा दयालु रूप में भी पूजी जाती थीं। उदाह्यार्थ हम रानी विलासववी को दुर्गा पर लाज ( खीलें ) स्तीर, पूर्वे ( अपूप ), पलल (विलिमिश्रित अत्र) सुगंधित पदार्थ, बहुत-सा फूल तथा धूप-दीप आदि चढ़ाते हुए पाते हैं।"

इन पौराणिक देवी-देवताओं की पूजा के साथ-साथ ब्राह्मण, चत्रिय तथा वैश्य लोग इस समय भी प्राचीन वैदिक युध करते थे। वास्तव में गुप्तकाल में वेदों के प्राचीन याज्ञिक धर्म का प्रवल रूप से पुनरुद्धार हुआ था। महाराज हर्ष के शासनं काल में

<sup>ै</sup>जीवनी, पृ॰ ८७ व्याप्तिकात्रियुलिमेव महित्रक्षिराद्रकायम् कादंबरी', पृ७ ४६ व्याप्तिकाक्षिरवलिपदानार्थमसङ्गत्रिशितशस्त्रोल्लेखविषमितशिखरे-णसुजयुगलेन उपशोभितम्। 'कादंबरी', ए० ५६

<sup>¥</sup>कात्यायनीन प्रवितत्तत्त्वह्मभीषण - 'कादंत्ररी', पृ० ३८

**<sup>े</sup>** श्रपिभितकुसुमधू भिलेपापूपपललपायसवलिलाजकलितामहरह-रंबादेवीसपर्या मात तान - 'कादंबरी', पृठ १०६

<sup>ं</sup> वैदिक याहिक घर्म की उन्नति में बौद्धधर्मावलंबी मौर्य राजाओं ने स्याघात पहुँचाया। कितु शुंग वंश के राजाओं के द्वारा उसका पुनरजीवन देवे प्रवल वेग के साथ हुआ। दक्षिण के शातवाहन राजा भी नास्त्य ही थे, यात्रिक-धर्म के प्रवल समर्थक थे। शातवाहन वंश के दूसरे राजा के संबंध में तो उल्लेख मिलता है कि उसने अनेक वैदिक

यह धर्म फिर लोकप्रिय बन गया और उसकी शक्ति प्रश्नत हो गई। इसका श्रेय भी मीमांसकों को है। उनके महान् आचार्य कुमारिलभट्ट संभवतः कन्नौज के राजा के समकालीन थे। बाण के पितृच्यगण मीमासा-शास्त्र के प्रकांड पंडित थे और वे वाज्य पेय, आमिष्टोम तथा अन्य वैदिक यज्ञ करते थे।

'हषेबरित' में यहां के उठते हुए धून्न का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। थानेश्वर नगर का वर्षन करता हुआ वास लिखता है कि इसकी दशों दिशाएं यहां की सहस्रों ब्वा-लाओं से दीप्यमान रहती थां।' महाराज प्रभाकर वर्द्धन के शासग-काल के पास-पास लगे हुए यूपों के समृह से ऐसा प्रवीत होता था कि मानों सत्युग अंकुरित होने लगा है और चारों दिश ओं में फैलनेवाले धुएँ से झात होता था कि कलियुग भाग रहा है।

यश किया। शात होता है कि वेदों के याशिक-धर्म का प्रधान केंद्र दिख्य में था, जहां के अनेक खित्रय-वंशी राजा—जैसे पहान, तालंकायन, विष्णु हुंडी तथा वाकाटक अ।दि—अनेक यशों के संपादक वताए गए हैं। चालुक्य वंश के राजा भी वैदिक धर्म के समर्थक थे। कीर्तिवर्मा का बदामीवाला गुप्त-लेख जो ५०० ई० का है. चालुक्यों को अप्रिक्टोम, वाजपेय, पौंडरीक, बहुसुवर्ण तथा अश्वमेध यशों का कर्ता वतलाता है। उत्तर में कुशान-वंश के दीर्घ कालीन शासन के कारण उसका महत्व कुछ कम हो गया था और बहुत दिनों तक लोगों ने उसकी उपेझाकी थी; किंतु तीसरी शताब्दी में मारशिव राजाओं और चौथी सदो में गुप्त राजाओं ने उसका पुनरुद्धार किया। ४ भारशिव राजाओं को 'दशाश्वमेशावम्तरनात्' कहा गया है और सपुद्र- गुप्त का यह वर्णन—'चिरोत्सनाश्वमेधाहती'—प्रसिद्ध ही है।

<sup>े</sup>ष्त्रलात्मखशिखि सहस्त्रदी प्यमानदशिदगंतः—'हर्षचिति', पृ० ७२ ेयस्मिश्च राजिन निरंतरैर्यूपनिकरैरं कुरितमिव कृतसुगेन दिङ मुख्य विसर्पिमिरध्वरणूमे पत्ताचितमिवकलिना—'हर्षचिति', पृ० १७५

कहते हैं कि बाख के संबंधियों के घरों में छोटे-छोटे कृष्ण-सार नाम के वकरों के इधर-उधर घूमने-फिरने से पशु-यज्ञों का होना सूचित होता था। मिएतारा नामक स्थान पर शिविर में हर्ष से मेंट करने के बाद महाकि वाख ने यायज्ञकों को अग्नि में वपट्कार करते हुए देखा था। माह्यसगर्स नियमपूर्वक वैदिक अग्निहोत्र का पालन करते थे। एक स्थान पर हमें यह वर्णन मिलता है कि अग्निहोत्र किया का धूस्र किलयुग के दोषों को हरण करता हुआ आकाश को प्रसन्न बना रहा था। ब्राह्म लोग नियमपूर्वक प्रातः तथा सायं दोनों समय संख्या भी करते थे। बाण के संबंधियों के यहां जो विद्यार्थी विद्ययभ्ययन करते थे. उनके संबंध में मिलता है कि वे संख्या-समय अपने आंत एवं चुद्ध वेदोपा-भ्वाय ( श्रोत्रिय ) में आज्ञा पाकर संख्या करते थे और जल्दी में प्रकों का उच्चारस करना भूल जाते थे।

प्रत्येक गृहस्य का कर्ताच्य था कि वह पंचयज्ञ. भूतयज्ञ. मनुष्ययक्च, पितृयज्ञ, देवयज्ञ तथा ब्रह्मयज्ञ करें। गौ तथा ब्राह्मणों की पूजा देवतात्रों की भाँति होती थी। किसी ब्राह्मण को दान देना चड़े पुण्य का काम सममा जाता था। ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें गाँव दान करना श्रयवा सोना. चाँदी गौ श्रादि उपहार रूप में देना उच्चकोटि का धार्मिक कार्य भाना जाता था। किंतु हम उसे स्वयं श्रयनी शक्ति-सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को दान देते हुए पाते हैं।

भारतवासी करोड़ों की संख्या में गंगाजी के मक्त थे। हैंन-

<sup>3</sup>क्रीडत्कृष्णसारस्थागशानप्रकृत्तिपशुवंधप्रवंधानि—हपँचरित ए० ७२ ४यशगत्रपनित्रपाणीप्रकीर्णवृद्धिष प्रोत्तेज्ञति जातवेदिवह्वीपि वपट-कुर्वति यायज्कजने—'हर्षचरित', पृ० १२५

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>म्मलसब्द्रश्रोत्रियानुमते गलद्मंगदंडकोद्रारिणि संध्या समन्धीर-यति—'इपेचरित', पृ० १११

रदत्याय मं यथा विद्य मानं हिजेन्य:- हिपैचरितां, पृट हर

सांग इस पवित्र नदी का उल्लेख इन शब्दों में कहता है, "जन-साधारण साहित्य में इस नदो को 'पुण्यज्ञ ल' कहता है। गंगाजी में एक बार स्नान करने से पापों का पूंज नष्ट हो जाना है। जो लोग इसमें डूबकर मर जाते हैं उनका स्वर्ग में आनंद के साय पुनर्जन्म होता है। जिस मृत व्यक्ति के फून इस नदो में प्रवा-हित किए जाते हैं, वह किसी बुरे स्थान में नहीं जाता, लहरें उठा कर तथा नदी को आंदालित करने से (हाय पैर मारने और जल को पीछे डकेलने से) मृत आत्मा मुक्त हो जाता है। ""

हर्ष के समय में बहुसंख्यक तीथरयान थे, जहां प्रतिवर्ष हजारों आदमी दशन करने जाते थे। गंगा तथा यमुना के संगम पर स्थित प्रयाग एक महत्वपूर्ण तीर्थश्यान था। वहां हजारों यात्री जाते थे। निह्यों के संगम पर एक पित्र भूमि थी, जिसे लोग महा-दान चेत्र कहते थे। वहां पर श्रीहर्ष प्रति पांचवें वर्ष दान-वितर्य करते थे इस तीर्थ स्थान में दान करना बड़े पुण्य का काम सममा जाता था। बहुत से व्यक्ति स्वर्ग-प्राप्ति की आशा से संगम के पित्र जल में मरन के लिए आते थे। गंगाहार शाधुनिक हरहार) में दूर-दूर के प्रदेशों से कई हजार आदमी गंगा में स्नान करने के लिए एकत्रित होते थे। धर्मात्मा राजाओं ने यहां पर पुण्यशालाणं बनवा दी थीं, जहां उन लोगों को मुक्त में स्वादिष्ट भोजन वाँटा जाता था, जिनके न कोई मित्र रहता था श्रीर न कोई संवधी। अधनेश्वर के पास स्थित कुरुत्तेत्र भी एक पवित्र स्थान सममा जाता था।

यहां पर संचेप में यह लिख देना उचित है कि उस समय अभी प्राचीन काल की भावि लोगों में प्रकृति के जद पदार्थों की

<sup>े</sup>वाटर्स, जिल्द, १, पृ० ३१६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, पृ० ३६४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ० ३२८

पूजा प्रचलित थी। पीपल तथा अन्य कितपय मृत पूजे जाते थे। इसी प्रकार और भी निर्जीय पदार्थों की पूजा की जाती थी। व्यवसायी लंग अपने रोजगार के श्रीजारों की पूजा करते थे। ऐसे पवित्र तालाव तथा निद्यां भी थीं जिनका लोग विशेष-रूप से सम्मान करते थे।

हमें यह भी समरण रखना चाहिए कि जैनियों तथा वौद्धों के श्राविरिक्त विभिन्न वर्ग के हिंदू पारत्राजक भिनान-मात्र से बीविका-निर्वाह करते हुए देश के विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते थे। उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं होती थी, जिसे वे श्रपनी कह सकते। वैद्यं महोद्यं के कथनानुसार "प्रव्रज्या के लिए प्राचीन काल से भारतीयों में एक तीन आकांचा थी। वास अपने प्रंथ में हिंदू संन्यासियों के श्रनेक वर्गों का उल्लेख करता है—उदा-अरुएणार्थ मस्करी, पाराशरी आदि । ये चपणक कहलाने वाले जैन भिद्ध यो तथा वौद्ध श्रमणों से भिन्न थे। हैनसांग अपने भ्रमण वृतांत में उनका वर्णन रोचक ढंग से करता है। राजा लोग उनके साथ बड़ा सम्मानपूर्छ व्यवहार करते थे। वे उन्हें दर शर में आने के लिए वाध्य नहीं कर सकते थे। 3 हां, इनना अवश्य था कि कभी-कभी दुष्ट लोग भी संन्यासियों में सम्मिलित हो जाते थे। सम्राट् हर्ष का दर्शन करने के लिए जानेवालों में वास पाराशरी तथा जैन एवं वौद्ध भिच्च श्रो—दोनों का वर्सन करता है। वह अपनी 'कादंबरी' में लिखता है कि शुक्रनास का दरवार, शाक्यमुनि के उपदेशों में पारंगत रक्तवस्वधारी पुरुषों

<sup>े</sup> अश्वत्यप्रभृतीतुपपादितपूजान् महावनस्पतीन् कृतप्रदक्षिणं वृद्धदे - 'कादंबरी'

वाटस, जिल्द १ पृ० १६१

वही, १० १६१

व्यक्षंचरित', पृ० ६७

से भरा हुआ था। राजा के अंतः पुर तक जाने वालों में विभिन्न संप्रशय की घुद्वा संन्यासिनी स्त्रियों का चल्लेख प्रथों में मिलता है। कादं बरी के भवन में उसकी सखी महाश्वेता को चंद्रापीड़ ने पित्राजिका स्त्रियों से घिरी हुई देखा था। यह परित्राजिद्राएं उद्राच्नमाला फेर रही थीं, उनके ललाटों पर भरम के चिह्न विद्यासान थे और वे गेठए रंग से रंगे हुए वस्त्र पहने थीं हे हिनसांग संन्यासियों के विभिन्न वर्गों और उनके विशेष प्रकार के बाह्य चिह्नों का उल्लेख करता है। उन वर्गों में से एक तो वे थे जो मोरपुच्छ धारम करते थे, दूसरे वे जो मुंडमाल धारम करते थे। इं निर्मांग की जीवनी में भी विभिन्न मतावलंबी परित्राजक संप्रदायों का वर्णन किया गया है। भारतीयों में यह विश्वास प्रवल था कि मानसिक शांति का एकमात्र उपाय संन्यास-प्रइष्ट ही है। प

श्रव हमें इस बात की विवेचना करनी चाहिए कि हर्ष के समय में देश के श्रंदर बौद्धधर्म की क्या श्रवस्था थी। सातवीं शताब्दी में बौद्धधर्म की श्रवस्था का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिनसांग का श्रास कुनांत एक श्रमूल्य साधन है। सारा देश विहारों तथा संघारामों से भरा हुशा था, दोनों साथ-ही साध श्रपना श्रस्तित्व रखते थे। वैद्य महोदय लिखते हैं कि 'जिस

भकादंबरी (रिहिंग), पृ० २१७

वदर्शं च धवलभस्मजलाटिकाभिः स्रज्ञमालिकापरिवर्तनप्रचलकरत-लाभिःध। द्वरागारूणांवराभिश्च परिवाजिकाभिः परिवेष्टिता—'कार्टन्द्वी', पृ० ३१३

वाटसँ, पृ० १४८

४ जीवनी , पृ० १६१-१६२

<sup>&</sup>quot;अविल मनोच्वरशमनकारण हि भगवती प्रवंच्या- 'हुर्वनरित',

समय एक इ.म उत्तर-परिचम किपशा या ककी रिस्तान में बौद्धधर्म के खितिरिक्त प्रायः और कोई धर्म प्रचित्तत नहीं था, विरुक्त उत्तर-पूर्व अर्थात् आसाम में हिंदू-धर्म के खितिरिक्त और कोई । में नहीं था, उस समय देश के शेष भागों में राजा खौर प्रजा दोनों वर्गों) में हिंदू और बौद्धधर्म दोनों के खनुयायी समान संस्था में थे।"

श्रीहर्ष श्रीर हेनसांग के समय में वौद्धधर्म यद्यपि श्रपनी अवनति पर था; तथापि महायान श्रौर हीनयान नामक **दो** प्रधान वेभागों के अतिरिक्त, उसके अंवर्गत उस समय भी अठारह तंप्रदाय वर्तमान थे । ज्ञात होता है कि जिस समय हैनसांग भारत में आया, उस समय यहां हीनयान की श्रपेत्ता महायान बौद्धधर्म का अधिक प्रचार था। हेनसांग के कथनानुसार हीन-अन मत के सिद्धांत तथा रीति-रिवाज उससे बहुत भिन्न थे। उसके समय में दोनों मठों के वीच जो विभिन्नता थी उसे उसने एक पद में सममाया है, किंतु वह पद घरपष्ट है। वाटर्स ने उस का जो अर्थ लगाया है, वह इस प्रकार है :- 'हीनयान संप्रदाय की—स्थिर खड़े रहने, इधर-उधर घूमने तथा शां विपूर्ण विचार करने की रीवियां महायान मतावलं नियों की समाधि वथा प्रज्ञा से अधिक भिन्न थां।" इसमे यह प्रकट होता है कि समाधि तथा प्रज्ञा महायान धर्म के विशेष चिह्न थे। किंतु इस कथन से हमें दोनों मतों के भेद को सममान में छाधिक सहायता नहीं मिलवी। वास्तव में इस्सिंग ने महायान की जो परिभाषा की है वह ऋधिक सरल है, यद्यपि वैज्ञानिक नहीं है। इत्सिग कहता है कि "जो बोधिसत्वों की पूजा करते हैं और महायान सूत्रों का पाठ करते हैं, वे महायानी कहे जाते हैं और जो ऐसा नहीं करते. वे हीनयानी कहलाते हैं। यमहायान धर्म की निम्नलिखित विशेष-

भवाटर्स, जिल्द १. पृ० १६४

<sup>°</sup>इल्जिंग,—'रिकार स स्राफ्त दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुमु',

षाएं थीं :--

(१) भक्ति—महायानियों के मतानुमार बुद्धों तथा बोधि-सत्वों की संख्या अगिएत थी और प्रत्येक का अपना अलग-अलग लोक था। बुद्ध तथा बोधिसत्वगण उपासना के उपशुक्त विषय थे। वे असंख्य उत्कृष्ट गुणों से विभूषित थे और इस बात के लिए उत्सुक थे कि मनुष्य इस संसार के दुखों से गुक्त हो जायाँ। वे उपासकों की पूजा-भक्ति से प्रसन्न होते थे। 'सद्धमेपुंडरीक' तथा अन्य ऐसे कितिपय प्रथों में गौतम को अविनाशी, सर्वशक्ति-मान् ईश्वर के रूप में वर्षान किया गया गया है। वे समय-समय पर मानव जाति का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। वोधिसत्वों ने निर्वाण (प्रवेश) अस्वीकार कर दिया, ताकि वे मनुष्यों की सहायता और अधिक कर सकें।

विहारों में बुद्धों तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थापिध थीं श्रीर श्रनेक प्रकार की जटिल कियाओं द्वारा उनकी पूजा की जावी थी।

(२) उनकी आध्यात्मिक उन्नित का चरम लक्ष्य भी भिन्न था। हीनयान मत के भिन्न 'अर्हत' होने की चेष्टा करते थे। अर्हत उस व्यक्ति को कहते थे, जो तृष्णाद्मन रूपी निर्वाण पद की प्राप्त कर लेता था; अर्थात् जो ध्यान तथा संन्यास द्वारा सब इच्छाओं का दमन कर लेता था। महायान-संप्रदाय के भिन्न भक्ति, सेवा तथा परोपकार द्वारा बुद्धों की पूर्णता को प्राप्त करने का प्रयन्न करते थे। कष्ट सहन द्वारा कर्म-बंधन से अपने की मुक्त कर लेने से ही उनका उद्देश्य सिद्ध हो जावा था। इस प्रयून में उनके संभवतः असंख्य जन्म व्यतीत हो जाते थे; किंतु प्रत्येक मनुष्य के लिए उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना संभव था। जो व्यक्ति

भूमिका, पू० १४-१५

तुरंव बोधिसत्त्र वन जावा था और फिर आगे चल कर कभी-न कभी बह दुद्ध अष्टश्य वन जावा था। वह बिवाह कर के गाएं। ध्य जीवन व्यतीत कर सकता था और सच बात तो यह है कि ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए उसे उत्साहित किया जाता था।

(३) महायान मत के नौद्धों ने शून्यवाद नामक दार्शनिक विद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके लिए संसार की सभी वस्तुएं वास्तव में असत हैं, उनकी कोई पारमार्थिक सत्ता नहीं है, यदापि इनका भान हमें होता है; किंतु यथार्थ में वे सभी शून्य हैं।

भक्ति को महत्व देने में, बुद्ध की कृष्ण की तरह परमात्म-स्वरूषः मानने तथा जीवों पर दया करने के सिद्धांत (ऋहिंसा) पर जोर देने के कारण महायान-धर्म की वुलना भागवत-धर्म के साथ की जा सकवी है। प्रवाद प्रचालेत है कि महायान-धर्म का द्भिशापक 'साध्यमिक सूत्र' तथा 'द्वादश-निकाय' का रचयिता नागार्जुन था। किंतु वास्तव में इस धर्म का उदय उक्त प्रथीं के रचना-फाल से बहुत पहले हुआ था । नागार्जुन ने स्वयं अपने प्रथों में ऐसे वहु संख्यक प्रथों का उल्लेख किया है जो महायान मत के थे। महायान-संप्रदाय के 'प्रज्ञापारिकता' सूत्रों का अनुवाद चीनी भाषा में दूसरी शता दी के उत्तराई में ही हुआ था। यह भी कहा जाता है कि महायान मत के सिद्धांत बुद्ध के गुप्त लपदेश थे।इन उपदेशों को बुद्ध ने अपने अंवरंग शिष्यों को दिया था। उनके निर्वाण प्राप्त कर लेने के पश्चात् उनके शिष्यों ने उन उपदेशों को एक व्यवस्थित रूप प्रदान किया । कुछ काल तकः यह उपदेश सुन सुनाकर गुरु -शिष्य-परंपरा में चलते रहे और बाद को वे लिपि-बद्ध कर डाले गए। किंतु नागार्जुन के जन्म के बहुत पहले ही महायान-मत पर सुव्यवस्थित प्रंय उपस्थित धे ।

<sup>ै</sup>पी० के० मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना पेंड दी फ्रार इंस्ट', १० ६१

महायान-संप्रदाय में प्रधानतः दो दल थे-माध्यमिक तथा योगाचार । प्रचलित जन-श्रुति के श्रतुसार नागाजून साहश्मिक दल का प्रविनिधि था। इत्सिंग अपने समय में बौद्धधर्म की अवस्था का वर्षन करता हुआ लिखता है, "तथा-कथिक महायान म के केवल दो भेद है-माध्यमिक और योगाचार । माध्यमिक दल का मत है कि साधारखतः जिसे हम अस्तित्व कहते हैं वह वास्तव में अस्तित्व का अभाव है , प्रत्येक वस्तु स्वप्न की भाँति केवल मिथ्या है। इसके विपरीत, रूसरे दल का कथन है कि वास्तव में वाहर कोई वस्तु नहीं है, सब ज्ञान मात्र है, सब वस्तुर्ऋों का अस्तिव हमारे मन ही में है। "" योगाचार को विज्ञानवाद भी कहते थे। इस दल का आधार-स्वरूप मूलग्रंथ आसंग का 'योगाचार-भूमिशास्त्र' है। जिस समय हैनसांग नालंदा विश्व-विद्यालय में ठेहरा था उस समय उसने इस प्रंथ पर वहां के& श्रम्यक् के व्याख्यानों की सुना था। श्रासंग तथा उसका छोडा भाई बसुबंधु पाँचवीं शवाब्दी में महायान दर्शन के महान श्राचार्य थे।

हम लिख चुके हैं कि हैनसांग के समय में महायान बौद्ध-यम हीनयान की अपेता देश में अधिक लोकप्रिय बन रहा था, यद्यपि उत्तरी भारत में हीनयान मत के अनुयायियों की संख्या अपेज्ञाकृत अधिक थी। इत्सिंग के समय में 'उत्तरी भारत तथा दिल्ली सागर के द्वीप के अमण, प्राय: हीनयान संप्रदाय के थे और चीन के अमण महायान मत के थे। अन्य स्थानों में कुछ एक को मानते थे और कुछ दूसरे को।" नालंदा विश्वविद्यालय में संभवत: महायान वौद्धधर्म के अध्ययन पर अधिक जोर दिया

१इ.सिंग, 'रेकार्ड ्स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन— तककुसु',भूमिका ४० १४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>इत्सिंग,'रिकार्ड ्स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु', भूमिका, प्र० १४

जाता था। हे तसांग से मिलने के उपरांत महाराज हर्ष ने स्वयं महायान बौद्धधर्म के योगाचार-संप्रदाय को आश्रय प्रदान किया था । ह्वेनसांग रायं योगाचार-संप्रदायका उत्साही अनुयायी था। देश्य के विभिन्न स्थानों में, भिन्त-भिन्न संप्रदायों के जो भिछ रहते थे, हो नसांग ने उनकी संख्या भी लिखी है। किंदु उन संख्याओं का विश्लेपण करने से इमें स्पष्टवया यह नहीं ज्ञात होता कि देश के किस्-किस भाग में महायान मत के लोग रहते थे और कहां-कहां हीनयान के अनुयायी निवास करते थे। किंतु ज्ञात होता है कि किपशा तथा उद्यान की- जो यथार्थ में में मुख्य भारत के श्रंतर्गत सम्मिलित नहीं थे-होड़कर उत्तरी भारत में गाजीपुर तक महायान मत के कट्टर अनुयायी अधिक नहीं थे। हैनसांग का कथन है कि मगध में महायान संप्रदाय के दस सहस्र भिन्न थे। महायानियों का दूखरा प्रधान केंद्रस्थान चड़ीसा था। पहां इस संप्रदाय के असंख्य श्रतुयायी रहते थे। नागार्जुन के निवास-स्थान दिच्छ कोशल में भा महायान-संप्रदाय के दस हजार भिद्ध मठों में रहते थे। पूर्वी भारत अर्थात् मगव के पूर्व-स्थित देश में हीनयान मत का प्रचार ऋधिक व्यापक था।

बौद्धधर्म के उपरोक्त दो बड़े-बड़े विभागों के अविरिक्त, हेनसांग जठारह ज्ञन्य प्रसिद्ध संप्रदायों का भी हल्लेख करवा है, जिनका प्राहुर्भाव सांप्रदायिक प्रविद्धंद्विता के ही कारण हुआ था। उनमें सबसे अधिक भाचीन स्थिवर संप्रदाय था। कहा जाता है कि पाली त्रिपिटक जो आजकल मौजूद हैं, लंका के स्थिवरों के धर्मशास्त्र हैं। लंका में स्थिवरों की प्रधानवा थी। हैंनसांग के समय में वहां वीस हजार भिज्ञ थे। द्रविड़ देश में भी इस संप्रदाय के बहु संख्यक अनुयायी थे। इसके अतिरक्त, गया, समवट, कलिंग, भड़ोंच वथा सुराष्ट्र में भी कुछ स्थिवर रहते थे। हेनसांग के दिए हुए विवरस्य का समर्थन डात्संग भी करता है। उसका कथन है कि स्थिवर-संप्रदाय के बौद्ध प्राय:

समस्त द्विाषी भारत में फैले हुए थे, मगध में स्थिवर मत का प्रचार था, सारा लंका उनके अधिकार में था, लाट तथा सिधु देश में भी इस संप्रदाय के कुछ खनुयायी थे। इसके ऋति रक्त पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ इस सप्रदाय के बौद्ध भी रहते थे। उत्तरी भारत के उत्तरो भाग में इस संप्रदाय ने लोग प्रायः नहीं थे। स्थविर संप्रदाय के तीन उपविभाग थे। दूसरा मुख्य संप्रदाय सर्वीस्तवादियों का था। इस संप्रदाय ने ञ्जनुयायी उत्तरी भारत में थे; क्योंकि उसका जन्म स्थान काश्मीर था। वहां से दूर-दूर तक उसका प्रचार हुआ। ह्विन शांग के समय में, उत्तरी भारत के अनेक स्थानों में-विशेष कर मँगेर में-इस संप्रदाय के अनुयायी थे। इस्सिंग बवलाता है कि मध्यदेश (उसके अनुसार मगध), में इसका सबसे अधिक प्रचार था और पायः समस्त उत्तरी भारतः (मध्यदेश के उत्तर का प्रदेश) इसू संप्रदाय वालों के अधिकार में था। किंतु ह्वेनसांग ने उत्तराप्य की अवस्था का जो वर्णन किया है उससे इस कथन के उत्तराई का ठीक-ठीक समर्थन नहीं प्रतीत होता। इत्संग ने स्वयं सारे भारत का भ्रमण नहीं किया; इसलिए संभवतः इस संबंध में उसका कथन ठीक नहीं है। सर्वोस्तिवाद दल के चार उपविभाग थे-(क) मूल सर्वोस्तिवाद दल (ख) धर्मगुप्त दल (ग) मही सासक दल तथा (घ) काश्यपीय दल।

दूसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय सिम्मितीय था। हैनसांग के समय में, उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में—श्रिहत्तत्र से लेकर कर्ण-सुवर्ण, लाट, मालव तथा सिंधु तक—उसका व्यापक प्रचार था। इस संबंध में इरिसंग होनसांग के कथन का प्रायः समर्थन करता है। वह कहता है कि सिंधु तथा लाट देश में सम्मितीय संप्रदाय

१ इत्सिंग, 'रिकार्ड स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुतु', साधारण प्रस्तावना, पृ० २४

के लोग श्राप्ती उम्रत अवस्या में थे। मगध में इस संप्रदाय का प्रचार था। दिल्ली भारत में भी इस संप्रदाय के कुछ लोग थे। पूर्वी भारत में अन्य संप्रदायों के साथ-साय इसका भी प्रचार था। यहां पर यह समरण रखना चाहिए कि हपे की वहन राज्यश्री बौद्धधर्म के इसी दल की श्रनुयायिनी थी। इसके भी चार उपविभाग थे। "

बौद्धधर्म का एक दूसरा प्रधान संप्रदाय महासंधिक था। इस दल की एक शाला लोकोत्तरवाद के नाम से प्रसिद्ध थी; लोकोत्तरवादियों का विश्वास था कि बुद्ध सांसारिक जाल में नहीं फँसे थे, विलक्ष वे इस लोक से वहुत ऊपर उठे हुए थे। होनसांग को कई सहस्र लोकोत्तरवादी बिमयन में मिले थे। हिस्मंग के समय में महासंधिक संप्रदाय का प्रचार मध्यदेश (मगध) में था। उत्तरापथ (मध्यदेश के छागे का भाग) तथा दिल्लापथ में इस संप्रदाय के कुछ छानुयायो थे। पूर्वी भारत में भी इसका खासा प्रचार था। इसके सात उपविभाग थे।

इत सभी संत्रदायों के पास त्रिपिटक के अलग-अलग संस्करम थे। उनके संयंथ में इतिसंग का कथन उल्लेखनीय है, "इन दलों के भेद तथा विनय की विभिन्नवाओं की सावधानी के साथ परीता करने पर हमें यह झात होता है कि उनका मतभेद अनेक वार्तों में है। जिस वात को एक दल में महत्व दिया जाता है यह दूसरे में महत्वपूर्ण नहीं सममी जाती और जो एक में विहित है वह दूसरे में निपिद्ध है।" आगे चल कर इतिसंग नेलेखंता है, "यह निहिचत नहीं किया गया है कि चारों दलों में

<sup>&#</sup>x27;इत्लिंग, 'रिकार्ड्' च श्राफ़ दि बुदिस्ट रेलिजन—तककुसु', साधा-रण प्रस्तावना, पृट २४

<sup>₹</sup>वधी, पृ> २३

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> इंखिंग, रिकार्ड स श्राकदि इदिस्ट रेलिजन—तककुनु,' १० १३

से किसे महायान के साथ सम्मिलित करना चाहिए और किसे हीनयान के साथ। " उसके इस कथन का अर्थ समफना आसान नहीं है; क्यों कि हम जानते हैं कि स्थिविर सिम्मितीय तथा सर्वास्तवादो हीनयान संप्रदाय के थे। ज्ञात होता है कि हिंदिगं के समय में विभिन्न संप्रदाय के लोग अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार होनयान अथवा महायान के मत के सिद्धांनों को मानते थे और उनक पुराने भेद अस्पष्ट हो गए थे। यहां पर यह लिखना उचित प्रतीत होता है कि यद्यपि वौद्ध वर्म अठारह पृथक् संप्रदायों में विभक्त माना जाता था; तथापि यह संख्या कदाचित् वास्तविक तथ्यों पर नहीं, वरन् संभवतः; जन-श्रुतियों के आधार पर अवलंबित थी। चीनी भाषा में ऐसे ग्रंथ बतर्मान थे, जो इिसंग के समय में प्रचलित १ मंप्रदायों का उल्लेख करते हैं। इतिसंग स्वयं उन ग्रंथों की ओर संकेत करता है। इन ग्रंथों में संप्रदायों की संख्या सर्वत्र अठारह नहीं दी गई है। इ

हेनसांग के समय में देश के अंदर भिज्ञ ओं की आवादी बहुत अधिक थी। डा॰ मुकर्जी ने उनकी कुछ संख्या दी है। रिस डेबिड ने सप्रदायों के अपर लिखे हुए अपने निबंध में भिज्ञ ओं की संख्या के संबंध में जो हिसाब लगाया है, उसी पर मुकर्जी की संख्या अवलंबित है। कुज मिलाकर दो लाख बारह हजार तीन सौ भिज्ञ थं। उडा॰ स्मिथ का कथन है कि भिज्ञ ओं

भइत्सिंग, 'रिकार्ड स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन तककुसु'. पृ० १४ रेड्डिसंग, 'रिकार्ड स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन—तककुसु, पृ० ६० (टिप्पणी)

त्र अठारह संपदायों के लिए 'जर्नल आफ दिः रायल एशियाटिक सोसाइटी,' १८६१ तथा १८६२ में प्रकाशित रिस डेविड के लेख भी द्रध्यक्ट हैं।

<sup>ं</sup> अमुकुर्जी 'हर्ष' पृ० १२७

की इतनी बड़ी संख्या राजकीय उदारता के प्रदर्शन के लिए प्रभूत अवसर प्रदान करवी थी।

💚 हर्ष तथा हैनसांग के समय में बौद्धधर्म अवनित पर था। बौद्धधर्म के अनेक महत्वपूर्ण वेंद्र. जो कभी बहुत उन्नत अवस्था में रह चुके थे, अब अपने पतन की अवस्था में थे। कपिलवस्तु देश में दस से अधिक नगर ऐसे थे जो बिल्कुन उजाइ हो गए थे। राजधानी स्वयं इस् प्रकार संपूर्णतः ध्वस्त हो चुकी थी कि उसका क्षेत्रफल निश्चय करना भी असंभव था। र कपिलवस्त देश में लगभग एक सहस्र बौद्धमठ पाए जातेथे। बुद्ध के परि-निर्वास का स्थान कुशोनगर भी नष्ट हो गया था, उसमें बहुत थोड़े से लोग रहते थे। नगर के अंदर के भाग विल्कुल उजा द ्रियाया था। <sup>3</sup> वैशाली देश में, जहां पहले कई सी मठ थे, अब केवल ठीन या चार मठ शेप बचे थे, जो अब नष्ट तथा उजाड़ हो गए थे और भिन्न बहुत थोड़े रह गए थे। उ वृज्जि देश का प्रधान नगर ध्वस्त हो गया था, दस देश में बौद्ध बहुत थोड़े थे। मगथ देश में, जो किसी समय बौद्धधर्म का केंद्र था, यदापि लोग बौद्धधर्म का आदर अव भी करते थे; किंतु वहां अब बहुत से देवसंदिर वन गए थे और विभिन्न संप्रदायों के अनुपायी बहुत अधिक संख्या में वर्तमान थे। पाटिलपुत्र में सैकड़ों मठों श्रीर मंदिरों के ध्वंसावशेष मौजूह थे । ध

<sup>े</sup>श्सियं, 'ग्रंली हिष्ट्री श्राफं इंडिया,' ए० ३५८ वाटमें, जिल्द २, ए० १

<sup>&</sup>lt;sup>:3</sup>वही, ए॰ २६

<sup>ें</sup>बही, पृ० ६३

<sup>&</sup>lt;sup>" ५</sup>वही, पृ० ८१

<sup>ं</sup> बही..पृ० ५७

<sup>े</sup>वही ।

यद्यपि बौद्धधर्म अवनति पर थाः तथापि देश में अब भी ति-लो-शिका, महाबोधि, मृगदाव तथा नालंदा आदि के मठ मौजूद थे। राजा की दानशीलवा ने इन मठों को संपन्न वन् दिया था। वे विद्वान श्रमणीं के वासस्थान थे। किंतु श्रमण लोगीं को प्रायः विलासमय जीवन का व्यसन हो गया था। मठों का जीवन द्यब सरल तथा पवित्र नहीं रह गया था। विनय के नियमों का पालन अब कड़ाई के साथ नहीं होता था। महाराज हर्ष के समकालोन पञ्जव राजा महेंद्रविक्रम वर्मा के 'मत्तविलास' नामक प्रहसन को पढ़ने से प्रतीत होता है कि बौद्ध-समाज में नैतिक त्राचरण भ्रष्टता का भी प्रवेश हो गया था। ऐसे श्रमणीं की कमी नहीं थी, जो विनय के नियमों का उल्लंघन कर गुप्त रूप से व्यभिचार तथा मिद्रा पान करते थे। मठों की अहुल संपत्ति ही इस नैविक पतन का कारण थी। इसके अविरिक्त, मीमांसकों के प्रवल आक्रमण से बौद्धधर्म की शक्ति बहुत कुछ चीए हो गई थी। अंतिम बात यह थी कि बौद्धधर्म हिंद्धमें में इतना मिला हुआ था कि साधारण लोग स्पष्ट रूप से दोनों के भेर को नहीं समम पाते थे। इसका खाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोग बौद्धधर्म को छोड़ कर हिंदुधर्म का आश्रय लेने लगे। हिंदू धर्म के वातावरण में अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता थी।

इसके श्रितिरिक्त हुष के समय में बौद्धधर्म लोगों को निष्क्रिय वन कर बैठे रहने का उपदेश भी देता था। प्राचीन भारत के इति अस में यह बात श्रिके वार देखी गई है कि श्रिपने श्रिहिंश सिद्धांत पर डटे रहने के कारण वौद्धधम ने कभी राज्य की रज्ञा के निमित्त लोगों का समुचित रूप से राजनीतिक कर्नाव्यपालन के लिए उत्साहित नहीं किया। जो लोग किसी सीमा तक माए-

१श्री गौरीशंकर द्वीराचंद श्लोमा मध्यकालीन 'भारतीय हंस्कृति',

भूमि की रत्ता के लिएं कटिबद्ध थे, उनकी सहातुभूति इस धर्म के साथ नहीं थी।

श्रीहर्प के समय में जैनधर्म की क्या श्रवस्था थी. इस संबंध भी दो-चार शब्द लिख देना उचित प्रतीत होता है। बौद्धधर्म की भांति जैनधर्म भी दो बड़े-बड़े संप्रदायों में विभक्त था—दिगंबर और खेतांबर। इन दोनों संप्रदायों के सिद्धांतों में श्रिधक श्रंतर नहीं था। दिगंबर संप्रदाय के जैनी इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि मोच सियों के लिए भी संभव है। दिगंबर जैनी वीर्थं करों की मृर्तियों को पूजते थे; किंतु खेतांबर जैनियों की भांति वे पुष्प, धूप तथा बस्न श्रादि का प्रयोग नहीं करते थे।

जैनम का कभी इतना अधिक व्यापक प्रचार नहीं हुआ, जितना कि वौद्धम का। हर्प के समय में उसका प्रचार उत्तरी भारत के कुछ स्थानों में ही परिमित था। हैनसांग अपने भ्रमण- मुतांत में एक स्थल पर श्वेतांवर संप्रदाय के जैनियों का एक विवरण देता है, जो बहुत मनोरंजक किंतु अस्पष्ट एवं असंतोष- प्रद है। वह लिखता है, "यह (श्वेतांवर) संप्रद्राय दिन-गन सदा अविराम रूप से वपस्या में लीन रहता है। यह मत अधिकांशतः वौद्धम शासों के सिद्धांतों से लिया गया है। इसके प्रवर्तक ने श्रेणियों का अनुसरण किया और साधारण विनय के निगम वनाए। वहे शिष्य भिन्न और छोटे श्रमण कहलाते हैं। उनके आवरण के नियम तथा कर्मकांड की क्रियाएँ वौद्ध परिपाटी के समान हैं; किंतु वे अपने सिर् के वाल छोटे रखते हैं। वे नंगे रहते हैं अथवा यदि वे वस धारण करते हैं तो उसकी विशेषता यह होतो है कि वह श्वेत रंग का होता है। इन विभिन्नताओं के कारण वे धीरे-चीरे (वौद्धों से) विक्कुल भिन्न हो गए हैं। वे

<sup>े</sup>श्री गौरीशंकर दीराचंद श्रोका 'मध्यकालीन भारतीय उस्कृति' २०१२

श्चपते देवगुरु' की मृर्तियों की माँवि वनवाने का साहस करते हैं। केवल वख का श्चंतर रहता है श्रीर वही उनका विशेष चिह्न होता है।""

वास बतलाता है कि सम्राट् हर्ष के दर्श में में बहुसंख्यक जैन च्रायक थे। दिवाकर मित्र के आश्रम में भी जैन भिन्नु थे हैं हैनसांग के कथनानुसार ज्ञात होता है कि जैनधर्म अभी तक कोई प्रसिद्ध धर्म नहीं हो सका था। उसके अनुयाया प्रधानतः पंजाब, बंगाल तथा द्विए के होटे-छोटे प्रदेशों ही में पाए जाते थे। पुंड्रबद्धन में दिगंबर निर्पर्थों की संख्या बहुन अधिक थी। समतट में भी दिगंबर भिन्नु बहुत थे। यह बात उल्लेखनीय है कि इस समय बंगाल में सभी प्रधान धर्मों के प्रतिनिधि उचित्त संख्या में वर्तमान थे। विभिन्न संप्रदायों के बौद्ध, जैन, शैव, वैष्णव तथा वैदिक धर्मानुयायी वहां रहते थे।

जैनधर्म ने दिल्ला में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी, यद्यीय वाह्मा धर्म के वेदिक तथा पौराणिक खंगों की उन्नति उसकी खपेत्ता कहीं खधिक हुई थी। ऐहोड़े लेख का लेखक रिवकीर्ति एक जैन था खौर पुलकेशी द्वितीय ने उसे खाश्रय प्रदान किया था। पुत्रकेशी के उत्तराधिकारियों ने जैनधर्म को खाश्रय एवं श्रोत्साहन दियाथा। कांची में ह्वेनमांग को बहुतंख्यक जैन-मंदिर देखने को मिले थे। इसके खितिरक्त, दिगंबर संप्रदाय के बहुत्संख्यक खनुयायी भी थे। किंतु पह्मव-राजा महेंद्रविक्रम वर्मा ने शैवधर्म को एक नवीन शक्ति प्रदान की थी। सुद्र दिच्छा में शैवधर्म ही प्रभावशाली था।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटर्स जिल्द १, पृ० २५१

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, जिल्द २, पृ० १८४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, पृ० १८७

<sup>&</sup>lt;sup>४</sup>वही, पृ० २२६

ब्राह्म ए-धर्म, बौद्ध-धर्म तथा जैन-धर्म वीनों मृति-पूजा तथा श्रंघविश्वास में पूर्णवया निमम थे। इस समये भारत में हजारों मंदिर तथा विहार थे श्रीर उनमें हजारों देवी-देवतास्रों, ु बुद्धों, वोधिसत्वों तथा तीर्थं करों की पूजा होती थी। वे अलौकिक शांक से संपन्न माने जाते थे। लोगों का विश्वाम था कि बुद्ध के शरीरावयव में अद्भुत शक्ति है । चीनी यात्री हेनसांग इस अलौकिक शक्ति की बहु बंख्यक कथाओं का वर्णन करता है। हम पहले ही लिख चुके हैं कि धार्मिक सहिए गुता का भाव सब जगह नहीं फैला था। महाराज हर्ष ने स्वयं सांप्रवायिक वैमनस्य का परिचय दिया था। पल्लव-राजा महेंद्रविक्रम जैनियों को उत्नीड़ित करता था और शशांक वो धर्माधता का मानो अववार ही था। सत्र बार्जी पर विचार करते हुए हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि देश की धार्मिक अवस्था अन्जी नहीं थी। धार्मिक पर्वातरों में सुधार की अनिवार्य आवश्यकता थी। इस आवश्यकता ने ही कुमारिल भट्ट तथा शंकराचार्य जैसे लेगों को उत्पन्न किया। उन्होंने बौद्धधर्न का वा एक प्रकार से सर्वनाश ही कर दिया श्रीर बाह्मए के अंदर जो श्रावर्क्नाएं भर गई थीं, उन्हें भी वड़ी सावधानी के साथ साफ किया।

## चतुर्दश भ्रम्याय शिक्षा श्रीर साहित्य

हर्षकालीन भारत में विशेषकर ब्राह्मणों तथा श्रमणों में, शिचार का प्रायः पर्याप्त प्रचार था। यद्यपि यह बतलाना संभव नहीं है कि साधारण लोग शिचा से कितना लाभ उठाते थे और देश में कितने प्रतिशत लोग साचर अथवा शिचित थे; किंतु एतत्संबंधी जो ऐतिहासिक सामित्रयां उपलब्ध हैं, उनके आधार पर हम उस काल की शिचा-प्रणाली तथा पाठ्य-विषयों का खासा अच्छा विवरण दे सकते हैं।

देश में बहुसंख्यक शित्तण-संस्थाएं थीं, जिन्हें 'गुरुकु न' कहते थे। इन शित्तालयों में आचार्य तथा उपाध्याय अपने शिष्यों को वेद और शख पढ़ाते थे। उपनयन संस्कार के उपरांत, दिक किसी गुरुकुत में प्रवेश करता था। वहां बड़े-बड़े उपाध्याय ब्रहा-चारियों को वेद और वेदांगों की शित्ता देते थे। वाए अपने गुरुगृह से चौरह वर्ष की अवस्था में स्नावक होकर लौटा था। 'गुरुकुत में ब्राए ने अपनी शाखा के वेद में अवश्य ही गृति प्राप्त कर ली होगी। वहां से लौटने के बाद, विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक, उस के अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक अध्ययन का कम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सहत विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति सम अवाध गृति सम अवाध गृति से जारी था। विवाह के समय तक सम अवाध गृति सम अवाध गृ

<sup>े</sup>सति च श्रविच्छित्रविद्याप्रसंगे—'हर्पंचरित', पृ० ३६

उ सम्यक् पठितः सांगो वेदः श्रुतानि च यथाशक्ति शास्त्राणि— 'इर्दचरित', पृ० १२३

समय तक नहीं ठहरा था; क्योंकि वहां से लौटने के समय उसकी अवस्था पूरे चौदह वर्ष को भी नहीं हुई थी। यदि हम मान लें कि उसका उपनयन संस्कार आठ वर्ष की अवस्था में संपादित हुआ; फिर भी उसका अध्ययन काल ६ वर्ष से अधिक का नहीं ठहरता। समस्त धर्मशाक्षों का अध्ययन करने के लिए कदाचित् यह स्वत्प काल पर्याप्त नहीं था और इसीलिए जैसा कि वह स्वयं स्वीकार करता है, समावत्तीन के परचात् विवाह के समय तक उसने अपना विद्याध्ययन 'अविच्छिन्न' हप से जारी रक्खा था। अनेक गुठकुलों में, जहां विमल विद्या का प्रकाश था, वह सेवा और मक्ति के भाव से जाकर रहा था।

प्रीतिकृट गाँव में, जहां वाख रहता था, वात्सायन गोत्र के बहुसंख्यक ब्राह्मण निवास करते थे। उनके घर गुरुकुल-स्वरूप के। वहाँ वेदों तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। ये घर छोटे-छोटे ब्रह्मचारियों से भरे रहते थे, जो 'यहां से आक घत होकर' वहां आते थे। उन्हें ब्राह्मण गृहपति नियमित रूप से वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, भीमांसा आदि की शिक्षा देते थे। वहां निरंतर वेदों का पाठ होता था, यहां की अभि जलती रहती थी, अग्निहोत्र की कियाएं होती रहती थीं खीर विश्वदेव को विल दो जाती थी, विधिपूर्वक यहां संरादित

९ गर्भाष्टनेच्दे कुर्वीत ब्रह्मणस्योगानयनं - मनु । २ ३६

<sup>े</sup> बाण जब देश-श्रमण करके लौटा, तब उसने अपने संबंधियों के रहीं में आनंदपूर्वक समय व्यतीत किया। उन रहीं का वर्णन े करता हुआ वह जिखता है, 'शुक्र सारिवारच्या ध्ययनदीयमानों पाध्यायविश्रांतिसुर्खानिसात्त्व्ववीतपोवनानि बांधवानां भदनानि अमनं सुखमितिष्ठन'—'हर्पचरित' फु०, पृ० ७२ अर्थात् वह आनंदपूर्वक अपने बांचवों के घर धूमा करता था। वे घर मानो साझात् वेदी के तपोवन थे, जहां अध्यायक्याण् (दिनांत में) परिश्रम करके विश्राम करते, जब कि तोते तथा भैने अपना पाठ आरंभ करते थे।

होते थे और ब्राह्मणं ['उपाध्याय' ब्रह्मचारियों को पढ़ाने में संलग्न गहते थे। 9

हुष के दरबार से अपने गाँव को लौटने के बाद जब उसके भाई-बंधु उसका स्वागत करने के लिए आए, तब बाए ने उन से पूछा कि क्या व्याकरण के व्याख्यान-मंडल अब भी वर्त मान हैं ? क्या वही पुरानी प्रमाफ-गंष्ठी (तकेशास्त्र के अध्ययन करने का समाज) अब भी मौजूद है ? क्या मीमांता (ब्रह्म-निद्शीन अथवा वेदांत ) में पहले की माँति 'रस' (आनंद ) लिया जाना है ? क्या सदुक्ति रूपी सुधा वर्षा करने वाले नए-नए काव्यों की चर्चा अब भी होती है अ ? इन प्रश्नों से यह बात स्पाट है कि ब्रह्मचारियों को विविध विषयों की शिचा दी जानी थी। इसके अविश्वित वे अनेक प्रकार के यहां की संपादन-विधि भी सीखते थे और इस तरह वे विविध रहों की कियाओं के हान को सुरित्वत रखने तथा अगली पीढ़ियों में उसका संचार करने में सहायक होते थे।

वास के गाँव की भाँनि ब्राह्म हों की बस्तियां भी देश में बहुत रही होंगी। इ के अतिरिक्त बहुत सी परिषदें अथना गोष्ठियां थीं, जो अमूल्य वाद-विवाद में संलग्न रहती थीं। ये गोष्ठियां चिरकाल से प्रचलित संस्थाएं थीं। उनका उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है। ये विद्वानों की सभाएं थी। संभव हो सकता है कि यहां विविध विद्याओं में अपनी विद्वता का संतोष-जनक प्रमास देकर विद्वान लोग उपाधियां प्राप्त करते रहे हों।

<sup>े</sup>कित्तान्येव ... व्याकर्णे व्याख्यानमंडलानि सैतव पुरातनी प्रमाण गोष्ठी ... स एव ... मीमांसायामितरसः कचित्त एवाभिनवसुभाषितसुधाविष्रणः काव्यालापाः—'हर्षविरित', पृ० १३०

<sup>ै</sup>श्राह्मणाधिवासः—'हर्षचरित', पृ० १२६ अमहाहालाप गंभीराः—

वाण के चारों भाइयों—गण्णपित, श्रंधिपित, तारापित तथा रयामल की योग्यता एवं विद्वत्ता से हम यह श्रमुमान कर सकते हैं कि उस काल के बाहाण-श्रध्यापकों का पांडित्य कितना प्रगाढ़ होता था। वे प्रसन्न वृत्ति वाले, सुशिचित, गुरुपद्धारी, न्याय के झाता, योग्यतापूण पंथों का प्रगाढ़ श्रध्ययन करने वाले; इस लोक की माति व्याकरणशास्त्र में भी 'साधु' संझा को पाप्त करने वाले (लोक में सब लोग उन्हें साधु साधु करते थे श्रीर व्याकरण में वे साधु श्रधीत् सुसंग्कृत शब्दों का प्रयोग करते थे), प्राचीन काल क सभी राजाओं श्रीर मुनियों के चित्र से श्रीमझ समस्त पुराण, इतिहास तथा महाभारत से पिरिचित, बड़े विद्वान तथा महाकवि, महापुरुषों की कथाएं सुनने के लिए उत्सुक, तथा सुभाषित पदों के श्रवण से प्राप्त होने वाले रस के प्लासे थे। इस पद में श्लेपात्मक शब्दों के प्रयोग-द्वारा

भप्रसन्न ग्रुचयो ग्रहीतवात्रया कृतगुरुपदन्यासा न्यायवेदिनः सुकृत-संग्रहाभ्यासगुरवोलक्यासाधुशब्दा लोक इव व्याकरणेऽपि सकलपुराण राजपिचरिताभिन्नः महाभारतभावितात्मनो विदितसकलेतिहासा महा-विद्वांसो महाकवयो भटापुरुपवृत्तांतक्कत्र्रिलनः सुभापितश्रवण्रसायना-वितृष्णाः ।—'इर्पचरित', पृ० १३३

<sup>(</sup>१) प्रमन्नवृत्तयः = प्रमन्ना गुद्धा गुोद्ध च वृत्तिवर्तनं स्त्रविवरणं च। ग्रार्थात् गुद्ध ग्राचरणं के ग्रायचा वृत्ति = स्त्रविवरणं के ग्रंथ को ग्राव्छी तरह से सममने वाले । (२) ग्रीतवावया = ग्रीतमाहतं ज्ञातार्थं च वावयं विवरणं वार्त्तिकं च यत् गरणात् कात्यायनो वार्तिकं ककार उच्यते। ग्रार्थात् को कात्यायन कृत वार्त्तिकं में पारंगत भे अथवा जो ग्रच्छे ग्रच्छे वावयों का ग्रादर करते थे। (३) कृतगुरुपदन्यासः = कृतोगुरुणां संग्रीति पदे स्थाने न्यासः स्थितिया। ग्रार्थात् को गुरु या ग्राचार्यं के पद को धारण करने वाले-थे ग्रथवा कृतो ग्रम्यस्तोगुरुदे दुर्गेदशब्दे न्यासो वृत्तिः विवरणं येः, ग्रभीत् दुर्गेध शब्दों का विश्लेपणं करने में ग्रम्यस्त थे। (४) त्यायवेदिनः =

प्रंथ की क्षोर संकेत किया। बागा के उद्भट विद्वान भातृगण अपने विद्यार्थियों को ये प्रंथ अवश्य पढ़ाते रहे होंगे।

हेनसांग ने भी अपने मंथ सि-यू की में तरहालीन प्रचलित शिल्ञा-प्रणाली का उल्लेख किया है। बच्चों की शिल्ला 'सिद्धम् चंग' से प्रागंभ होती थी। यह उनकी प्राइमर थी। इसके प्रथम अध्याय के ऊपर 'सिद्धम्' लिखा रहता था। इसीसे इस पुस्तक का यह नाम पड़ा। सिद्धम् लिखने का श्रामिप्राय यह था कि पढ़नेवाले को सिद्धि अथवा सफलता प्राप्त हो। इसमें संदेह नहीं है कि बौद्ध तथा बौद्धेतर धर्मानुयायियों के लिए वर्ण परिचय-संबंधी ऐसी अनेक पुस्तकें भारत में प्रचलित थीं। 'सिद्धम्' को समाप्त कर लेने पर, बालक को सात वर्ष की अवस्था में पंच-विद्याओं के शाखों की पढ़ाई प्रारंभ कराई जाती थी। इन पाँचों विद्याओं के नाम येथे—(१) शब्द-विद्या—जिसे प्रायः व्याकरण कहा जाता था (२) शिल्पस्थान-विद्या अर्थात् वह विद्या जिस

जो न्यायशास्त्र के शाता थे अथवा जिन्हें न्याय विचार का ज्ञान था। (१) सुकृतसंग्रहाभ्यासगुरुवः चसुकृतं पुण्यं सुष्ठुविहितं च संग्रहः संच यो व्याकरणे व्याडिकृतो ग्रंथरच। गुरुवः महंति उपाध्या यारच। अर्थात् जो पुण्य कर्मों के समूह का अनुष्ठान करने के बङ्प्पन को प्राप्त कर चुके थे अथवा जो व्याडिकृत 'संग्रह' नामक प्रथ के अध्यापक थे।

मेरी सम्मित में 'प्रसन्नवृत्तयः' पद का वृत्ति शब्द, जयादित्य-वामन रिवत 'वृत्तिस्त्र' नामक ग्रंथ को — जिसे साधारणतः 'काशिका' कहते हैं. स्वित करता है। चीनी यात्रीं हिला 'वृत्तिस्त्र' का उल्लेख करता है—देखिए, तककुस् द्वारा संगादित हिलग का 'रिकार्ड' स्कू आफ बुद्धिस्ट रेलिजन'—१० १७६। जयादित्य की मृत्यु ६६१-६२ ई॰ में हुई थो। श्रातः उसने अपने ध्य को हुष के शासन-काल में श्रवश्य ही रचा होगा श्रीर संभव है कि वास्त्र इस ग्रंथ से परिचित रहा हो। इसी तरह संभव है कि 'गृहीतवाक्य' पद के 'वाक्य' शब्द से भन् हिर-रिचत वाक्यप्रदीत ग्रंथ का श्रमिष्त्र हो।

से नाना प्रकार के शिल्पों तथा कलात्रों की शिचा मिलती थी। (३) चिकित्सा-विद्या (४) हेतु-विद्या (न्याय अथवा तर्क ) तथा अध्यातम-विद्या ( श्रात्म-विषयक विद्या श्रथवा दशैन शाहा )। हैनसांग का यह भी कथन है कि ब्राह्मए लोग चारों वेदों का श्रध्ययन करते थे। वेदों के शित्तकों के लिये यह श्रावश्यक था कि उन्हें स्वयं चारों वेदों का सम्यक् ज्ञान हो श्रीर वे नन हे सूक्ष्म तत्वों को पूर्णतया सममते हों।

हो नसांग के इस विवरस का समर्थन इत्सिंग भी करता है, जिसमें उसके कुछ समय बाद (६७३ से ६८८ के दर्मियान) भारत तथा अन्य बौद्ध देशों का भ्रमण किया। वह लिखता है कि वच्चों की शिचा का आरंभ 'सिद्धिरस्तु' नामक पुस्तक से ्रिजोवा था। उसका कथन है कि इसमें वर्णमाला के ४६ अन्नर वधा स्वरों श्रीर व्यंजनों की दस हजार से भी श्रधिक मात्राएं होती थीं। ये सब ३०० श्लोकों में विन्यस्त थे। 'सिद्धिरस्तु' पुरतक को बच्चे ६ वर्ष की अवस्या में प्रारंभ करते थे और उसे ६ महीने में समाप्त करते थे। इस पुस्तक को पढ़ने के पश्चात् इच्चे व्याकरण की पढ़ाई प्रारंभ करते थे। शिचा के पाठ्य-क्रम में ब्याकरण को प्रधान स्थान दिया गया था। पाणिनि का ठ्या-करण ही सारे देश में सबसे अधिक प्रचलित था। व्याकः स की पढ़ाई पाणिनि की अष्टाष्यायी से आठ वर्ष की अवस्था से हारू होती थी, जिसे बच्चे बाठ महीने में कंठ कर लेते थे। अध्या-ध्यायी को समाप्त करने के बाद वे 'धातुपाठ' प्रारंभ करते थे। इसके समाप्त होने पर ब्रह्मचारीगण द्स वर्ष की अवस्था में वोन 'खिलों' का अध्ययन शुरू करते थे, उसमें अप्टघातु, मंह तया उसादि सम्मिलित थे। अष्टषातु में सुवंत, तिङंत तथा इस

वाटर्स, जिल्द १, ए० १५५.

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वर्श, ष्ठ० १५३

लकारों का, मुंड में प्रत्ययों के योग से शब्द-निर्माण का तथा उसादि के प्रत्यय के योग से शब्द-गठन-संबंधी कुछ विशेष विधियों का वर्सन रहता था।

व्याकरण के प्रारंभिक पाठ्य कम की अंतिम पुस्तक जया-दित्य वामन को काशि काभृति था। यह पाणिनि की अन्टाध्यायी पर एक टीका है। काशिका बुत्ति का अध्ययन । ५ वर्ष की अव-स्था में प्रारंभ किया जाता था और उसे पूर्ण रूप से अध्ययन करने में तीन वर्ष तक खूब परिश्रम करना पड़ता था। इत्सिग का कथन है कि चीन से जो कोई भी अध्ययन करने के लिए भारत ज्ञाता था, उसके लिए काशिका-दुत्ति की पूर्ण ज्ञाभिज्ञता प्राप्त करना त्र्यनिवार्य था। इसके विना उसका सारा परिश्रम निरर्थक था। व्याकरण की अन्य पुस्तकों के साथ, जिनकाः उल्लेख ऊपर किया गया है, यह मंथ भी कंठाम्र किया जाता था। काशिका-वृत्ति में पूर्ण गति हो जाने के बाद, विद्यार्थी को गद्य श्रौर पद्य रचना को कला सीखनी होती थी। सुंदर गद्य श्रौर पद्य के नमूनों में इत्सिंग आयूंमर की 'जातक-माला' तथा नागार्जुन के 'सुहले जेख' का उल्लेख करता है। इस प्रकार प्रारंभिक शिचा के समाप्त होने पर विद्यार्थी गए पंचिवद्या-संवंघो उच्च शिज्ञा प्रहरा करना आरंभ करते थे। वे हेतु-विद्यातथा वसुवंघु रचित 'अभिधर्मकोष' के अध्ययन में लग जाते थे। 'अभिधर्मकोष' सर्वास्तिवाद नामक वौद्ध-दर्शन का एक ग्रंथ है। 'ऋभिधर्मकोष' के अतिरिक्त विद्यार्थी नागार्जुन-कृत 'न्यायद्वार' तारकशास्त्र के' अध्ययन द्वारा ठीक तौर पर अनुमान करना सीखते थे। उसके उपरांत वे किसी विषय के विशेषज्ञ वनने के योग्य समर्भे जाते थे। ने या तो नालंदा के संघाराम में अथवा वलभी में दो-तीन वर्ष रहकर विशेषझ वनते थे। नालंदा तथा वलभी शिचा के दो महान केंद्र थे। जिन विषयों की विशेष ऋभिज्ञता प्राप्त की 🥆 जाती थी, उनमें से एक ब्याकरण था। इस विषय का प्रथम उच्च

ग्रंथ चूिखं, अर्थात् पतंजिति का महाभाष्य था। यह तीन साल में समाप्त होता था इसके परचात् प्रसिद्ध किन एवं दार्शनिक भर्नेहरि द्वारा रचित 'भर्नेहरिशास्त्र' तथा 'वाक्यपदीयं' नामक दा ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ताथा 'भर्नेहरिशास्त्र' उक्त महा-भाष्य पर एक टीका ग्रंथ था। खंत में पेइ-न (संभवतः संग्कृत वेड़ावृत्ति) का अध्ययन किया जाता था। इस मूलग्रंथ की रचना भर्नेहरि ने ३००० रत्नोकों में की थी। उनके समकातीन धर्म-पाल ने उस पर १४००० रत्नोकों में एक टीका लिखी।

यह शिचा-क्रम प्रत्येक विद्यार्थी के लिए नहीं था, बल्कि केवल उन्हीं लोगों के लिए था जो पूर्ण पडित वनना चाहते थे किंतु ऐसे भी लोग थे जिनको उक्त विषयों की इतनी शिचा की आवश्यकता नहीं थी, ने कुछ श्रीर व्यावहारिक तथा श्रीदीगिक जिनेकी शिक्ता प्रप्त करना चाहते थे। उदाहरणार्थ, वैश्य जाति के युवक जिनके जोवन का प्रधान व्यवसाय वाांसच्य करना था बार्ती श्रीर संभवतः शिल्पशास्त्र का श्रध्ययन करते थे। इतिय लोंग धनुविद्या सीखते तथा अर्थशास पढ्ते थे। अर्थशास राज-नीति के सिदांतों का ज्ञान करावा था। राजकुमारों की वड़ी सावधानी के साथ तत्कालीन कला और विज्ञान की शिचा दी जाती थी। बास अपनी 'कादंबरी' में चंद्रापीड़ की शिहा का बड़ा ही मनोरंजक विवरण देना है। वह लिखता है कि वह (चंद्रापीड ) पद, वाक्य, प्रमाग, धर्मशास्त्र, राजनीति तथा व्यायाम-विषय में; चाप, चक्र, चर्म-कृपास, शक्ति, सोमर, परशु, ंदा आदि सभी प्रकार के अख-शस्त्रों में; रथ चलाने, हाथी श्रीर घोड़े पर सवार होने में; वीगा, वेगा, मुरज, कांस्यवाल, दर्र पुट आदि वाजाओं में; भरत आदि के रचे हुए नृत्यशास्त्रों में; नाग्द आदि की संगीत-विद्या में; गज-शिह्या में; घोड़े की

<sup>ै</sup>इत्सिंग, १ रिकार्ड स ग्राफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन, तक्क्सूर, पृठ

श्रवस्था पहचानने में; पुरुषों के लक्षण पहचानने में; चित्र-कला एवं लक्षण-कला में; प्रथ-रचना की कला में; सब प्रकार के जुवे खेलने में; पित्रणों की बोली पहचानने में; क्योतिष विद्या में; रतों की परीचा करने में; बढ़ई के काम में; हाथी हाँत पर की करने में; वास्तु-विद्या ( गृह-निर्माण विद्या ) में; वैद्यकशास्त्र में; गंत्रों के प्रयोग में; विष के प्रभाव को नष्ट करने में; सुरंग भेद करने में; तैरने, कूदने तथा चढ़ने में; रितशास्त्र और इंद्रजाल. में; कथा, नाटक, आख्यायिका तथा काव्य में; महाभारत, पुराण, इित्हास तथा रामायण में; सब प्रकार की लिपियों और सभी देशों की भाषाओं में; सब संज्ञा (इशारे) में; सब शिह में छंदशास्त्र तथा विशेष प्रकार की खन्य कलाओं में परम दुशल था।

यद्यपि यह वात बिल्कुल स्पष्ट है कि वास का उपरेक्ति वर्णन अतिरंजित तथा अत्युक्तिपूर्ण है; तथापि उक्त पद से इस बात का आभास अवश्य मिलता है कि उस समय के राजकुमार कितना अधिक और कितने विषयों का ज्ञान प्राप्त करते थे। इसके अविरिक्त हमें यह भी ज्ञात होता है कि ज्ञान का चेत्र कितना अधिक विस्तृत था और कितने प्रकार की विद्याएं तथा यांत्रिक कताएं देश में प्रचलित थीं। जिस समाज में ज्ञान का इतना अधिक प्रसार था, वह निस्संदेह सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च शिखर पर आरूद रहा होगा। किंतु हमें यह समराम रखना चाहिए कि यह अवस्था विशेषतः कुलीन समाज की ही थी। कुलीन समाज तथा मध्यश्रेषी के प्रतिष्ठित समाज की संस्कृति काकी उन्नत थी; किंतु साधारण जन-समुदाय सांस्कृतिक उन्नति की प्रारंभिक अवस्था से आगे नहीं यदा था।

वरवालीन बौद्ध शिक्ता-प्रखाली की विशेषता यह थी कि मठ

१ फादंबरी१, ए० १२६

श्रीर वहार शिचा के केंद्र बन गए थे। ये वास्तव में बौद्धों के विश्वविद्यालय थे। वहां संघ के सदस्यों को उच्च कोटि की शिचा दी जाता थी। संघ के बाहर के लोग भी जो अपने पराने ्यर्म का ही अनुसरण करते थे, यहां आकर पढ़ते थे। हिन्सांग ने स्वयं कुछ मठों में कुछ काल वक ठहर कर ऐसे प्रकांड विद्वानों के चरणों पर बैठकर विद्यध्ययन किया था, जिनकी ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी। काश्मीर की राजधानी में एक प्रसिद्ध मठ था। उस मठ के प्रधान पुरोहित ने, जो बुद्धावस्था को प्राप्त था, हेनसांग को अन्य वातों के आतरिक्त की पशास्त्र तथा हेतु-विद्या का ज्ञान कराया। काश्मीर के विभिन्न बौद्धमठों में कुल मिला कर दो वर्ष तक रह कर उसने सूत्रों तथा शास्त्रों का ऋष्य-यन किया। जलधर राज्य के नगरधर मठ में रुक कर उसने ें र मास तक सर्वास्तिवाद मत के दार्शनिक ग्रंथ प्रकरण-पाद-विभाषा शास्त्र' का अध्ययन किया । श्रुष्ट देश के एक मठ में संपूर्ण वर्षाऋतु तथा आधी वसंत ऋतु तक ठहर कर उसने प्रसिद्ध पुरोहित जयगुप्त से कुछ अध्ययन किया। इस देश के मठों में रहनेयाले दीनयान मन के भिद्ध इतने विद्वान् होते धे कि अन्य देशों के अभए उनके पास शंका-समाधान करने तथा अपनी कठिनाइयों को हल कराने के लिए आया करते थे। मितपुर में उसने एक मठ में चार महीने तक रह कर मित्रसेन से ज्ञान-प्रस्थान शास्त्र का श्रध्ययन किया, के जिसमें सर्वोस्तिवा-दियों के दार्शनिक विचार थे। कान्यकुष्टन के भद्र नामक विहार में उसने वीन महीने तक वीनों पिटकों के आचार्य बोर्यसेन से

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जीवनी पृठ **७**०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, ७६

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>वही, ७६

<sup>&</sup>lt;sup>'४</sup>वही, =१

पढ़ा। हिरएय अर्थात् मुँगेर देश के एक मठ में वह एक वर्षे ठहरा। वहां उसने विभाषा तथा वसुबंधु के मित्र संघमद्र द्वारा रचित न्याय-अनुसार शास्त्र नामक दो प्रंथों का अध्ययन किया। बंगाल के पुंडूवर्द्धन तथा कर्षे-सुवर्षे नामक देशों में ऐसे अनेक मठ थे, जो अपनी विद्या एवं विद्वत्समाज के लिए प्रसिद्ध थे।

विद्या का एक और विशेष केंद्र था, जो न केंवल इसी देश के चारों कोनों तक प्रसिद्ध था, बिलक विदेशों में भी उसकी ख्याति फैली थी। यह नालंदा का विश्वविद्यालय था, जिसकी महानता, उदारता तथा विद्वानों की संख्या एवं ख्याति के सामने देश की अन्य सभी शिक्षण-संस्थाएं तुच्छ थीं। यहां के विशाल कचों में भाँति-भाँति के दार्शनिक तथा अन्य विषयों का अध्ययन-अध्यापन होता था। यह वास्तव में एक विश्वभारती थी, जहीं से सारे देश में संस्कृति फैलती थी। नालंदा के स्नातकों का देश के प्रत्येक भाग में आदर होता था। सव लोग उन्हें विद्वान मानते थे और चारों और उनकी ख्याति रहती थी। नालंदा का नाम ही उत्कालीन विद्या के सर्वोच्य एवं सर्वोक्तम गुणों का पर्यायव।ची सममा जाता था।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस समय हुई थी, यह विषय विवाद अस्त है। ह्वेनसांग के समय में नालंदा केवल मठों का एक समृह था, जो ६ क्रमानुगत राजाओं द्वारा वनवाया गया था। इन ६ राजाओं में पहिला शकादित्य था। उसने वौद्धधर्म के 'त्रिरत्नों' के प्रति वड़ी भारी श्रद्धा रखकर एक मठ वनवाया। कि इम जानते हैं कि महेंद्रादित्य कुमार गुप्त प्रथम (४१ ४-४ ४ ई०) की उपाधि थी खार महेंद्र तथा शक दोनों का द्यर्थ एक है। खत: संभव है—जैसा कि फादर हेरास ने सिद्ध करने की चेट्टा

<sup>°</sup>জীবনী, দূ০ দ্ৰম্ব

की है कि उक्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने ही की थी। किंतु फ़ादर हैरास शकादित्य के अन्य उत्तराधिकारियों के संबंध में — जिन्होंने नालंदा में मठ वन-आए--जिस परिखाम पर पहुँचे हैं, वह विल्कुल अत्राह्य प्रतीत होता है। अदि शंकादित्य और कुमारगुप्त प्रथम दोनों एक ही व्यक्ति हैं, तब तो हमारी समम में यह बात आ जाती है कि चीनी यात्री फ़ाह्यान-जिसने ३६६ श्रीर ४१४ ई० के बीच भारत में भ्रमण किया-नालंदा के विषय में क्यों चुप है। शक्रादित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बुद्धगुष्त ने अपने पिता के सुकार्य को जारो रक्बा और नालंदा में एक दूसरा मठ वनवाया। मालूम होता है कि यह बुद्धगुप्त वही है, जिसका उल्लेख वाम्रलेखों चथा सारनाथ के शिलालेख में मिलता है और जिसने कम-से-न्त्रिम ४७७ ई० तंक शासन किया । वह संभवतः "कुमारगुप्त का संबसे छोटा पुत्र श्रीर फलतः स्कंद्गुप्त का सहीद्र अथवा सौतेला भाई थार ।" जब होनसांग बुद्धगुष्त का वर्णन शका-दित्य के पुत्र और उत्तराधिकारी के रूप में करता है तो हमें यह न समम लेना चाहिए कि वह उसका अव्यवहित उत्तराधिकारी था । उसके उत्तराधिकारी तथागतगुष्त ने वीसरा मठ और तथा-गत्गुप्त के उत्तराधिकारी वालादित्य ने चौथा मठ वनवाया। इस वालादित्य तथा भिटारी मुद्रावाले नरसिंहगुष्त वालादित्य को—जो पुरगुष्त के बाद गही पर वैठा—एक सममाने की भूल न करनी चाहिए, जैंधा फादर हेरास ने की है। यह बालादित्य ( बालादित्य द्वितीय ) एक बिल्कुल भिन्न व्यक्ति था। यह हूर्सो के सरदार मिहिरकुन का विजेता था और उसका प्रादुर्भाव वालादित्य प्रथम के ६० वर्ष चाद हुआ था। हेरास के इस अतु-

<sup>&#</sup>x27;'जर्नल ल्राफ़ दि विहार-उड़ीला रिसर्च सोसाइटी', १६२८, पृ० १ तथा ल्रामे

रायचौधुरी, 'पोलिटिक्त हिस्ट्री आफ एंश्यटं इंडियां , ए० ३०६ 🦠

मान के साथ सहमत होना संभव है कि नालंदा विश्वविद्यालय को मिहिरकुल ने ध्वस्त किया । किंतु उसके विविध भवनों का पुनर्निर्माण नरसिंहगुष्त ने नहीं—जैना कि वे कहते हैं— विल्क बालादित्य द्वितीय ने किया। उसने एक मठ अथवा संघार राम भी बनवाया । इसके र्त्राविरक्त उसने एक दूसरा बड़ा विहार भी बनवाया जो ३०० फ़ीट ऊँवा था तौर जो रमणी-यता में 'बाधिवृत्त के नीचे बने हुए विहार' के सदृश था।" नालंदा में प्राप्त एक लेख से सिद्ध होता है कि बालादित्य ने नालंदा में एक शानदार मींदर अथवा विहार वनवाया। जाय-सवाल महोदय का कथन है कि इसे उसने हू छों पर विजय प्राप्त के स्मारक के रूप में बनवाया था। <sup>3</sup> यह धर्मात्मा राजा बाद को बोद्ध भिन्नु के रूप में अपने ही बनवाए हुए विहार में रहने लगा था। बाल दित्य के पुत्र वजा ने इस बिहार के पश्चिम तर् एक संघाराम बनवाया। उसके पश्चात्मध्यभारत के एक राजा ने एक बड़ा मठ बनवाया। ये सब मठ एक दूसरे के पास-पास वने थे और एक ऊँवी प्राचीर से घिरे थे, जिस में केवल एक फाटक था। ये मठ कई मंजिले ऊँचे थे । महाराज हर्ष ने स्वयं पीतल का एक विहार बनवाया जो लगभग १०० फ़ीट ऊंचा था। है इन मठों के र्ञ्जातिरिक्त बहुत से स्तूप तथा विहार थे, जिन

वाटसँ, जिल्द २ पृ० १८०

रुष्ट्रासित्तं पराक्रमप्रस्पिया जिल्वारिवलान्विद्विषो । वालादित्यमहानुषेशा सकलम्सुक्त्वा च भूमएडलम् ॥ प्रासादः सुमहानयमम्भगवतः शौद्योदनेरञ्जतः ।

कैलासामिभवाच्छयेव घवलो मध्ये समुस्थापितः ॥—नालंदा का लेख, श्लोक ६; 'एपिग्राफ्का इंडिका', जिल्द २०, १० ३७

<sup>&</sup>lt;sup>े</sup> जायसवाल, 'इंगीरियल हिस्ट्री आ़फ़ इंडिया', पृ० ६१

हिनालंटा के वर्णन के लिए देखिए, वाटर्स जिल्द २ पृ०१६४, १६४ तथा जीवनी, पृ० ११०-११३

में बुद्ध तथा बोधिसत्वों की मूर्तियां स्थापित थीं। इन्हीं सब इसारतों से नालंदा का विश्वविद्यालय बना था। उसका त्रेत्रफल निस्संदेह बहुत विस्तृत रहा होगा। सभी हाल में, जनालंदा की जो खुदाई हुई है उससे यह कथन प्रमाखित होता है। वस्तव में उसका रूश्य बड़ा ही अद्भुत था। ह्वेनसांग का जीवनचरितकार लिखता है कि भन्यता तथा ऊँ वाई में वह देश सबसे अधिक प्रसिद्ध है । वह विश्वविद्यालय का—जैसा कि वह सातवीं शताब्दों में था—बड़ा सुंदर वर्षन करता है। 3

नालंदा के संवाराम में सुदूर देश चीन तथा मगो!लया से
भी विद्यार्थी अध्ययन तथा ज्ञानवृद्धि के लिए आते थे। र नालंदा
के आयंतंत्र के पुरोहितों और ज्ञानवृद्धि के लिए आए हुए विदेशियों की कुल संख्या है नसांग के सभय में दस हजार से कम
अर्थी थी। विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता का न्यवहार किया
जाता था। हैनसांग जो, यहां १६ महीने नक ठहरा था, बालादिन्य राज के मठ में राजा को भाँति रहता था। धर्मातमा
राजाओं ने विश्वविद्यालय को प्रभूत संपाल पदान कर रक्खी
थी। ही-ली का कथन है कि इस "देश के राजा (संभवतः
हर्ष स्वयं) पुरोहितों का आदर सम्मान करते हैं, उन्होंने ६००
गाँवों की मालगुजारी विहार को वक्क कर रक्खी है। इन गाँव
के दा सी गृहस्थ प्रति-दिन कई सी पिकल (१ पिकल = १३३ है

<sup>े</sup>देखिए, 'त्रार्कियाताजिकल सर्वे श्राफ् इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट', १६२१ २२ ई०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जीवनी, पृ<sup>-</sup> ११२

उदेखिए कला का परिच्छेद।

व्वाटर्स, जिल्द २, पृ० १२५; इत्सिंग, रिकर्ड ्स आफ़ दि बुद्धिष्ट रिलिजन—तककुस्', पृ० २६

<sup>&</sup>quot;प्रतिदिन उपहार-स्वरूप मिलनेवाली वस्तुत्रों की तालिका के लिए देखिए, जीवनी, पृ० १०६

पी०) साधारम चावल और कई सो कट्टी (१ कट्टी = १६० पी०) घी और मक्खन दिया करते हैं। अतः यहां के विद्याथियों को जिन्हें सब वस्तुएं इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं कि
चारों आवश्यक वस्तुओं को मांगने के लिए कहीं जाना नहीं।
पड़ता, उनके विद्याध्ययन की पूर्णता का जिसके लिए वे आये
हैं यही साधन है। ""

इस प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में विविध विषयों की उच्च शिक्ता दी जाती थी। पाठ्य विषयों में महायान मत तथा वौद्धधर्म के अठारह संप्रदायों के गंथ सिम्मिलित थे। इसके अतिरिक्त वेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, योगशास्त्र, चिकित्सा-विद्या, तांत्रिक ग्रंथों तथा सांख्य-दर्शन के प्रंथों का भी अध्ययन होता था। शिचा व्याख्य।नों द्वारा दी जाती थी। प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वान विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते थे श्रौर ऐसे व्याख्यान प्रतिदिन सैक्कीं दिए जाते थे। प्रत्येक विद्यार्थी इन व्याख्यानों को सनने के लिए —चाहे एक ही मिनट के लिए हो, अवश्य उपिथत होता था। ह्याख्यान-मंडलों द्वारा दी जानेवाली शिवा के श्रविरिक्त एक श्रीर प्रकार की शिक्ता का क्रम था, जिसे समद्दर महाशय ने श्रीपध्या-यिक शिक्ता (वह शिक्ता जिसे शिष्य गुरु की सेवा के द्वारा प्राप्त करता था) कहा है। वनागंतुक व्यक्ति जो संघ का सदस्य वनता था पहले एक उपाध्याय के सुपुर्द कर दिया जाता था। उसकी सेवा में वह विद्यार्थी अपने को अर्पण कर देता था। उपाध्याय अपने शिष्य को अपने पुत्र की भांति मानता था और उसे त्रिपिटिक अथवा अन्य किसी विषय का पाठ देवा था। विद्यार्थी का धर्म था कि वह अपने आचार्य अथवा उपाध्याय की सेवा वड़ी अद्धा के साथ करे। प्राचीन शिचाप्रणाली का यही

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जीवनी, पृ० ११२-११३

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>समद्दर — 'ग्लोरीज़ ग्राफ़ मगध'— पृ० १३८

शिवा और साहित्य

मुल्य सिद्धांत था। इसके बदले में आचार्य केवल उसकी समुचित शिचा के लिए ही नहीं, विक उसकी नैतिक एवं आध्यात्मिक

उत्ति के लिए भी अपने की उत्तरहायी सममता था। नालंदा विश्वविद्यालय के ध्याख्यान-मंडलों का प्रवेश-नियम सचसुच वड़ा कठिन था। शिवा का मान इतना ऊँचा था कि जो विश्वविद्यालय में भर्ती होकर वाद-विवाद में भाग लेते की अभि-लाषा करते थे. उन्हें पहले द्वार-पंडित के साथ विवाद करना पड़ता था। वह ऐसे कठिन प्रश्त पूछता था कि यदि १० विद्यार्थी उसकी परीचा में उत्तीर्ण होते थे, तो सात या आठ फ़ेल होते थे। विश्वविद्यालय ने ऐसे विद्वानों का एक समुदाय पैदा कर दिया, जो अपने विषयों के अजेय पंडित सममें जाते थे। उनकी प्रतिष्ठा इतनी अधिक थी कि देश में और कोई भी उनकी समानता करते का साहस नहीं कर सकता था। वास्तव में वह एक आखरे जनक विश्वविद्यालय था स्त्रीर उसमें प्रगाढ़ पांडित्यपूर्ण विद्वान सेकड़ों की संख्या में थे। एक ह्वार व्यक्ति ऐसे थे जो सुत्रों और शास्त्रों के बीच संप्रहों का अर्थ समस्ता सकते थे। ४०० व्यक्ति ऐसे थे जो 30 संप्रहों को ख़ौर धर्म के ज्ञाचार्य को लेकर १० ऐसे थे जो ४० संग्रहों की न्याल्या कर सकते थे। माकेने शील-भट्र ही ऐसे थे जिन्होंने इन सब प्रंथों को पढ़ा और समस्ता था।

६३४ ई० में जिस समय होनसांग वहां पहुँचा था इस समय शीलमद्र नालंदा विश्वविद्यालय के अध्यक्ष थे। उन्होंने सूत्रों एवं शास्त्रों के समस्त संप्रहों को पढ़कर हृद्यंगम कर लिया था।

नगुरु एवं शिष्य के पारस्परिक व्यवहार का वर्णन देखिए-(इतिंगः रेवार्ट स ग्राफः दि बुद्धि रेलिजन', पचीसर्वे ग्रध्याय में, पृथ

२समहर-'ग्लोरीज ग्राफ् मगध'— पृट १६७ ११६ तथा ग्रागे।

इजीवनी, ए० ११२

खनके पूर्व उस पर पर उनके प्रसिद्ध गुरु धर्मपाल प्रतिष्ठित थे। धर्मपाल भर्तृहरि के समकालीन थे। शीलभद्र समतट के राज-कीय वंश के एक न्राह्मण् थे। किंतु वे राजमहल के त्रानंद-विलास श्रीर श्री-ऐश्वर्य-संपत्ति के प्रलोभन में फँसे न रह सके। अपनी वाल्यावस्था से ही विद्या तथा संगीत के प्रेमी थे। अतः किसी ज्ञानी पुरुष की तलाश में वे अपना घर छोड़ कर निकल पड़े। यदाप उन्होंने देश में दूर-दूर तक भ्रमण किया; किंतु उन्हें अपने मन का कोई ऐसा ज्ञाना न्यक्ति नहीं मिला, जो उनकी आत्मा-भिलाषा तथा ज्ञान-पिपासा को तुप्त कर सकता। निदान भाग्य ने उनश सहायता की और वे नालंदा चले आए । यहां श्राकरं वे धर्मपाल से मिले। जिस ज्ञानी पुरुष की खोज में वे बहुत दिनी तक भटके थे उससे अब उनका साचातकार हो गया। धर्मपाल को उन्होंने तुरंत अपना गुरु बना लिया और स्वय विधिपूर्वक् िन्तु का वेष धारस किया। इस युवक भिन्नु ने शीघ ही अपनी योग्यता श्रीर प्रतिभा का परिचय दिया। अपने ऋध्ययन में उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की कि लगभग ३० वर्ष की अवस्था में वे धर्मपाल के शिष्यों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हो गए। वौद्धदरान की वारीकियों के संबंध में वे अपनो धारणा-शांक के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने वाद-विवाद में दान्तिणी भारत के एक विपत्ती ब्रह्मस को पराजित कर दिया। जब राजा ने उनको पुरस्कार स्वरूप एक नगर जागीए में देते का प्रस्ताव किया, तब एक सच्चे परिवाजक की भांति उन्होंने उसे लेन से इन्कार कर दिया; किंतु बाद को विवश किए जाने पर उन्होंने उस उपहार को स्वीकार कर लिया। उसकी आमद्नी को एक मठ के खर्चे 🗲 में लगा कर, जिसे वौद्धधर्म का उन्नति के लिए स्वयं वनवाया था. उन्होंने यह दिखला दिया कि सांसारिक वस्तुओं का मुफे कुत्र भी मोह नहीं है।

<sup>&#</sup>x27;वार्ट्स, जिल्द २, पृ० १०६

शीलभद्र एक बड़े प्रसिद्ध प्रथकार थे। बौद्धदर्शन, विशेषतः योगाचार संप्रदाय की सूक्ष्म वार्तों को सममाने के लिए उन्होंने व्याख्यात्मक टोकाएं रचीं। लंका के विद्वान भिन्नु भी उससे अन्च्या अथं नहीं वता सकते थे। शीनभद्र की विद्वता की ख्याति बिरेशों में भो पहुंच चुको थी। द्वेनमांग कई महोने तक उनके चरणों में वैठकर योग दर्शन के गूढ़ तत्त्वों को सममता रहा। ६३४ ई० में जिस समय हु नसांग नालंदा पहुँचा था, उस समय शीलभद्र की अवस्था अधिक थी। शीलभद्र को ह्वेनसांग ने 'यंग-फा-रसंग' (सत्य एवं घ का भंडार) तिखा है। नालंदा के अन्य प्र सद्ध आचार्थी में, जिनका नामीलनेख हैनसांग ने किया है, ये हैं—धर्मपाल जो शील मद्र के गुरु और नालंदा के पर्व गामी श्रभ्यत्त थे; चंद्रपाल, गुरेषमति तथा स्थिरमति जिनकी ख्याति ्सुमकालीन व्यक्तियों में वहुत ऋधिक थी; प्रभामित्र जिसके दर्क र्ख्य स्पष्ट होते थे; जिनमित्र जिनका संभाषण वड़ा संदर होता श श्रीर ज्ञातचंद्र जिनका चरित्र श्रादर्श श्रीर मित प्रत्युत्पन्न थी। इन व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां अन्य प्रतिष्ठित विद्वान भी थे, जिनकी विद्या का प्रकाश देश में फैला था। ऐसी छवस्था में यह वात श्रधिक आश्चर्यजनक नहीं है कि विदेशों से भी विदा के जिज्ञा पुलोग अपनी शंकाओं का निवारस कराने के लिए इस विश्वविद्यालय में आते थे और प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते थे। नालंदा के नाम हो में सचमुच कुछ जादू था। उसने इस देश को संसर के अन्य देशों की हुए में ऊँचा उठा दिया और सत्य के जिज्ञा-सुओं के लिए इसे एक तीर्थस्थान बना दिया।

नालंदा सब से अनोकी और निराली संस्था थी। उसकी बराबरी करना किसी दूसरी संस्था के लिए संभव नहीं था। नालदा के अविरिक्त भी देश में विद्या के अन्य अनेक केंद्र थे। वलभी उस समय विद्या का एक सुविख्यात केंद्र था। नालदा आने के पूर्व गुणमति तथा स्थिरमति उस नगर में रहते और प्रंथ-रचना करते थे। उनके रचे हुए ग्रंथ वीद्ध-समाज में दूर-दूर तक पढ़े जाते थे। इस्तिग लिखवा है कि इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करके (काशि-का, न्यायद्वार-तारकशास्त्र और जातकमाला पढ़ चुकते के बाद) विद्यार्थीगए प्रायः दो-वीन वर्ष मध्यदेश के नालंदा मठ में अथला पश्चिमी भारत के बलभी देश में ज्यतीत करते हैं,...... वहां पर सर्वगुए-संपन्न तथा सुख्याति-लब्ध व्यक्ति बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं। सिप्रा नदी के तट पर स्थित उन्जयिनी में विद्या तथा संस्कृति का दूसरा केंद्र था। वहां के निवासी 'विदेशी भाषात्रों में कुशल', शास्त्रों के प्रेमी और संपूर्ण कलाओं के उस्ताद होते थे। दिल्ला में कांची किवयों तथा वौद्ध आदि विद्यानों का एक केंद्र थी। यही धर्मपाल की जन्म-भूमि थी। इस नगर में पल्लव राजाओं की उदारवापूर्ण संरच्चता में विद्या की बड़ी उन्नति हुई।

बनारस में ब्राह्मणों की विद्या—श्रुति, स्मृति आदि की वैद्धी उन्नति हुई। वहां के निवासी बड़े मनोयोग के साथ विद्याध्ययन करते थे। यद्यपि वह शैवधर्म का केंद्रस्थल था; तथापि वौद्ध-धर्म और वौद्धधर्म की विद्वत्ता का आदर-सम्मान वहां कम न था। विद्या के अन्य बहुसंख्यक केंद्र भी थे जिनमें हिंदू तथां वौद्ध मुनियों के आश्रम भी सम्मिलित थे। उदाहरसार्थ हम दिवाकरिमत्र के आश्रम का उल्लेख कर सकते हैं, जहां पर हर्प अपनी वहिन की खोज के संबंध में गए थे। वह आश्रम विध्यतन

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वाटस<sup>°</sup>, जिल्द २ पृ० २४३

र्हात्सग, 'रेकर्ड ्स ग्राफ़ दि बुद्धिष्ट रेलिजन-तककुस्', पृ० १०

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>शिचिताशेषभाषेण वक्रोक्तिनिषुणेन श्राख्यायिकाख्यानपरिचयचतु-रेन संबंलिपिशेन महाभारतपुराण्यामायणानुरागिण्चुहत्कथाकुशलेन प्तादिकलाकलापपारगेण विलिखनेनाधिष्ठिता उज्जियनी नाम नगरी —'कादंबरी', ५० ८७

४वां टर्स, जिल्द २ पृ० ४७

के सघन भाग में स्थित था। वहां पर विभिन्न संप्रदायों के विद्यार्थी विद्याश्ययन करने के लिए आते थे, जैसे—जैन, भागवत, शैव, लोकायतिक (नास्तिकों का संप्रदाय-विशेष) तथा विभिन्न अर्शन के आनुयायी; जैसे, कापिल, काएगद औपनिषदिक तथा एश्वरकारिएक आदि। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं इस आश्रम में सब अपने-अपने संप्रदाय के सिद्धांतों का दृढ्वापूर्वक अनुसरए करते थे। वहां ऐसे विद्वान भी थे जो शाक्य-शास्त्रों में दन्त थे वसुवंधु का अभिधर्म कोष उनके अध्ययन का एक विषय था। इस आश्रम के 'त्रिशरण' के अनुयायी' 'वोधिसत्वजातक' को, जो उस समय सुंदर गद्य और पद्य का नमूना समका जाता था, पढ़ते थे। व

इस प्रकार विभिन्न साधनों से हमें ज्ञात होता है कि महाराज इर्ष के समय में शिक्ता की अवस्था अच्छी थी। भारत विद्वानों का देश था। देश में चारों ओर गुरुकुल, खाश्रम तथा संघाराम स्थापित थे। इन संस्थाओं में विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा दी जाती थी। शिचा-प्रखाली की एक उल्लेखनीय विशेषवा यह थी कि शिचा को धार्मिक उपदेश एवं अनुशासन का एक छंग सममा जाता था। जीविकोपार्जन से उसका अधिक संबंध नहीं था, यद्यपि हम जानते हैं कि नालंदा के स्नातक उपयुक्त सरकारी नौकरी के लिए प्रायी होते थे। इसके अविरिक्त विद्या गुरुमुखी थी, अर्थात गुरु के चरणों में वैठकर ही उसे प्राप्त किया जाता था। कोई व्यक्ति जब तक किसी गुरु से पढ़ता नहीं था, तब तक वह अपने अध्ययन के विषय में पारंगत नहीं हो सकता था। 🤻 स्त्री-शित्ता की भी उपेत्ता नहीं की गई थी। राज्यश्री का उदाहर ए हमारे सामने है। वह श्रीहर्प के पीछे वैठकर बौद्धधर्म पर चीनी यात्री हेनसांग के व्याख्यानों को सुनवी थी। उस काल में प्रायः राजकुमारियां वड़ी शिचिता और गुणवती होती थीं।

भे'हर्पचरित,' पृ० ३१६

## धार्मिक तथा लौकिक साहित्य

बाए ने कादंबरी में उड़ जयिनी का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही मनोरंजक है। उस वर्णन के अंवर्णव उस साहित्य का उल्जेख किया गय है जो नागरिकों को प्रिय था। उसका वर्णन इस प्रकार है—''वे हँ सो खुशी बात-चोत करते हैं, परिहास में निपुण हाते हैं, वे सब प्रकार की कथा ओं से पूर्णनः परिचित हैं, महाभारत, पुराण और रामायण से खूब प्रसन्न रहते हैं, बुहत्कथा से परिचित हैं '…।"

श्रागे चलकर रुज्जियनी का जो वर्णन इन शब्दों में किया गया है 'हारवश कथेव श्रानेक वाल कीड़ा रमणाय' श्रायां तिस प्रकार हिं वंश-कथा (कृष्ण की) वाल कीड़ा के वर्णन से मनोहर लगती है उसी प्रकार रुज्ज येनी नगरी भी श्रानेक वाल कों के खेल कूद से सुंदर प्रतीत होती थी। ज्ञात होता है कि रामार्थी, महाभारत, पुराण श्रोर हरिवंश कथा का लोगों में प्रायः चड़ा प्रचार था। इन श्रा में विखत कथा श्रों तथा घटनाश्रों को पढ़ कर लोग श्रानंद, नैतिक लाभ तथा श्राध्यात्मिक शांति लाभ करते थे। वे श्रात्मा को अगर उठानेवाली थीं। श्रद्धापूर्वक उनका पाठ करना पुर्य का काम सममा जाता था। श्रशि चित्र लोग भी उन्हें पढ़वा कर सुनते थे। भारत के इन श्रमर काव्यों एवं पुराणों का श्रादर साधु श्रीर गृहस्थ सभी करते थे। रामायंग का श्रातिन्व प्रायः उसी रूप में था; जिस रूप में वह श्राज हमारे सामने है। 'कादंवरी' में विश्वन में स्थित श्रमस्य श्राश्म का वर्णन करता हुश्रा वैशंपायन राम के जीवन की श्रनेक घट-

<sup>े</sup>रिमतपूर्वामिभाविणा परिहामकुशलेनोज्ज्वलवेषेण ... ....... त्राख्याविकाख्यानपरिचयचतुरेण महाभारतपुराणरामायणानुरागिणा-वृहत्कथाकुशलेन—'कादंबरी', पृ० ८७

³ कादंबरी,' ए० ⊏६

नाश्रों का उल्लेख करता है। जैसे, राम का कनक मृग का पीछा करना, रावण द्वारा सीता का हरण, राम श्रीर लक्ष्मण का कवंध द्वारा पकड़ा जाना श्रीर पंपा मील के बाँये तट पर तालवृत्तों का नेश्रमा श्रादि। राम की प्रसन्त करने के लिए जावालि के श्राश्रम में रामायण का पाठ होता था। चंद्रापीड़ ने रामवाण, इतिहास, पुराण तथा महाभारत में बड़ी कुशलता प्राप्त की थी। बगण ने श्रपनी रचनाश्रों में श्लेष लंकार के रूप में बार-बार रामायण तथा महाभारत की कथाश्रों का उल्लेख किया है। उसका ऐसी करना यही प्रमाणित करता है कि तत्कालीन समाज में इन कथाश्रों का वड़ा प्रचार था। उ

धर्मातमा पुरुष और खियां रामायण ही की भांति महाभारत का भी पाठ करती थीं, केवल आनंद के लिए नहीं, बल्कि आध्या-कि उन्ने उन्ने तथा पुरय लाभ के अभिप्राय से। उसके अध्ययन से विद्वान लोग उत्साह एवं उत्तेजना प्राप्त करते थे। बाए के विद्वान चचेरे भाइयों को 'महाभारत भावितात्मनः' लिखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि उनके चित्त महाभारत द्वारा अनु-प्राणित थे। 'कादंबरी' में लिखा है कि जिस समय चंद्रापीड़ कादंबरी से भेंट करने गया, उस समय एक की मधुर स्वर से सर्वमंगलमूल महाभारत का गान कर रहा थी और कादंबरी

भ कादंबरी, पृ० ८३, ८४ आदि

रामानुरागो रामायऐनेव न योवनेन, ऋर्यात् जावालि के ऋाश्रम में रामायए के पाठ द्वारा रामचंद्रजी के प्रति ऋनुराग प्रदेशित किया आता था, न कि स्त्रियों के प्रति युवकों का। 'कादवरी', पृ० ७३

विध्यादवी का वर्णन करता हुन्ना लिखता है—जानकीव प्रस्त-कुशलवा निशाचर परिग्रहीता च। दसमुख नगरीव चटुलवानरवृन्द-भज्यनानतंगशालाकुला।पार्थरथपताकेव वानराकांता। विराटनगरीव कीचकशतावृता इत्यादि, 'कादंबरी', पृ० ३६-४०

४'हर्षंचरित, पृ० १३३

उसे बड़े ध्यान से सुन रही थी। दो किन्नर पीछे बैठे हुए मधु-मित्तकाओं की गुजार की भाँ ि वाँसुरी की मधुर सुरीली आवाज से तान दे रहे थे। आवालि के आश्रम में भी महाभारत का पाठ होता था दें हर्षचिरत' और कादंबरी' में महाभारत की तथा उसकी कथाओं और उसके पात्रों का उल्लेख अनेक स्थलों पर मिलता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि महाभारत बहुत लोक-प्रिय था।

साधुआं के आश्रम तथा गृहस्थों के घरों में पुराखों का भी वड़े अहर के साथ अध्ययन किया जाता था। कथावाचक पुराख की कथाओं को सुनाया करते थे। जब वाख महाराज हुई के दरवार से लौटकर सोन नदी के तट पर स्थित अपने गाँव को वापस गया, तब उसने सुदृष्टि नामक एक कथक को 'पवनश्रोक्त' नामक एक पुराख की एक हस्तिलिखित प्रति को गाकर पढ़ते हुई सुना। 'वनशोक्त' का ताल्पर्य 'वायु' अथवा 'ब्रह्मांड से हो सकता है, अधिक संभवतः 'वायुपुराख' से। मालूम होता है कि वाख के संवंधियों के घर पुराख प्रतिदिन दोनों समय प्रातः और तीसरे पहर—पढ़ा जाता था; क्योंकि एक स्थान पर लिखा है कि दिन को भोजन करने के परचात् जब सुदृष्टि पाठ प्रारंभ करने बैठा, तो पहले प्रातःकाल में पढ़े हुए अध्याय के अंत में

<sup>े</sup>किन्नरमिथुनेन मधुकरमधुराभ्यां वंशाभ्यां दत्तेताने कलगिरा गाय-न्त्या नारददुहित्रा पट्यमाने च सर्वमगल महीयित महाभारते दत्तवधानाः '''''कादंबरी', समुपस्त्य सुधावेदिकायां विन्यस्तमासनं भेजे—् 'कादंबरी' पृ० ३१४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>यत्र च महाभारते शकुनिवधः ग्रर्थात् जहां महाभारत में ही शकुनी के वध का वर्णन मिलता था कोई शिकारी पित्त्वयों को नहीं मारता था। 'कादंवरी', पृ० ७३

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>'इ्पैंचरित', पृ० १३२

लगाए हुए चिह्न तक बीच के पत्रों को पलट गया। ' 'कादंबरी' में एक अन्य स्थल पर इस पुराए का श्लेषात्मक डल्लेख है। जावालि के आश्रम का वर्णन करता हुआ वाण लिखता है कि क्षेत पुरास ही में वायु-संवंधी संभाषस मिलता था, वायु-विकार-जनिव (रोगियों का) उन्मत्त प्रलाप नहीं (सुनाई देता था)। इस में संदेह नहीं कि अन्य अनेक पुराण—'विष्णुपुराण', 'स्कंद-पुराख' आदि-वर्तमान थे। 'स्कंदपुराख' का अस्तित्व प्राचीन वँगला की एक पुस्तक से प्रमाखित होता है। उडा० प्रयूरर का विश्वास था कि वास ने अपने प्रंथों में 'ऋप्निपुरास्', 'भागवत-पुराण', 'मार्कण्डेयपुराण' तथा वायुपुराण को उपयोग किया है। उपरोक्त यंथों के अतिरिक्त वास के समय में वृहद् कथा साहित्य भी था। इस साहित्य के अंवर्गत कथाएं, श्राख्यान ्रिवा आख्यायिकाएं सम्मिलित थीं, जो कि बहुत लोक-प्रिय थीं। कुलीन तथा साधारस समाज के लोग उन्हें पढ़-सुन कर वड़ा आनंद उठाते थे। कहा जाता है कि उज्जयिनी के लोग सव प्रकार की कथाओं में पारंगत थे। ४ दिवाकर-सिन के आश्रम में बौद्ध जावक कथाएं जो वोविसत्व के नाम से प्रसिद्ध थीं, पड़ी जाती थीं। 'कादवरी' में लिखा है कि चंद्रापीड़ कथा एवं आख्या-यिका में अत्यधिक कुशल था। दनमें से वहुत-सी कथाएं और श्राख्यायिकाएं वृद्ध लोगों की स्मृति में सुरित्त थीं। अन्य कथाएं

<sup>े</sup>प्रभातिक प्रपाठिकच्छेद चिह्नीकृतमंतरं पत्रमुद्धिप्य-प्रयूरर, पृ० १३१ अध्याय ७, पृ० ७२

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>पुरागे वायु प्रलितं—'कादंबरी', पृ० ७३ ·

अस्मिथ, 'त्राली हिस्ट्री त्राफ इंडियां', पृ० २३

४ ह्यां ख्यायिकाख्या न परिचय चतुरेखः • • • • • • • काद्वरीः, पृ० २७

<sup>े</sup> श्राख्यायिकासु ..... परंकीशलमवाप, 'कादंबरी', पृ० १२६

लिपिबद्ध होकर साहित्यिक रूप ग्रहण कर चुकी थीं। गुग्हिय-रचित 'बृहत्कथा' नामक प्रंथ एक अद्भुत कथा-प्रंथ था, जो अब लुप्त हो गया है। उस काल के किवगण तथा साहित्यिक लोग उसके महत्व को स्वीकार करते थे। वास्तव में यह प्रंथ साहि रियकः कला का एक उत्कृष्ट उदाहरस समका जाता था। उस समय जितने ऋदूत कथात्मक यंथ उपलब्ध थे उनमें यह सबसे उत्कृष्ट था। 'हर्षचरित' में बाए स्वयं इस प्रंथ की भूरि-भूरिं प्रशंसा करता है। वह कहता है कि महादेव की लीला की ने 🍕 'मुहत्कथा' किसको आश्चर्य में नहीं डाल देती ? महादेव कामदेव को भरम कर दिया था (समुद्दीपित कंदर्भ) औ 'मुःत्कथा' के पढ़ने से काम उभड़ त्राता है (समुद्वीपित कंदपी महादेव ने गौरी अर्थात् पार्वती की आराधना की थी (कृनगौर प्रसाधना) और 'बुश्तकथा' में गौरी नामक विद्या की आगधकी का वर्णन है। वाण की 'कादंबरी' में भी इस इंथ का उल्लेख है। उड्जायनी के लोगों का वर्णन करते हुन्ना वास ने उन्हें 'बृहत्कथाकुशल' अर्थात् बृहत्कथा'से सुपारचित बतलाया है। व सुबंधु ने, तथा दंडा ने ऋपने 'काव्यादर्श' में भी इसका उल्लेक किया है। अञ्चर इस बात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकत कि 'युद्दत्कथा' उस काल का एक प्रधान मंथ था श्रीर उस इयापक प्रचार था।

'ष्रुहत्कथा' के अतिरिक्त, दूमरा कथा ग्रंथ सुबंधु प्रणीत 'वास-वदत्ता' था। <sup>इ</sup> यह भी एक सर्वमान्य उत्कृष्ट ग्रंथ था। वास

<sup>&#</sup>x27;समुद्वीपितकंदर्पा कृतगौरीप्रसाधना, हरलीलेव नो कस्य विस्मयाय£ बृहत्कथा—'हर्षचरित', पृ० ८, प्रस्तावना श्लोक १८

रे'कादंबरी', पृ० ⊏७

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>भूतभाषासर्वी प्राहुरद्भुतार्था वृहत्कथां—'काव्यदर्श', १-३८

४ कवीनामगलद्वीं नूनं वासवदत्त्या ।

शक्त्येव पांह्रपुत्राणां गतया कर्णगोचरम् ।—'हर्षचरित', १० ६,

श्रपने ग्रंथ 'हर्षचरित' में अत्यधिक प्रशांसापूर्ण शब्दों में उसका उल्लेख करता है। 'हर्षचरित' की भूमिका में वह लिखता है कि "वासवदत्ता के द्वारा किवयों का गर्व सचमुच उसी प्रकार चूर कि गया ( जिस समय उसका नाम उनके कानों में पड़ा ) जिस प्रकार (द्रोण जैसे ) ब्राह्मण गुरु श्रों का अभिमान पांडवों को (इंद्र-प्रवृत्त ) शक्ति के द्वारा (नष्ट हो गया ) जब वह शक्ति कर्ष मर्थात् राधेय के निकट आई"। कुछ विद्वानों का मत है कि विशेष कर सुवंधु के 'वासवदत्ता' की अपेत्ता अधिक सुंदर ग्रंथ प्रस्तुत करने के लिए ही वास ने कादंवरी' की रचना की। सुवंधु संभवतः वास का समकालीन और अवस्था में उससे वड़ा था।

कथाओं तथा आख्यायिकाओं के अतिरिक्त इस काल के अन्य साहित्यिक गंथ दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं —कान्य और नाटक । इस समय महाकित कालिदास के महान गंथ सारे भारत में प्रसिद्ध हा चुके थे। 'हर्षचरित' की भूमिका में वास जिस ढंग से उनका नामोल्लेख करता है उससे इस बात में संदेह करने की विनिक्त भी गुंजाइश नहीं रह जाती कि साहित्यिक मंडलियों में भारतीय शेक्सिपियर का नाम सर्वसाधारस कप से प्रसिद्ध हो गया था। 'हर्षचरित' की भूमिका में वास पूछता है कि 'कालिदास द्वारा कथित संदूर पदों को सुनकर किसे वह आनंद नहीं होता, जो मधुमधुरिमा से सिक्त मंजरियों

प्रस्तावना श्लोक १२

इस श्लोक में जिस पौराणिक कथा का उल्लेख किया गया है, चह अस्पष्ट है। मैंने शंकर की टीका का अनुसरण किया है; परंतु चास्तव में उसका निम्नलिखित अथ अधिक संगत एवं उपयुक्त प्रतीत होता है—'वासवदत्ता के सुनने से (कर्णगोचरम्) किवयों का गर्व वैसे ही चूर हो गया, जैसे कि ( इंद्र-प्रदत्त ) शक्ति से पांडवां का द्र्प, जब कि वह कर्ण के पास आई!

प्राप्त होता है ?" वास्तव में कालिदास बहुत लीकप्रियं ही गए थे। अनेक छोटे-छोटे कि यों, नाट कारों तथा प्रशस्ति- लेखकों ने उनकी किवता के पदों तथा भानों की अज्ञान में नक़ल अथवा जान-वृक्त कर चोरी की है। वाए ऐसे कियों का उल्लेख करता है जो चोर की भाँति पहले के लेखकों के शब्दों को बदल कर और उनकी रौलों के चिह्नों को छिपा कर सुकवियों की अंशी में परिगणित होने की लालसा रखते थे। 'पहले के लेखकों' से उसका तात्पर्य धन्य लेखकों के साथ कालिदास से अवश्य रहा होगा। 3

कार्वयों और नाटकों का रचियता, कालिदास के बाद, दूसरा महत्वपूर्ण प्रथकती संभवतः भास था। उसके नाटकों का उल्लेख बाख प्रशंसात्मक शब्दों में करता है। वह अनेक पात्रों से पूर्ष है ओर उसका प्रस्ताबना सूत्रधार करता है। इस रहस्रपूर्ण किव के समय के विषय में विवाद उठ खड़ा हो गया है। किंतु ज्ञात होता है कि अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि

प्रीतिमंधुरसाद्रासुमंजरीष्विव जायते ॥—'०र्षचरित', पृ० ८, प्रस्ता-वना, श्लोक १७

त्रयात् मकरंद से सुगंधित मंजरियों की भाँति कालिदास की सुंदर-सरस युक्तियों से कीन श्रानंद नहीं लेता है ?

ेदेखिए, मांडसीर का लेख, उसमें वत्समद्दी नामक शूद्र कवि ने उज्ञयिनी का वर्णन करते समय स्पष्टतः कालिदास का सहारा लिया है।

<sup>3</sup>ग्रन्यवर्णपरावृत्त्या शंधचिह्ननिगृह्नै:।

अनाख्यातः सतां मध्ये कविश्वोरो विभाव्यते—'हर्षचरित', पृ० ४, प्रस्तावना, श्लोक ७

े स्त्रधारक्रतारम्भेः । नाटकैर्बहुभूमिकैः । सपताकैर्यशोलेमे भासः देवकुलैरिव ॥—'हर्षचरित', पृ० ७, श्लोक १६

<sup>े</sup>निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य स्किषु।

भास किव निश्चयतः कालिदास का पूर्व वर्षी था और 'मृच्छ-किटिक' नामक नाटक के रचे जाने के पूर्व हो विद्यमान था। वे यह भी मानत हैं कि उन छानेक नाटकों के जो उसके नाम से भात हैं वही वास्तविक रचयिता था। कुछ थोड़े से विद्वानों का खगल है कि त्रिवंद्रम में स्वप्नवासदत्ता' छादि जो नाटक भास के नाम से प्रकाशित हुए हैं, वे भास के प्रंथों के संनिप्त संस्करण हैं जो कांचो के पर्वत राजा नरसिंह वर्मा द्विताय उपनाम राजसिह (६५०—७०० ई०) के द्रबार में श्रमिनयार्थ रचे गए थे।

'किरावार्जुनीय' का रचियता भारित एक दूसरा महान कित था। वास उसका उल्लेख नहीं करता, यदापि—जैसा कि एहोड़े के लेख (६३४ ई०) से प्रमाणित होता है, वह निसंदेह जाण का पूर्ववर्ती था। इस लेख का रचियता कित रिवकीर्ति, कालिदास तथा भारित को कीर्ति का विधान करता है। ढा० फीथ का कथन है कि वास द्वारा उसका उल्लेख न होना यह सावित करता है कि उसका अवि भित्र वास से इतने पहले नहीं हुआ था कि उसकी प्रसिद्धि के कारण वह (वास) उसका उल्लेख करने के लिये विवश हाता।

इसमें संदेह नहीं कि जिस समय वाण ने साहित्यिक चेत्र में प्रवेश किया उस समय उपरोक्त सब प्रंथों के श्राविरिक्त अन्य नाटक और काव्य-पंथ वर्तमान थे। वह स्वयं अनेक प्रंथकर्वाश्रों का उल्लेख करता है: किंतु उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका हुमें केश्ल नाम ही ज्ञात है। 'हर्पचरित' की भूमिका में वह हांदश्चद्र के गद्य की प्रशंसा करता है; वितु उसके संवंघ में उसके नाम के श्राविरिक्त हमें और कुछ भी माल्म नहीं है।

श्लारः गोपालन, हिस्ट्री स्नाक्त दिपलवज्ञ स्नाक्त कांची'.ए० २२२ विभेष, 'क्लांसिकल संस्कृत लिटरेचर', ए० १०६

वसके समय में साववाहन-रचित 'गाथासप्तरावी' नामक प्रसिद्ध पश-प्रंथ साहित्यक प्रेमियों के लिए आनंद का विषय था। प्रवरसेन-प्रगीत सेतुबंधु नामक प्राकृत भाषा का कविता-प्रंथ जो इस समय अज्ञात है, अपने ढंग की सुंदर कविता का एक नमूना रहा होगा। बहुत संभव है कि कालिदास के पूर्ववर्ती कि अोर लेखक—जिनमें से कुछ के तो अब हमें केवल नाम ही मालूम हैं—हफ के समय में—संस्कृत साहित्य के इतिहास के सुपरिचित व्यक्ति रहे हों। सोमिल तथा रमिल जैसे कवि और कविपुत्र जिनकी रफुट कविताएं अब केवल संस्कृत के पश्च-संप्रहों में ही मिलती हैं, अधिक संभवतः सम्राट् हर्षवद्धन के समय में भूतकालीन कवियों से रूप में सुपरिचित थे। सब बातों पर विचार करते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि वह एक ऐसा काल था जिसमें उस समय के सभ्य एवं सुशिचित कुलीन समाज के वौद्धिक आनंदोपभोग के लिए प्रथम श्रेणी की साहित्यक कुतियों—गद्य और पद्य दोनों—की प्रभुरता थी।

श्रव हम संत्तेप में, इस काल के धार्मिक एवं दार्शनिक साहित्य का वर्णन करेंगे। न्याय, सांख्य, दर्शन इत्यादि शास्त्र यितयों तथा पंडितों के अध्ययन के विषय थे। हे नसांग के अमस्य-वृत्तांत तथा बास के प्रंथों में किपलमुनि-रिचत सांख्य-दर्शन का उल्लेख हम अनेक स्थलों पर पाते हैं। महाराजा प्रभाकर वर्डन की मृत्यु के पश्चात् उनके कुछ निजी सेवक, मित्र वथा मंत्री शोकामिभूत हो संसार का परित्याग कर पहाड़ों में चले गए थे। वहां उन्होंने किपल के दर्शन-शास्त्र का अध्ययन किया। उड्जैन नगर का वर्शन करते हुए श्लेषात्मक रूप् से लिखा गया है कि उसमें सांख्य-दर्शन के समान 'प्रधानपुरुषाः' अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष रहते हैं। सांख्य-दर्शन प्रधान तथा पुरुष

³केचितग्रहीतकापायाः कापिलम्मतमधिजगिरे—'हर्षचरित', पृ० २३८

इन दो वत्वों को स्वीकार करता है। नालंदा में ह्वेनसांग ने ने लोकायिक-संप्रदाय के एक दार्शनिक से विवाद करते समय सांक्य-दर्शन के सिद्धांतों का खंडन विस्तार के साथ किया था। व

सांख्य-दर्शन की भांति, वैशेषिक-दर्शन भी विद्या के अनेक केंद्रों में अध्ययन का विषय था। लोकायतिक दार्शनिक के साथ वाद-विवाद करते हुए चीनी यात्री ने नालंदा में इस दर्शन के सिद्धांतों का भी खंडन किया था। उसने वैशेषिक-मत के 'सप्तपदार्थ' नामक एक प्रथ का चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

न्यायशास्त्र (हेतु-विद्या) अन्य दर्शनों के अध्ययन के लिए प्रमुखनिवार्य आधार-स्वस्त्य था। भारतीय बौद्धों की शिला के लिए जो पंचिवद्यार्थे निर्धारित थीं, उनमें से यह हेतुविद्या भी एक थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी हेतु-विद्या को एक प्रधान स्थान प्राप्त था। हेनसांग ने इस दर्शन का विशेष अध्ययन किया था। दिवाकर मित्र के आश्रम में हमें कणाद के अनुयायी तथा ऐश्वर कारणिक अर्थान वैशेषिक एवं नैयायिक दोनों संप्रदाय मिलते हैं। वौद्ध भिज्ज ओं के लिए न्याय का अध्ययन अनिवार्य था। इसी की सहायता से वे अपने ब्राह्मण-धर्मावलंबी विपित्तयों को पराजित करने की आशा कर सकते थे। वौद्ध श्रमणों के समाज में हेतुविद्या के जो पाठ्यप्रथ प्रचलित थे, उनका उल्लेख इस्सिंग ने किया है। दिङ्नाग के —िजसने हेतु-विद्या के अध्ययन में वड़ा सुधार किया—आठ शास्त्र प्रचलित थे। उक्क विद्वानों के मतानुसार, दिङ्नाग

<sup>&#</sup>x27;सांख्यागमेनेव प्रधानपुरुषोपेतेन—'कादंबरी', पृ० ८८

<sup>&</sup>lt;sup>२५</sup>जीवनी', पृ० १६२

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>इस्सिंग, 'रिकर्ड स झाफ़ दि बुद्धिस्ट **रे**लिजन⊸ तककुनु' टु० १८६

का प्रादुर्भीव ईसा की छठी शताब्दी के लगभग हुआ था। उसके पीछे धर्मकी वि हुआ जिसका उल्लेख 'वासवदत्ता' में किया गया है। उसने न्याय के अध्ययन में कुछ और सधार किया। जो कोई ब्राह्मए हेतुविद्या का प्रतिष्ठित पंति होने की अभिलाक करता था, वह दिङ्नाग के प्रथों का खूब अध्ययन करता था। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि न्याय पर ब्राह्मणों के भी प्रसिद्ध ग्रंथ थे।

व्राह्मणों ने पूर्वभीमांसा अथवा कर्ममीमांमा की श्रोर पूरा ध्यान दिया। इस दर्शन में यज्ञ संबंधी विविध शति-बाक्यों का ठीक-ठीक अर्थ निकालने के लिए सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। वाण के पिता चाचा श्रीर चचेरे भाई मीमांसा के पंडित थे। इस काल में मीमांसा-दर्शन के अध्ययन को पुन-रुज्जीवित किया गया। महाराज हर्ष से भेंट करने के बाद दी वास ने रलेपात्मक शब्दों में यह वर्णन करते हुए कि हर्ष के शासन में किस प्रकार श्रानेक तरह की बुराइयां ग्रायब थीं, 'वाक्यविदामधिकरणनिर्ध्योः' पद का प्रयोग किया है। यह निश्चय है कि इस पद में बाख 'वाक्यविदाः' के रूप में मीमां-सकों का ही उल्लेख करता है।'

## बौद्ध साहित्य

श्रीहर्ष के समय में, एक विशाल बौद्ध साहित्य उपस्थित था। उसका अधिकांश भाग धार्मिक एवं नार्शनिक विषयों से संबंध रखता था। यदि उस विशाल साहित्य की तालिका मात्र तैयार की जाय तो कई पृष्ठ भर जाँय। जिन ग्रंथकारों का प्र

१'हर्पंचरित', पृ० १२२

दर्शन गंथों में अधिकरण पाए जाते थे, इस पद का अर्थ है कि हप के शासनकाल में अधिकरण का निर्णंय अर्थात् विचार मीमां का के गंथों हो में होता था, राजशायन में नहीं।

उल्लेख हेनसांग ने किया है तथा जिनके यंथ न्यापक रूप से पढ़े जाते थे, उनमें से इनके नःम उल्लेखनीय हैं: (१) छारव-घोष—ये कनिष्क के समसामित्रक तथा प्रसिद्ध ग्रंथ 'वुद्धचरित'. न्रेरचियता थे; (२) नागार्जुन—ये द्वितीय शताब्दी के इत्तर भाग में विद्यमान थे और महायान वीद्धधर्म के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे । वे ऋरवघोष के समकालीन, किंतु उनसे छोटे थे; (३) ऋर्थ-देव-ये माध्यमक दर्शन के महान शाचार्य थे, इनका समय रुतीय शताब्दी है; (४) छासंग—ये योगाचार भूमिशास के रच-यिता तथा विज्ञानवाद नामक बौद्ध दार्शनिक सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याता थे; (१) वसुवंधु—ये खासंग के कनिष्ट भाई थे, इन्होंने सहायान पर अनेक प्रथ रचे। वास के कथनानुसार इनके प्रसिद्ध प्रथ 'अभिधर्मकोष' का अध्ययन दिवाकर भित्र कियाश्रम में होता था। (६) संघभद्र—ये वसुवंधु के समसाम-यिक थे। इन्होंने 'न्यायानुसार' नामक प्रंथ की रचना की। (६) भाविवेक-ये बौद्ध शास्त्रों के महान आचार्य थे और हिन-सांग के कथनानुसार धर्मपाल के समसायिक थे। इस पहले लिख चुके हैं कि धर्मपाल, शीलभद्र के पूर्व नालंदा के छन्यत्त पद पर प्रतिष्ठित थे ! ( ७ तथा = ) गुरूमति तथा स्थिरमवि -ये दोनों वलभी के पिसद्ध शाचार्य थे। स्थिरमित वसुबंधु के शिष्य थे। इनके अविरिक्त और अनेक दार्शनिकों के प्रथ 'उपज्ञुच्छ थे ।

ह्वेतसांग ने भारत के विभिन्न आचार्यों के निकट वैठकर

वारसं, जिल्द १, पृ० ३२६

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वही, जिल्द २. पृष्ट २२१-२२४

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>हितिंग, 'रिकर्ड स ग्राफ़ दि बुद्धिप्ट रेलिजन्-तककुत्' नापा स्या मूमिका, पुट ५⊏

डल्लेख किया है। इससे भी तत्कालीन बीद्ध दर्शन-साहित्य का हमें ज्ञान होता है। उसने सर्वास्तिबादियों के मुख्य प्रामाखिक प्रंथ 'ज्ञानप्रथानशास्त्र' का सम्यक् अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त उसने आसंग के 'योगाचार भूमिशास्त्र' का पूर्ण ज्ञान किया। योगाचार शास्त्र के अन्य प्रंथों को भी उसने पढ़ा। उसने भिन्न-भिन्न संप्रदायों के सूत्र, अभिधम तथा विनय का अध्ययन किया था। विभाषा शास्त्रों में भी वह अच्छी तरह से पारंगत हो गया था और चीन में जाकर उसने इनमें से बहुतों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। इतिसग भी तत्कालीन बौद्ध-साहित्य का अच्छा विवर्ण देता है।

हर्ष का युग दर्शन और साहित्य के अविरिक्त विज्ञान वथा श्रन्य अनेक विषयों के उच्चकोटि के उत्कृष्ट प्रथों की रचना का गर्व कर सकता था। उदाहरणार्थ, व्याकरण, अर्थशास्त्र, श्रलंकार, गर्णित, ज्योतिष, चिकित्सा तथा कोष का साहित्य खूब संपन्न था। इनके अतिरिक्त स्मृति-शास्त्र भी खूब भरा-पृरा था। हम पहले ही लिख चुके हैं कि पाणिनि का अन्टाध्यायी प्रथ इस समय व्याकरस का एक आर्ष ग्रंथ माना जाता था और इत्सिंग के कथनानुसार वह 'समस्त व्याकरख-शास्त्र का' आधार था। धातु तथा त्रि-खिल आदि पर भी मंथ रचे हुए थे। पतंजलि का प्रसिद्ध प्रथ 'महाभाष्य' ऊँचे दर्जे के विद्यार्थियों के अध्ययन का विषय था। श्रर्थशास्त्र का साहित्य भी श्रीसंपन्न था। कौटिल्य के 'श्रर्थशास्त्र' से कालिदास, 'कामसूत्र' के रचित्रता वात्सायन, 'बुहत्संहिता' के प्रऐता वराहमिहिर और दंडी आदि परिचित थे। दंडी ने तो इस ग्रंथ के विस्तार का (कि इसमें ६००० श्लोक हैं ) उल्लेख किया है। उस समय तक यह अपने विषय का एक उच्चकोटिका प्रथ माना जा चुकाथा। लेखकगरा इसे राजनीति-

<sup>ै</sup>द्रिलिंग, 'रिकर्ड ्स श्राफ़ दि बुद्धिण्ड रेलिजन—तककुसु 'पृः १८६ ·

शास्त्र का एक प्रामाणिक ग्रंथ मानकर इससे उद्धरण देते थे। वाण भो इस ग्रंथ से परिचित था श्रीर उसका उल्लेख करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के श्रातिरिक्त, हर्ष के काल में, राजनीति जिय के श्रन्य ग्रंथ भी उपलब्ध थे। 'महाभारत' के कुछ अध्यायों में राजनीति विश्य की विवेचना की गई थी। स्मृतियों के श्रंदर भी, ऐसे श्रंश थे जिनमें श्र्यशास्त्र के विषय का निरूपण किया गया था। कामंद की 'नीतिसार' नामक ग्रंथ भी वहुत संभवतः इस काल में वर्तमान था। यदि जायसवाल महोदय का यह कथन ठीक है कि ग्रंथ का रचियता चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री सिखरवामी था, तो यह ग्रंथ निश्चयतः हर्ष के समय में प्रायः २०० वर्ष का पुराना हो चुका था। व

अन्य विषयों के संबंध में हमें यह निश्चयपूर्वक माल्म है कि शिल्पशास्त्र, धनुर्वेद, हस्त्यायुर्वेद, अश्वशास्त्र, रत्नशास्त्र, संगीतशास्त्र (गंधविवद्या) तथा चित्रकला के अपर अच्छे-अच्छे प्रथ उपस्थित थे। राजवंश के लोगों से अनेक प्रकार के गुणों से विभूषित होने की आशा की जाती थी। इन गुणों में उपरोक्त कलाओं तथा विद्याओं का ज्ञान भी संलिप्त था। यह मान लेना विल्कुल स्वाभाविक है कि उन विषयों पर लिखे हुए अनेक ग्रंथ बाज्ञायदा उपस्थित रहे होंगे। इनके अतिरिक्त कामशास्त्र का साहित्य भी संपन्न था। वात्सायन मक्लनाग का प्रसिद्ध 'कामसूत्र' इस काल में इस विषय का प्रामाणिक ग्रंथ हो गया था। यह बात स्पष्ट है कि सुबंधु ने इस ग्रंथ का उपयोग किया था और जाण भी इससे परिचित था। किंतु वास्त के ग्रंथों में हमें कहीं कोई ऐसा स्पष्ट चिह्न नहीं दिखाई देता जिससे कि हमें यह ज्ञात हो कि उसने इस ग्रंथ का उपयोग किया था। यह ग्रंथ वराह-

र जर्नल आफ़ दि विहार-उड़ीसा रिसर्चे सोसाइटी', १६३२, पृ० ३७-३६

पिवा की मृत्यु हो जाने के कारण ही वह कुछ समय तक बुरी संगत में पड़ गया था। उसकी बृहद् मित्र-मंडली में भाषा-कवि ईशान, प्राकृत-कवि वायुविकार, दो वंदी, एक चित्रकार, दो 🍃 गायक, एक संगीत-शिच्छ ( गंधवींपाध्याय ), एक अभिनेता ( शैलालियुवा), एक शैव भक्त, एक जैन भिन्नु ( चपएक) तथा एक ब्राह्मण् भिन्नु (मस्करी) सम्मिलित थे। किंतु इस भावी कवि और प्रसिद्ध आख्यान-रचियता के साथियों में नर्रीक (तांविक), जुआड़ी (आविक), एक धूर्त व्यक्ति (कितव) एक नत्तीकी, एक दासी (सौंघ्रो) एक संवाहिक (हाथ-पैर द्वानेवाला) जैसे अयोग्य व्यक्ति भी थे । देश-देशांतर देखने के कौतुक से व उसने अपने देश से दूर-दूर तक भ्रमण किया और वह निंदा का भागी बना। उदरबारी जीवन, विद्या के केंद्रों तथा विद्वानों की परिषद् के साथ संपर्क-विपर्क होने का यह अनिवार्य परिखाम हु प्रा कि उसके चित्त की बुरी प्रवृत्तियां दब गईं। अब उसका ख्याल घर की तरफ़ गया और वह अपने गाँव को लीट जाया। वहां उधके भाई-बंधुओं ने उसका स्वागत किया और उसने उनके बीच अपना दिन आनंद के साथ बिताया। उसकी युवावस्था की कुप्रवृत्तियों की ख़बर महाराज हर्ष के कान तक पहुँच चुकी थी। इसी कारण उन्होंने वहुत समय तक बाख को अपने दरबार में नहीं बुलाया। बड़े-बड़े राजाओं का यह साधारण नियम था कि वे प्रसद्ध कवियों को अपने यहां बुलाते और उनका स्वागत-सत्कार कर प्रसिन्न होते थे। किंतु अंत में अपने भाई कृष्ण के कइने से-जो बाख के एक घनिष्ट मित्र थे-शिहर्ष ने उसे अपने यहां चुलवाया । बाण्का पहले तो कुछ आदर-सत्कार नहीं हुआ,

<sup>&</sup>lt;sup>९</sup>'हर्पंचरित', पृ० ६७

वदेशांतरावलोकनकोतुकेन -- 'हर्पचरित', पृ० ६⊏

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>त्रगाच महतामुपहास्यताम्।

किंतु पीछे से उसने सम्राट् को प्रसन्न कर उनकी छपा प्राप्त कर ली। 'इप चिरित' से हम उसके संबंध में केवल इतना ही जानते हैं कि साधारणतः, यह ख्याल किया जाता है कि बाए ने अपने मंथों को हवे के सिंहासनारोहण के अधिक समय बाद रचा। बौद्धों तथा बौद्ध-सिद्धांतों के प्रति हवे के पत्तपात का उल्लेख बाण ने 'हप चिरित' में अनेक स्थलों पर किया है। हमें ज्ञात है कि हप अपने अंतिम दिनों में ही बौद्धधर्म की शिचाओं की और अधिक प्रवृत्त होने लगे थे। अतः हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि बाए ने उनके शासन के उत्तर काल में अपने मंथों की रचना की थी। इस कथन की पुष्टि, उसके द्वारा किए गए वास वदत्ता के उल्लेख से भी होती है। 'वासवदत्ता'की रचना सातवीं शताब्दी के द्वितीय चरण में हुई थी।'

वाण के सर्वश्रेष्ठ गंथ 'हर्षचरित' श्रीर 'कादंबरी' हैं।
संस्कृत के श्रतंकारशास्त्र के प्रथों में किए गए वर्णीकरण के श्रतुसार, 'हर्पचरित' एक श्राख्यायिका है श्रीर 'कादंबरी' एक कथा।
इन दो गंथों के श्रितिरिक्त वह 'चंडि-शतक' नामक स्तोत्र तथा
'पार्वती-परिखय' नामक नाटक का रचियता भी वताया जाता
है; किंतु वास्तव में ये गंथ वास के लिखे हुए नहीं हैं।

वाण 'हर्पचरित' के पहले दो अध्यायों तथा तीसरे के कुछ भाग में अपनी वंश परंपरा तथा जीवनी का वर्णन करता है। प्रथ के अवशिष्ट भाग में वह हर्प के जन्म, उनके प्रारंभिक जीवन, सिंहसनारोह्ण और उसके वाद घटनेवाली दुःस्वमय घटनाओं तथा गौड़ राजा पर आक्रमण करने के लिए युवक-राजा की तैयारी आदि वालों का वर्णन करता है। आठवें अध्याय के अंत में विंध्य-वन में राज्यश्री का उद्धार करने के बाद रात्रि के आगमन का वर्णन करके यह प्रंथ अपूर्ण

<sup>े</sup> कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३१५

क्रोड़ दिया गया है। 'हर्षचरित' का सबसे प्रधान गुर्फ य६ है कि-जैसा कि उसके अनुवादकों ने स्वीकार किया है-यह एक ऐतिहासिक आख्यान का प्राचीनतम उदाहरण है। श्राख्यान का लेखक घटनात्रों का उन्लेख उनके श्रसली रूप 👫 🗠 करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः कीथ महोदय का यह आलो-चनात्मक कथन कि ऐतिहासिक दृष्टि में यह प्रथ न्यूनातिन्यून मुल्य का है, इस मान्य नहीं है। अंथ के महत्व के सबध में कावेल भ्रौर टामस ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे झात होता है कि इतिहास के वास्तविक स्वरूप का उन्हें कीथ की की ऋ पैता श्रीधक विवेक है। उनका कथन है कि यह ग्रंथ हर्ष के शायन-क ल का एक सजीव (तथा समाकालीन) चित्र प्रस्तुत करता है। इस प्रकार के प्रंथ से इससे अधिक और कुछ भी हमें आशा नहीं करनी चाहिए। स्काट के उपन्यास जिस गुरा के कारण रोचक तथा आकर्षक बने हुए हैं, वह गुरा बाण के प्रंथों में भी किसा प्रकार कम नहीं है। वह गुण यह है कि द्रंथ के पढ़ने से पाठक यह अनुभव करने लगे कि उसमें वर्णित घट-नाए उसकी आंखों के सामने ही घटित हो रही हैं। हमारी सम्मित में बाख का वर्णन इतना सजीव है कि हम उसे पढ़ते समय इषं के युग में पहुँच जाते हैं और वत्कालीन घटनाओं का निरीक्षण करने लगते हैं। दरवारी जीवन, नगर एवं देहात के जीवन, समाज के कोलाहल से दूर, जंगलों में थित आश्मों, उस समय के रहन एहन और रीति-रिवाजों तथा तत्कालीन समाजकी साधारणवया प्रचलित अवस्थाओं क वर्णन में पाठकीं को मनोरंजन की पर्याप्त सामग्री मिलती है। उसमें भूतकाल तथा उस समय की अनेक ऐतिहासिक वातों का उल्लेख प्रच्छन्न-स्प से किया गया है। उनसे इतिहास-सर्वं वी इसारा ज्ञान बढ़ जाता

१कीथ, 'क्ल सिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ३१८ रकावेल एंड टॉमस, 'इ६ेचरित', प्रस्तावना, पृ० ६

है। उन कौशल-पूर्ण संके ते के द्वारा, जो तत्कालोन श्रवस्था का दिग्दर्शन करान के लिए द्रपेश का का म देते हैं, चित्र का प्रभाव अधिक वढ़ जाता है। वार्ण के दूसरे श्रंथ 'कादंवरी' का इस तक में उल्तख मात्र श्रजम् हागा; यद्यपि समर्थ समालोचकों ने उसे लेख क की परिपक्त प्रतिभा की उपज बनलाया है। यह बहुत दिनों तक संस्कृत गरा-काव्य का एक सर्वोत्कृष्ट श्रंथ और श्रोज-पूर्ण शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहर ए माना गया था।

श्रव हम वारा की लेखन-शैली की मुख्य-मुख्य विशेषतात्रीं का वर्णन करेंगे। पारचात्य समाजीवकों ने-जिनमें सर्वप्रथम १८६३ ई॰ में लिखने वाला वे गर था वास की शैली की तीन न्नालोचनाए की हैं। उसकी शैला के प्रधान दूपएा, ये व :लाए गए हैं:-१-वर्णनों में अनुपात का अभाव; र-श्लेषालकार का श्रनियंत्रित प्रयोग जिसके कार ए अथ सममना कठिन हो जाता है; ३—ज्ञान-वृक्तकर बहु-संख्यक विशषणों तथा लंबे-लंबे समास-पदों का उपयोग, जिनके कारण वर्णन की सुंदरता नष्ट हो जाती है, मस्तिष्क को कष्ट पहुँचता है, तथा करुप का वस्तिक उद्देश्य ही विफन हो जाता है। वह उद्देश्य यह है कि उसके द्वारा पाठक का परमानंद प्राप्त हो। द इन दांघो को आंशोक हर से स्वीकार करते समय हमे यह कदापि न भूलना चाहिए कि स्वयं उसकं देश के वहुसंख्यक समालोवक उसक संवध में क्या कहते हैं। उनका आश्चयं-जनक वाग्वभव, भाषा का सीव्हब रूपकों एवं उपमाओं का कौशल-पूर्ण उपयोग, श्रान्य श्रानेक संस्कृत ऋलंकारों का उपयुक्त प्रयोग, उसकी प्रभावपूर्ण तथा श्रोजस्वी शैलों, चतुरवा-पूर्ण चरित्र चित्रस, विविध प्रकार के विषयो का प्रभावीत्पादक वर्खन, भानव-जीवन का व्यापक ज्ञान,

<sup>ै</sup>कावेल एंड टॉमस, प्रस्तावना पृत्र ११

वकान्यं यशसे...... सदाः परिनर्देतये।

भिन्न-भिन्न मानवी मनोभावों के उद्रेक करने की शक्ति—इन सब वथा अन्य अनेक गुणों के कारण भारवीय आलोचकों ने उसे मध्यकालीन गद्य-लेखकों में सर्वश्रेष्ठ आसन प्रदान किया है। हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जिस प्रकार एक उस्ताह गीव की एक छोटी-सी किल को घुमा-फिरा कर वरह-वरह के सुरों से श्रोताओं के मन को मुग्य कर देवा है, उसी प्रकार एक काठ्य-लेखक उपमा तथा रूपक के बाहुल्य और शब्दों की सुम-नोरम मंकार से पाठक के चित्त पर एक अनोखा प्रभाव डालवा है।

वाण के आश्रयदाता महाराज हर्ष के प्रंथों का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। सुबंधु के प्रंथ वासवदत्ता की रचना बहुत संभवतः इसी काल में हुई थी। सुबंधु अपने इस प्रंथ में उद्योत-कर तथा धर्मकीर्ति नामक दो ऐसे नैयायिकों का उल्लेख करहा है, जो एक दूसरे को जानते थे और संभवतः एक दूसरे के ऋषी भी थे। धर्म-कीर्ति धर्मपाल का—जो शीलभद्र के पूर्व नालंदा मठ के अध्यन्न थे—शिष्य था। जिस समय ६३० ई० में ह्वेनसांग नालंदा पहुँचा, उस समय शीलभद्र बहुत बुद्ध हो चुके थे। इसके अविरिक्त हमें यह भी मालूम है कि यह धर्मकीर्ति विक्वत के राजा सङ्ग-सन्-गंपो (६ ६ ६६८) का समसामयिक था; अवः उसका समय सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में माना जा सकता है। हमें कीथ महोदय के इस कथन से सहमत होना चाहिए कि जिस समय बाण ने साहित्यिक चेत्र में प्रवेश किया, उस समय सुबंधु —जिसने धर्मकीर्ति एवं उद्योतकर का उल्लेख किया है—अपने साहित्यिक जीवन की प्रोहावस्था को पहुँच चुका था। अवन्य

<sup>&#</sup>x27;इल्सिंग,' 'रिकर्ड ्स आफ दि बुद्धिस्ट रेलिजन-तककुसु,' साधारण प्रस्तावना, पृ० ५८

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कीथ, 'क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर', ए० ३२०

मंथकतीओं में से रावण-वध के रचयिता महि कवि का उल्लेख करना आवश्यक प्रवीत होता है। रावण वध महि काव्य ही के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रंथ की रचना उसने वलभी में श्रीधर-्रीत के शासन काल में की थी। हमारे पास यह श्रनुमान करने का कारस है कि उसने ६४१ ई० के पूर्व ही इस प्रंथ को लिख कर समाप्त कर दिया होगा। बाख ने उसका कुछ भी उम्लेख नहीं किया है। जनश्रवि के अनुसार महि और भर्त हरि-जिनकी मृत्यु ६४४ ई० में हुई—दोनों एक ही हैं और संभव है कि वे बाण के समकालीन, किंतु उससे छोटे रहे हीं। वास के अपने साहित्यिक जीवन की पराकाच्ठा पर पहुँच जाने के बाद ही उसने साहित्यिक चेत्र में प्रवेश किया होगा । 'जानकी-हरण' का प्रणेता कुमारदास इस काल के कुछ समय परवात्-क्रिं ई॰ के बाद-श्रवतीर्छ हुआ। किंतु हम उसे साववीं शताब्दी का एक प्रतिभाशाली साहित्यिक कह सकते हैं। उसने चड़ी च्यावि प्राप्त की जो उसके तिरोधान के बहुत समय बाद वक् स्थिर रही।

इस काल की एक मनोरंजक साहित्यिक रचना—कांची के पल्लब-राजा महेंद्र-विक्रम वर्मा का लिखा हुआ — 'मत्तविलास' नामक प्रहसन है। वह श्रीहर्ष का विल्कुल समकालीन था। उसके प्रहसन की प्रधान रोचकता यह है कि वह तत्कालीन सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख करता है। कापालिक संप्रदाय के लोग, धर्म के नाम पर विना किसी रोक-थाम अथवा नुष्या के, मिंद्रा और खियों का अविशय सेवन करते थे। बीद्ध-भिद्ध भी आनंद और विलास के जीवन से अभ्यस्त हो गए थे। उनका नैतिक पतन हो गया था।

कथानक संत्रेप में इस प्रकार है:-कांची का एक कापालिक

<sup>े</sup>कीय, 'क्लांकिकल संस्कृत लिटरेचर', पृ० ११६ २६

मदिरा और सियों की बड़ी प्रशंसा करता है और अहतों की, उनके सुसंयमित तथा नियमित जीवन की, बड़ी श्रालोचना करता है। संयोग-वश उसका भिन्ना-पात्र (खप्पर) खो जाता है। नगर भर में उसकी वलाशी होती है। एक बौद्ध-भिन्न पर संदेह होता-है। वह भिन्न इसलिए दुःखी है कि विनय के नियम स्त्री श्रीर मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं। उसका यह श्रनुमान होता है कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की निरर्थक बाधा नहीं डालता है। वह आशा करता है कि असली मुल-प्रथ का पता लगा कर मैं संघ का हित साधन कहाँगा। पूछे जाने पर वह इस बात को श्रस्वीकार करता है कि उसके पास का भिन्ना-पात्र कापालिक का है; परंतु कापालिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि बौद्ध भिन्न के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कपाल जैसी ज़द्र वस्ताको श्रास्वीकार करे, जब कि वह मोह-वश पृथ्वी, समुद्र श्रीर पर्वत श्रादि वस्तुत्रों के श्रस्तित्व को, जिनको सभी प्रत्यत्त देखते हैं— अस्वीकार करता है। शून्यवाद के सिद्धांत पर यह आक्रमख बड़ा आकर्षक है। अभी उनका वाद-विवाद समाप्त नहीं दुआ था कि इतने में पाशुपत-संप्रदाय का एक व्यक्ति बहां आकर व्यर्थ ही में बीच-बचाव करने की चेष्टा करता है। उसकी सलाह से यह निश्चय-किया जाता है कि सामला श्रदालत में ले चला जाय । रास्ते में उन्हें एक पागल आदमी मिलता है । उसने खोए हुए खप्पर का उद्धार एक कुरो से किया था। वह कुत्ता ही श्रसली चोर था। श्रंत में वह कापालिक को लौटा दिया जावा है और तत्कालीन राजा का डल्लेख करते हुए भरत-वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जावा है।

संपूर्ण नाटक हास्य-विनोद से भरा हुआ है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावतः आन्वार्य है। नाटक का रचयिता स्वयं शैव था। उसने वीद्ध-धर्म के सिद्धांतों तथा शून्यवाद दर्शन पर सुविनोद पूर्ण आक्रमण किया है। उसकी रोली सरल एवं ललिव है। किव ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-राक्ति का चमत्कार दिखाया है। नाटक का विषय बहुत साधारण है; किंतु उसका किया बढ़ा बढ़िया है। इस असंगति से प्रहसन का प्रभाव और बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान सकते। इसके अतिरिक्त इस प्रथ के रचयिता ने भी हर्ष की भाँति विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग में कौराल प्रदर्शित किया है।

यहां हम वास के पुत्र भूषसभट्ट का उल्लेख कर सकते हैं। उसने अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ 'कादंवरी' को पूर्ण किया। वह भट्टपुलिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसने लिखा है कि पिता के अधूरे ग्रंथ को मैंने पूरा किया; क्योंकि उसे अपूर्ण देखकर लोगों को दुख होता था। उसके गद्य में भी भाषा का सौष्ठव

दंडी के काल के संबंध में विद्वानों में अभी तक मतमेर है। डा० कीथ का कथन है कि 'दशकुमारचरित' में विधित मीनो-लिक स्थिति से हमारे मन में यह धारणा उत्तन्न होती है कि उसमें श्रीहर्षबद्धन के साम्राज्य के पूर्व को वातों का उल्लेख है। उसकी अपेताकृत सरलता से यह स्वित होता है कि वह सुत्रंष्ठु और वाण के यंथों से पूर्व का है। किंतु यह संभव हो सकता है कि वह कांची के पह्नंत्र-राजा नरसिंह वर्मा (६५०-७००) के दर-धार में आविर्मृत हुआहो। अवंतिसंदरी कथा में दही के महें द्र वर्मा के शासन-काल में—जव चालुक्यों की सेना ने पुलकेशों दितीय के नेतृत्व में कांचीपुर पर आक्रमण किया और उसे घर लिया था—इत्तिण प्रवास के संत्र में मनोरंज क वातों का उल्लेख पाया जाता है। इसके बहुत समय वाद दही कांची को

<sup>°</sup> कीय, 'दि संस्कृत ड्रामा', पृ० १८४.

२वही, ए० २६७

मदिरा और सियों की बड़ी प्रशंसा करता है और अहतों की, उनके सुसंयमित तथा नियमित जीवन की, बड़ी आलोचना करता है । संयोग-वश उसका भिज्ञा-पात्र (खप्पर) खो जाता है । नगर भर में उसकी वलाशी होती है। एक बौद्ध-भिन्न पर संदेह होता-है। वह भिन्न इसलिए दुःखी है कि विनय के नियम स्त्री श्रीर मदिरा दोनों के सेवन का निषेध करते हैं। उसका यह श्रनुमान होता है कि बुद्ध भगवान का वास्तविक धर्म इस प्रकार की निरर्थंक बाधा नहीं डालता है। वह आशा करता है कि असली म्ल-पंथ का पवा लगा कर में संघ का हिव साधन कहाँगा। पूछे जाने पर वह इस बात को अस्वीकार करता है कि उसके पास का भिज्ञा-पात्र कापालिक का है; परंतु कापालिक को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वह कहता है कि बौद्ध भिन्नु के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि कपाल जैसी चुद्र वस्तु को श्रास्वीकार करे, जब कि वह मोह-वश पृथ्वी, समुद्र श्रीर पर्वत श्रादि वस्तुत्रों के श्रस्तित्व को, जिनको सभी प्रत्यच्च देखते हैं— अस्वीकार करता है। शून्यवाद के सिद्धांत पर यह आक्रमख बड़ा आकर्षक है। अभी उनका वाद-विवाद समाप्त नहीं हुआ था कि इतने में पाश्यपत-संप्रदाय का एक व्यक्ति वहां आकर व्यर्थ ही में बीच-बचाव करने की चेष्टा करता है। उसकी सलाह से यह निश्चय-किया जाता है कि मामला श्रदालत में ले चला जाय । रास्ते में उन्हें एक पागल छादमी मिलता है । उसने खोए हुए खप्पर का उद्धार एक कुरो से किया था। वह कुत्ता ही असली चोर था। श्रंत में वह कापालिक को लौटा दिया जाता है और तत्कालीन राजा का डल्लेख करते हुए भरव-वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जावा है।

संपूर्ण नाटक हास्य-विनोद से भरा हुआ है, जैसा कि प्रहसन का होना स्वभावतः श्रांनवार्य है। नाटक का रचियता स्वयं शैव था। उसने वौद्ध-धर्म के सिद्धांतों तथा शून्यवाद दर्शन पर सुविनोद पूर्ण आक्रमण किया है। उसकी शैली सरल एवं लिख है। किव ने अनेक स्थलों पर अपनी कवित्व-शिक का चमत्कार दिखाया है। नाटक का विषय वहुत साधारण है; किंतु उसका क्रिय बढ़ा बढ़िया है। इस असंगित से प्रहसन का प्रभाव और बढ़ जाता है, उसे हम दोष नहीं मान सकते। इसके अविरिक्त इस प्रंथ के रचियता ने भी हर्ष की भाँति विविध प्रकार के छंदों के प्रयोग में कौशल प्रदर्शित किया है।

यहां हम वास के पुत्र भूषसभट्ट का उल्लेख कर सकते हैं। उसने अपने पिता के अपूर्ण प्रथ 'कादंबरी' को पूर्ण किया। वह भट्टपुलिन के नाम से भी प्रसिद्ध है। उसने लिखा है कि पिता के अधूरे ग्रंथ को मैंने पूरा किया; क्योंकि उसे अपूर्ण देखकर लोगों की दुख होता था। उसके गद्य में भी भाषा का सौष्ठव

दंडी के काल के संबंध में विद्वानों में श्रमी तक मतमेर है। डा० कीथ का कथन है कि 'दशकुमारचरित' में विधित भी गी- लिक स्थिति से हमारे मन में यह घारणा उत्तन्न होती है कि उसमें श्रीहर्षवर्द्धन के साम्राज्य के पूर्व की वालों का उल्लेख है। इसकी अपेनाकृत सरलता से यह सूचित होता है कि वह सुवंधु श्रीर बाण के यंथों से पूर्व का है। किंतु यह संभव हो सकता है कि वह कांची के पत्नं नराजा नरिंसह वर्मा (६-२-७००) के दर्वार में शाविर्म्व हुआ हो। अवंधि संदर्श कथा में दृशों के महें द्र वर्मा के शासन-काल में जब चालुक्यों की सेना ने पुलकेशी द्वितीय के नेतृत्व में कांची पुर पर आक्रमण किया और उसे घेर लिया था—इन्तिण प्रवास के संयय में मनोरंजक वातों का उल्लेख पाया जाता है। इसके बहुत समय वाद दंडी कांची को

<sup>ै</sup>कीय, 'दि संस्कृत ड्रामा', पृ० १८४-

२वही, पृ० २६७

लौटा और बहुत संभवतः नरसिंह वर्मा द्वितीय उपनाम राज सिंह? के दरवार में ठहरा। कुछ विद्वानों का मत है कि 'काव्या-दर्श' में जिस शैव राजा राजवर्मा का उल्लेख है, वह संभवतः राजसिंह पल्लव ही था। प्रवाद प्रचित्त है कि 'काव्यादर्श' कूं पंचम परिच्छेद दंडी ने स्वयं राजसिंह को अथवा उसके पुत्र को अलंकारशास्त्र की शिक्षा देने के लिए ही लिखा था। इस प्रकार दंडी की युवावस्था संभवतः हर्ष के शासन-काल के कुछ भागों में वीवी थी। उसकी साहित्यिक-रचना का काल हर्प की मृत्यु के वाद मानना हागा। एक प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि दंडी के प्रंथ 'दशकुमारचरित', 'काव्य दर्श', अवंतिसुंदरी' कथा आदि श्रीहर्ष के काल की साहित्यिक रचनाएं हैं।

महाराज हुई के काल, में साहित्यिक यंथ के अतिरिक्त अन्य अनेक विषयों पर भी यंथ रचे गए थे। धर्म और दर्शन हर सुविख्यात लेखकों ने काफो यंथ लिखे। दर्शनशास्त्र की विभिन्न शाखाओं पर बड़े-बड़े शामाणिक यंथ रचे गए। कतिपय समर्थ आलोचकों का मत है कि कुमारिल का आविभीव काल सातवीं शताब्दों के पूर्वाद्ध में मानता चाहिए। पूर्वमामांसा का वह सर्व मान्य महान् पंडित था। उसने मीमांसा पर एक यंथ लिखा, जो तीन भागों में विभक्त है: -शलोकवर्तिक, तंत्रवार्तिक तथा दुपटीका। कुमारिल का यंथ जैमिनि के भीमांसा सूत्र पर शवर स्वामी के भाष्य की टीका है। कुमारिल ने बौद्धों तथा उनके सिद्धांतों पर आक्रमण किया, बैदिकधम के पुनक्दार में बड़ा योग दिया और मीमांसा के व्यापक अध्ययन का पुरक्जावित करने वा श्रेय उसी को प्राप्त है। दूसरा प्रसिद्ध विद्वान् जिसने पूर्वनीमांसा-दर्शन की व्याख्या की, प्रभाकर था। उसका यंथ 'वृहती' शवरभाष्य की

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>राजगोपालन, 'हिस्ट्री श्राफ़ पह्नवज़' पृ० १११ श्रीर १४६ .

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>भैद्य, 'मेडिएवल इंडिया', जिल्द ए० ३३६

ब्याख्या है। प्रभाकर कुमारित के पूर्व हुआ था और उसकी साहित्यिक-रचना हुए के शासन-काल के अंतर्गत परिगणित नहीं की जा सकती।

े यह बतलाना असंभव है कि उत्तर मीमांसा के ऊपर जितने प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, उनमें से किसी की रचना इस काल में हुई थी अथवा नहीं। शंकर के परम गुरु गौड़पाद की कारिका इस काल से बहुत पूर्व में लिखी गई थी।

इस काल में हेतुबिया पर बड़े-बड़े ग्रंथ लिखे गए। उद्योत-कर भारद्वाज पाग्रुपत-संप्रदाय का कट्टर अनुयायी था। उसने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ 'न्यायव्यक्तिक' लिखा। इसमें उसने 'न्याय-सूत्र' तथा न्यायभाष्य की ज्याख्या की। उद्योतकर का काल ६२० ई० माना जाता है। जैसा कि हम पहले हो लिख चुके हैं। सुबंधु इस न्यायिक का उल्लेख करता है। सुबंधु न्यायस्थित, मञ्जनाग तथा घर कीर्ति का उल्लेख करता है। हब के काल में नेयायिकों ने न्यायदर्शन की बड़ी उन्नति की। हम पहले ही कह चुके हैं कि घर्मपाल के शिष्य घर्मकीर्ति ने 'न्यायिवदु' नामक एक ग्रंथ लिखा, जिस पर ५०० ई० के लगभग घर्मतिर ने एक टीका रची।

वैशेषिक-दर्शन का ऐसा कोई लेखक नहीं है, जिसे हम निश्चयात्मक रूप से इस काल का कह सकें; किंतु तो भी यह लिखना अनुचित न होगा कि ६४८ ई० में हेनसांग ने 'दसपदार्थ ' का—जिसका लेखक ज्ञानचंद्र बतलाया जाता है—चीनी भाषा ' अ में अनुवाद किया। इसका मूल संस्कृत ग्रंथ नष्ट हो गया है। 2

इस श्रध्याय को समाप्त करने के पूर्व हम इस काल में लिखे

<sup>े</sup>न्यायिक्षितिमिन उद्योतकरस्वरुपाम् बौद्धः गतिमिन झलंकारभूषि-ताम्—गौरीशंकर द्वीराचंद झोमां, 'मध्यकालीन मारतीय संस्कृति', पृ० ८६

२फ़र्कुहर, 'रिलीजन लिटरेचर श्राफ़ इंडिया', पृ० १७७

गए ह्याकरण के कतिपय प्रसिद्ध प्रंथों का उल्लेख करना छिंचत सममते हैं। जयादित्य तथा वामन की 'काशिकावृत्ति' इत्सिग के भ'रत श्रमण के पूर्व लिखी गई थी। इत्सिग ने लिखा है कि १४ वर्ष की श्रवस्था हो जाने के बाद विद्यार्थी पाँच वर्ष तक उसे हैं नियमित रूप से पढ़ते थे। जयादित्य की मृत्यु इत्सिग के यात्रा-विवरण के लिखे जाने के लगभग तीस वर्ष पहले, श्रथीत् ६६१-६६२ ई० में हुई। इस प्रकार यह हर्ष का समकालीन था। भर्त-हरि ने— जिसकी मृत्यु इत्सिग के श्रमण-वृत्तांत के लिपिबद्ध होने से ४० वर्ष पूर्व श्रथीत् ६४१-६४२ ई० में हुई—महाभाष्य पर एक टीका लिखी, जो श्रव प्रायः लुप्त हो चुकी है। उसने 'वाक्य-प्रदीप' नाटक शब्दशास्त्र का एक श्लोकबद्ध प्रंथ भी तीन खंडों में लिखा।

त्रहागुप्त नामक प्रसिद्ध गिएतज्ञ भिल्लमल्ल (भिनमल) निवासी जिब्सु का पुत्र था और ४८८ ई० में पैदा हुआ था। उसने 'ब्रह्म-सिद्धांत' नामक बंथ ६२८ ई० में लिखा, जिस समय महाराज हर्ष अपने गौरव के शिखर पर छारूढ़ थे।

इस काल में बौद्ध साहित्य के एक यहुद् माग की रचना की गई। ह्वे नसांग नालंदा के पास स्थित तिलादक मठ के जयसेन नामक श्रमण का उलेख करता है। वह एक प्रसिद्ध शास्त्रकार था द्वेनसांग के भारत-अमण के समय, नालंदा के धर्माध्यत्त शील भद्र महायान बौद्धधर्म के महान ज्याख्याता थे। उन्होंने कई महत्व-पूर्ण टीकाएं लिखीं। धर्मपाल जो शीलभद्र के पूर्व उस पद पर प्रतिष्ठित थे, ६०० ई० के लगभग मर गए। वे एक प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने आर्यदेव के 'शतशास्त्र' पर एक टीका लिखी। उसे हम इस काल से प्रायः संबोधित कर सकते हैं। ह्वेनसांग ने स्वयं एक ग्रंथ लिखकर योगीचार दर्शन की विशद, ज्याख्या की, और उसे महाराज हुप को दिखाया। श्रीहर्ण उसे देखकर बहुत प्रसन्न

हुए। इसके अविरिक्त होनसांग ने 'प्रज्ञा-पारिमवा', 'महाबि-भाषा', 'अभिर्मकोष', (संघमद्र-रिचव) 'न्यायानुसार' तथा आसंग-रिचत 'योगाचार' के ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। व

इन सब वातों पर दृष्टि रखते हुए हम संतेप में कह सकते हैं कि इस काल में साहित्य तथा दरान के तेत्र में बहुत-पा रच-नात्मक कार्य हुआ। यद्यपि इस समय से बहुत पूर्व संस्कृत-साहित्य का विकास हो चुका था; पर इसकी वृद्धि इस समय में भी जारी रही। आज जितने यंथ विद्यमान हैं केवल उन्हें देख कर हम तत्कालीन साहित्य-संपदा का अनुमान कर सकते हैं। विद्यु इसके क्रांवरिक्त कितने यंथ काल के गर्भ में विलीन हो गए। निस्संदेह यह युग अवनवि का नहीं था।

व बीवनी , पृ० १७४

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>पी० के० मुकर्जी, 'इंडियन लिटरेचर इन चाइना', पृ०२१६ २३४

### पंचदश भ्रम्याय

# ह्रषेकालीन कला

भारतीय कता के विकास में हर्षकातीन कता का कोई पृथक्ष अस्तित्व नहीं है, अपितु वह गुप्तयुग की कता के साथ संवद्ध है। इस प्रकार यदि हम गुप्तकातीन कता के रूप और अंतर्ि विहित भावों को समम तें, तो हम हर्षकातीन कता की मुख्य विशेषवाओं को भी सममने में समर्थ होंगे।

डाफ्टर आनंद कुमारस्वामी का कथन है?, कि "गुप्तकालीन कला की शैली, पूर्णवः स्वामाविक विकासचक्र की चरमोत्रित को प्रकट करती है—आदिम, उत्कृष्ट, अद्भुत, कृचि के विकद्ध अलंकार-बहुल, तथा कृत्रिम-रूप।' भारतीय कला के विकास में गुप्तयुग उत्कृष्ट युग है। गुप्तकला का श्रेष्ठ गुण वत्कालीन संपत्री तथा बहुमुखी संस्कृति का अभिन्यंजन है। "यह कला के पुन-कर्जीवन का नहीं, बिक्क चरमोत्कर्ष तथा प्रस्फुटन का काल था।" राष्ट्र के जीवन के प्रायः प्रत्येक दोत्र में, प्रवल आत्मा-भिन्यंजन हुआ। साहित्य, चित्रकला, संगीत तथा वच्छा में एक ही-सी प्रचुरता थी।

गुप्तकला की प्रधान विशेषता इसका आध्यात्मिक गुण है।
गुप्तकला के कलाकारों ने वक्तण तथा चित्रकला के माध्यम द्वारा
तत्कालीन प्रचलित आध्यात्मिक भावों को इतनी सजीवता और
यथार्थता के साथ व्यक्त किया, जो कि वस्तुतः आश्चर्यजनक
है। वास्तव में भारतीय कला तथा पाश्चात्य कला के बीच मुख्य
नेद यह है कि भारतीय कला सींदर्य के नियमों की मर्यादा की
रक्ता करती हुई किसी पदार्थ के आंतरिक भाव को आभिव्यक्त
करने की चेव्टा करती है। भारतीय कला स्वभाव की यथात्थ्य

<sup>े</sup> इंडियन एंड इंडोनेशियन ऋार्ट, पृ० ७१

अनुकरण मात्र नहीं करती थी श्रीर न वह प्रकाश अथवा छायो का कौलशपूर्ण प्रदर्शन साम्न करके संतुष्ट रहती थी। भारतीय कला का उद्देश भारतीय साहित्य की भांति, पाठक के हृदय में विभिन्न प्रकार के भावों का उद्देश कर विभिन्न रसों से चिक्त को भरना था। उसका उद्देश्य के बल मनोरं उन करना नहीं, बिक्त भाव वेश त्यन्न करना था, जिससे कोई व्यक्ति श्रपने को कुछ समय के लिए श्रद्ध चैतनावस्था में लय कर देवा था। उसे हम रसानुभूति कह सकते हैं। उत्तम कला की कसोटो की परीक्षा हसी वात से होती है कि उसमें रसानुभूति को बढ़ाने की कितनी शक्ति है।

गुप्तकाल की शिल्प-कला और चित्रख-कला नित्संदेह प्रगाह आध्यात्मिकता से युक्त है। किंतु यह आध्यात्मिकता समाज- विद्य नहीं है। इस आध्यात्मिकता का जीवन के साथ सामं- जस्य स्थापिन है। वला का आधारभूत विदय निरस्देह सदा धार्मिक है; किंतु उस विपय के प्रतिपादन में आध्यात्मिक भावना और जीवन के अनुभन तथा तथ्यपूर्ण वातें सन्न एक सुस्पत समाध्य के प्रतिपाद के प्रतिपाद के प्रतिपाद के प्रतिपाद के प्रतिपाद के प्रतिपाद के स्वार्थ समाध के स्वार्थ तथा तथ्यपूर्ण वातें सन्न एक सुस्पत समाध के प्रतिपाद है। गुप्त-कला उस समय के स्वन्न, विलास-पूर्ण वथा सुसंस्कृत दरवारी जीवन को आंदत करती है। इम पहले ही देस चुन्न हैं कि गुप्तकाल तथा हप के समय में कुलीन समाज की संस्कृत बहुन उन्नति कर गई थी। 'हपचरित' 'काद-दर्श' तथा कालिवाम और अन्य उच्चकोटि के संस्कृत नाटककारों के मंथ एवं वाद की आजंता को चित्रकला उसी विलास-पूर्ण संस्कृति का आभास देती हैं। तत्कालीन काव्यों एवं नाटकों में तथा अजंता की चित्रकारी में जो जीवन चित्रित किए गए हैं, उनमें आध्वर्य जनक साहश्य है। जन-साधारण दथा उच्च

<sup>ै</sup>कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन ऋार्ट' पृ० ६१ <sup>२</sup>वही. पृ∞६१

समाज के लोगों का पहनावा, रहन-सहन, मनोरंजन के साधन, युद्ध, जुल्स, दरवारी, जीवन, महल तथा उनके कमरे, कमल-सर तथा परिचित पशु-पिचयों का चित्रण कला तथा साहित्य दोनों में समान शक्ति और सुंदरता से किया गया है।

ऐतिहासिक दृष्टि से गुप्त कला मथुरा की कला-पद्धित का विकास है। किंतु मथुरा की शिल्पकला यदि अपनी विशालता तथा लालित्य के अभाव के लिए प्रस्टिद्ध है, तो गुप्तकाल की शिल्पकला अपने लालित्य, शक्ति एवं प्रशांत भाव के लिए। विषय प्रधानतः धार्मिक हैं, जिनमें ठत्कालीन प्रचलित वैष्ण्व शाक्त, शैव तथा वौद्ध संप्रदायों से संबंध रखनेवाली मूर्वियां तथा मंदिर सम्मिलित हैं।

जैसा कि कुमारस्वामी कहते हैं, प्रारंभिक गुप्तकाल में बुद्ध की मूर्ति भारतीय कला के विकास की पराकाष्ठा है। मथुर्क सारनाथ, किसया, गया, अर्जाता (गुफा नं०१६), साँची, करली, कन्हेरी तथा पश्चिमी गुफाओं में जो उदाहरण मिले हैं उनसे यह कथन पूर्णतः प्रमाणित होता है।

गुप्तकाल की स्थापत्य का को हम इन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं—(१) स्तूप (२) खोदकर निकाले गए चैत्य-भवन श्रोर विहार (३) प्रस्तरादिनिर्मित चैत्य-भवन (४) चौरस छत-दार मंदिर (४) शिखर-युक्त मंदिर (६) महल, नाट्यगृह तथा घरेलू इमारतें।

गुप्तकाल की अनेक गुफाएं वर्तमान हैं। अजंता की १६ तथा १७ नंवर की गुफाएं विहार हैं, जो कि लगभग ४०० ई० की

भ्यसितकुमार हालदार, 'ग्रजंता'।

रचैत्य-भवन (हाल। वास्तव में एक बौद्ध-मंदिर है, जिसके तीन भाग होते थे—(१' मध्य का भाग (२) ग्रंत का भाग, जिसमें एक स्तूप बना होता था (३) बरामदा, जो प्रदित्त् खा के लिए बना होता था।—'इंडियन एंड इंडोनेशियन ग्रार्ट', पृ० २८

कही जा सकती हैं। १६ नंबर की गुफा एक चैत्य हाल है, जो लगभग ४४० ई० का कहा जा सकता है। इन सबमें चित्रकारियां की गई हैं। ये विहार तथा चैत्य भवन न्यूनाधिक प्रारंभिक ढंग के बने हुए हैं। विहार स्तंभमय भवन हैं जिनमें भिज्ञुओं के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे बने हैं। पीछे की दीवार से मिला हुआ एक गृह है जिसमें बुद्ध की मूर्ति है। अंजना, एलोग तथा वाघ में भी इसी प्रकार के चित्रित विहार तथा चैत्य-गुफाए हैं। काठियाबाइ में भी गुप्तकला की गुफाएं हैं। उदयगिरि (भूपाल) में भी गुफाओं तथा मंदिरों, के समुदाय हैं, जो उसी काल के हैं।

चैत्य-भवन के ढंग के, ईट तथा पत्थर के वने हुए गुप्रकाल के अनेक मंदिर अभी तक विद्यमान हैं। ऐहोड़े का दुर्गा-मंदिर (६०० ई०) चैत्य-भवन के खाके पर वना हुआ है, यद्यपि उसमें महत्वपूर्ण विभिन्नता भी है। गुप्तकाल के हिंदू-मंदिर की विशेषता यह थी कि वे होटे-छोटे और चौरस छत से युक्त होते थे। प्रत्यंक मंदिर में एक गर्भगृह और एक छोटा मंडप होता था। बहुधा वह रतंभों से युक्त कमरे या वरामदे से घिरा रहता था, जिसका उपयोग एक छत्युक्त प्रदक्तिणा-पथ के रूप में होता था आहें। तिगोन्ना (मध्यपांत) लिलतपुर, भुमरा (नगोड़ राज्य) तथा अनेगढ़ सिथत नाचनाकुठार (वृंदेलखंड) में ऐसे मंदिरों के उदाहरण पाए गए हैं। दक्तिण में सबसे अधिक रोचक और चौरस छत-त्राला ऐहोड़े के लादरवान (४५०ई०) का है। अधिरे-धीरे चौरस छतनार मंदिर के स्थान पर शिखर युक्त मंदिर वनने लगे। उत्तरी

<sup>े</sup>कुमारस्वामी, 'इंडियन् एंड इंडोनेशियन ब्रार्ट', पृ० ७८, निज् नं० १५२

२वही, चित्र नं० १४८

शिखर, उत्तर गुटकाल में दिखाई पड़ने लगता है। शिखर छौर गर्भगृह के मिलने से एक मीनार-सा बन जाता था, जो कि मंदिर का प्रधान भाग होता था। भीवरगाँच का ईट का मंदिर उपरोक्त प्रकार के शिखर का एक कच्छा उदाहर ए है। ईट और पत्थर के बने हुए ऐसे शिखरों के अन्य उदाहर ए भा वाँकुरा जिले के पाम तथा मानभूम और दालमी में उपलब्ध हुए हैं। ये सभी स्थान बंगाल में हैं। लिल उपर के निकट, देवगढ़ का गुप्तक लीन दशावतार-मंदिर जो लगभग ६०० ई० का है, शिखर युक्त मंदिर का उद्घुष्ट उदाहर ए हैं।

६३७ ई० में जब हैनसांग बोध गया गया था, उस समय वहां एक महाबोधि-नामक विशाल बौद्ध-मंदिर मौजूद था। इसका निर्माण बुद्ध की मूर्ति की स्थापना के लिए, गुप्तकाल के प्रारंभ ही में हुआ था। यह फाह्यान के समय में भी विद्यमान था है से हुआ था। यह फाह्यान के समय में भी विद्यमान था है से से हिन सांग इस मंदिर का विस्तारपूर्वक वर्णन करता हुआ उसकी वही लंबाई चौड़ाई बतलाता है, जो कि प्रायः अब है। यह मंदिर १६० फीट से अधिक ऊँचा था और उसके सामने की नींव की चौड़ाई २० क़रम से अधिक थी। मंदिर ईटों का बना हुआ था और उस पर चूना चढ़ा हुआ था। उसमें ताकों की कतारें थीं, जिनमें सोने की मृतियां बनी थीं। उसकी चारों दीधारें भोती की छोरियों तथा अन्य बढ़िया साजों से अलंकृत थीं। छत पर सोने की कलई से युक्त, ताम आमलक शोभायमान था। इस मंदिर का अनेक बार जीर्णोद्धार किया गया और उसे नया बनाया

<sup>े</sup>शिखर दो प्रकार के ये—नागर तथा द्राविड़। दोनों मंदिर के राभंग्रह के ऊपर उठे हुए मीनार हैं। नागर शिखर की बनावट पर्वत-प्रभंग की तरह होती थी। द्राविड़ शिखर कई भूमियों (मंजिलों) का बना हुआ होता था श्रीर प्रत्येक 'भूमि' में कोठा्यां बनी होती थीं, जिनमें मूर्तियां रहती थीं।

वारसँ, जिल्द २, पृ० ११६

गया। जिस रूप में वह आज खड़ा है, ''वह ११०४ तथा १२६८ ई० में वर्मा के लोगों द्वारा किए गए जीगोंद्वार (१८८०—६१ ई० का) है।"

द निणी विहार में स्थित बौद्ध-विद्या का प्रसिद्ध केंद्र नालंदा पाँचवीं शत हरी के झंतिम समय में मौजूद था। हेन्सांग इंटों से बने हुए जिस विशाल मंदिर का वर्णन करता है, वह ३०० फीट से अधिक ऊँचा था। उसका निर्माण नरसिंह बालादित्य ने कराया था। वह बोधगा। के मोनार के सहश्य था। उसके पूर्वगासी राजाओं—शकादित्य, बुद्धगुन, नथागतगुप्त—तथा उस के पुत्र एवं उत्तराधिकारी वक्त तथा मध्यभारत के एक दूसरे राजा ने जितन मठ बनवाए थे, वे सब चीनी यात्रा के आगमन के समय साड़े थे। हैनसांग के जीवन चरितकार हो ली ने संपूर्ण

्रालंदा की रमसीयता का विशद वर्णन इस प्रकार किया है— "संपूर्ण नालंदा इंटों की दीवार से घरा हुआ है, जो कि सारे मठ को बाहर से घेरती है। एक फाटक विद्यापीठ की खोर है जिससे कि झाठ श्रन्य 'हाल' जो (संघाराम के) बीच में स्थित हैं, श्रतग किए गए हैं। सुद्यलंकृत मीनार तथा परी-सदश गुंबज, पर्वत की नोकदार चोटियों की भांति एक साथ हिले-मिले से खड़े हैं। मानमंदिर (पातःकाल के) धूम्र में विलीन हुए से प्रतीव होते हैं श्रीर ऊपरी कमरे वादलों के ऊपर विराजमान हैं। खिड़-कियों से कोई यह देख सकता है कि किस प्रकार हवा छौर वादल नया-नयां हप वनाते हैं, श्रीर ऊँची ऊँची श्रीलवियों के ऊपर सूर्य एवं चंद्रमा की कांति देखी जा सकती है। बाहर की सब परिवे ज्टत 'कचाए' जिनमें अमरों के रहने के लिए कमरे वने थे, चार-चार 'भूमियों' (मंजिलों) की थीं। वन के सकराकृत वार्जे रंगीन त्रोलितयां मोठी के समान लाल संभे-जी सजावटों से पारपूर्ण थे और जिन पर चित्र खुदे हुए थे-सुअलंफ़न छोटे स्तंभ सथा खपड़ों से आच्छादित छते, जो सूर्य ४१४ -

के प्रकाश को हजारों रूप में प्रतिविधित करवी थीं-ये सभी उस की शोभा को बढ़ाते थे।"

अजंता की चित्रकारियों तथा अमरावती की शिल्पकला से भारतीय प्रासादिनर्साण विद्या का बहुत अच्छा आभास मिलता है। महलं में चित्रशाला, संगीतशाला तथा नाट्यशालाएं होती थीं। 'हर्षचरित' में उन्लिखित प्रभाकरवर्द्धन के महल के विभिन्न भागों का वर्णन हम पहले कर चुके हैं। जैसा कि कुमारस्वामी कहते हैं, "महल एक या दो मंजिजों के खंभेदार कमरों का संबद्ध समुदाय होता था । उसकी छव या वो चौरस होती थी या नोक-दार । लकड़ी के खंभे, उसके शीर्ष तथा कार्निस आदि चित्रकारी तथा उत्कीर्ण मृर्वियों से खूब अलंकृत थे।"

चित्रकला, जिसकी गएना चौसठ कलात्रों में होती है श्रीर जिसका उल्लेख प्राचीन साहित्य में खूब मिलता है, गुप्तकाल मुं बहुत उन्नव दशा पर थी। राजाओं तथा उच्च घराने की महि-लांओं के लिए इस कला का ज्ञान एक अनिवार्य गुगा सममा जाता था। चित्रस-कत्ता-पद्धति का बहुत अधिक विकास हो गया था और ऐसे जटिल नियम बना दिए थे, जिनका अनुसर्ख करना चित्रकार के लिए ज्ञावश्यक हो गया था। इस समय चित्र-कला पर एक बृहद् साहित्य भी वर्तमान था। गुप्तकाल की चित्र-कला, अजंता क दो विहारों (१६ व १७ नं० की गुफाओं) तथा एक चैत्य के कमरे (नं० (६ की गुफा) में सुरिच्चित है। यह बात वो सबको अली-माँ व हात है कि अजंबा की चित्रकारियों की प्रशंसा सारे संसार ने की है। विभिन्न भाव-भेदों को विना किसी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जीवनी, पृ०<sup>्</sup>१११-११२

यशोवमंदेव के राज्य-काल में उत्कीर्ण नालंदा के शिलालेख में भी नालंदा की रमखीयता का मनोहर वर्णन है-दिखिए, श्लोक ४-६, 'एपियाफ्रिका इंडिका', जिल्द २०

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोनेशियन ब्रार्ट', पृ० ८४



ग्रजन्ता की १६वीं गुफ़ा



श्रीधक परिश्रम है, मनोहर हप में श्रीमन्यक्त करने में चित्रकार वहे पारंगत थे। स्वाभाविकता, लालित्य तथा चेतना का श्रीमन्यंजन इस कला की श्रपनी विशेषताएं हैं। श्रजंता के चित्रकार वहे प्रतिभाशाली थे, उनकी चित्रकारी इतने उत्कृष्ट दज की थी कि वास्तव में कोई उसका श्रमुकरस्य नहीं कर सकता। रूप-भेद तथा हाव-भाव-संबंधी उनका ज्ञान तथा भाव-भेदों पर उनका श्रिधकार वस्तुतः श्राश्चर्यजनक है। हाथों की सुंदरता तथा मानव-शरीर के रूप संबंधी सूक्ष्माविसूक्ष्म वातों का चित्रस इतनी क्रुश-ला के साथ किया गया है कि श्राधुनिक चित्रकार उसके सामने श्रपनी श्रभिज्ञता पर निराशा अकट करते हैं। उन चित्रकारों में केवल देवी प्ररस्ता ही नहीं थी, प्रत्युत वे बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने शरीर-तत्व (श्रस्थि-संस्थान) तथा मुद्राश्चों का प्रगाढ़ श्रध्ययन कर उसमें पूर्ण कुशलता प्राप्त कर ली थी।

श्रजंता में गुप्तकाल की की हुई चित्रकारियों में बुद्ध की मूर्तियां, मरणासन्न राजकुमारी, धर्मचक्र, सिंहल-विजय की धारा-वाहिक घटनाएं, महात्मा बुद्ध का किपलवस्तु को प्रत्यागमन, राज्याभिषेक, प्रेम-श्रुक्तार के दृश्य और गंधर्व, अप्सरा तथा जातक-कथागत दृश्य आदि के चित्र उल्लेखनीय हैं। नं० १७ की गुफा के एक चित्र में बुद्ध भिखारी के रूप में खड़े हैं, माता अपने बच्चे को लेकर उन्हें भिन्ना देने के लिए बाहर निकलवी है और फिर उनके सीम्य तथा उज्ज्वल रूप को देखकर भिक्ति भावनाओं के आवेश में आकर वह प्रायः आत्मनिवेदन करने के लिए उद्यव हो जावी है। यह चित्र-चित्रण की फला-कुरालवा का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे जुल्मों (मिछिल) के चित्र अंकित हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार की समकालीन मूर्तियों का वड़ी निपुणवा के साथ चित्रण किया गया है। जंगली हाथियों को स्वतंत्रवा तथा निभेयता के साथ पूर्ण आनंद में मम इधर-उधर विचरण करते हुए दिखाया गया है। एक चित्र में घाड़े पर

सवार होकर एक राजा हाथी का शिकार कर रहा है और उसका संशास्त्र अनुचर-दल उसे चारों और से घेरे हुए है।

दत्तरकालीन गुप्तकला तथा प्रारंभिक सावबीं शताब्दीं की कला के बीच कोई सफट विभाजक-रेखा नहीं खींची जा सकती हैं ठीक-ठीक यह निश्चय करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है कि कला के कौन-कौन से काम श्रीहर्ष के समय के हैं। कुछ विद्वानों के सतानुसार रायपुर जिले में सिग्पुर नामक स्थान में स्थित हुँगें का बना हुआ लक्ष्मण-मंदिर हुई के शासन-काल का कहा जा सकता है। दूसरा मत यह है कि वह मंदिर नवीं शताब्दी का है। कुमारखामी के कथनामुमार मुंडेश्वरी का अष्टकोण मंदिर जो शाहाबाद जिले के अंदर भवुआ नामक स्थान के पास स्थित है, निश्चयात्मक रूप से हुईवद्धन के काल का है। उनका यह भी कथन है कि एक चैत्य-भवन का भक्की वशेष भी हुई के शासन काल का हो सकता है।

सगवान बुद्ध तथा दिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां हर्ष के शासन-काल में, पुर्यात्मा भक्तों द्वारा अवश्य ही बहुत अधिक संख्या में मंदिरों के अंदर स्थापित की गई होंगी—जैसा कि हम सूतकाल के तथा बाद के भारतीय इतिहास में पाते हैं। ये मूर्तियां प्रधानतः पत्थर; धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई पक्की होती थीं। मंदिरों, मठों तथा अन्य हमारतों की दीवारों में भी ये मूर्तियां शोभा के लिए ब्रह्मीर्ए की जानी थीं। बहुसंख्यक ऐसे खोए हुए 'अर्द्धित्र' देश के अनेक प्राचीन स्थानों में प्राप्त हुए हैं, जिनमें अलग-अलग अथवा एक समिट के स्प में पशुस्रों, पौराणिक जीव-जंतुओं, लताओं, वृक्षों आदि के चित्र तथा रेखागणित की शवलें बनी हुई हैं। ये विभिन्न समय के हैं। कतिपय अलंकृत

<sup>े</sup> कुमारस्वामी, 'इंडियन एंड इंडोने श्यन आर्ट', ए० ६३ (पादरीका)

<sup>&</sup>lt;sup>ए</sup>वही, ए० ६४

'ऋईचित्र' जो नालंदा में नंतर १ तथा प्रधानतः नंतर २ के स्थान पर पाए गए हैं। सातवीं सदी के वताए जाते हैं।

यहां पर हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि महाराज हर्ष ने नालंदा में पीतल की चहरों से आच्छादित एक मठ स्थापित किया था, आधीर मगध के राजा पूर्ववर्मा ने सातवीं सदी के प्रारंभ में युद्ध की एक म० फीट ऊँची तथा शानदार मूर्ति एक छ: मंजिले मंदिर में स्थापित की थो।

पुडुकोट्टह राज्य में स्थित सित्तनवासल नामक स्थान में श्राविष्क्रत जैनों की कुछ चित्रकारियां सप्तम शताब्दी की हैं। इस श्राविष्कार का श्रेय जुभो डुबे यिल नामक फ्रांसीसी विद्वान को प्राप्त है। ४

हर्ष के समय के प्रधान प्रधान नगर—जैसे, कन्नोज, वलभी, अन्नोज, वाराणसी, पल्लवों की राजधानी कांची. त्रादिम चालुक्यों की राजधानी कांची. त्रादिम चालुक्यों की राजधानी वातापीपुर त्रादि—मंदिर, मठ तथा महल त्रादि, कला के उत्कृष्ट नमूने थे! वाण ने उज्जैन का जो वर्णन किया है उससे इस वात में तिनक भी संदेह नहीं रह जाता कि वह एक शानदार नगर था, उसमें वड़े-चड़े महल, मंदिर, वाटिकाण तथा कुंज थे, जिनकी सजावट वड़ी निपुणता के साथ की गई थी।

प्रारंभिक चालुक्य राजाओं की वास्तुकला, प्रायः हर्ष के

<sup>&</sup>quot;'त्राकियालॉनिकल सर्वे ब्राफ़ इंडिया', वार्षिक रिपोर्ट' १६२१-२२ (प्लेट ७वां) तथा १६१५-१६, ए० १२ । १६१५-१६ ईस्टर्न , सरकिल. ए० ३६ तथा ब्रागे—'ब्राकियालॉनिकल सर्वे ब्राफ़ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट' ईस्टर्न सरकिल, ए० ३६ ब्रोर ब्रागे ।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>जीवनी पृठं १५६

उक्कमारस्वामी. 'इंडियन एंड इंडोनेशियन ग्रार्ट', पृ० ६३ ४ जुमो हुमें यिल, पल्लव पेंटिंग', पृ० ६३ २७

शासन काल के अंतर्गत आती है ! उसके नमूने ऐहोड़े, पत्तक-दल तथा वादामी के अनेक मंदिरों में पाए जाते हैं। कांची के पल्लव-राजे कला के महान संरक्षक थे। उन्होंने हिंदू तथा वौद्ध मंदिरों एवं मठों से अपनी राजधानी को सुशोभित किया। ये । मंदिर तथा मठ कला के उत्कृष्ट नमूने थे। उन्होंने कला की अनेक शैलियों का विकास किया। हर्ष के समकालीन महेंद्र वर्मा के शासन काल में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसका नाम महेंद्र शैली पड़ा। महेंद्र वर्मा ने ईट तथा पत्थर के अनेक मंदिर बनवाए। जैसा कि जुभो डुबे यिल कहते हैं "वे (महेंद्र वर्मा) तामिल सभ्यता के इतिहास में एक महान व्यक्ति थे।" शिल्प-कला तथा चित्रकला के विकास में उन्होंने जो कुछ योग दिया, उसी के आधार पर यह दावा अवलंबित है। जब ६४२ ई० में नरिसंह वर्मा के शासन-काल (६३०—६६०) में होनसांग कांची है गया, तब उसने वहां अनेक सुंदर सुंदर मंदिर तथा विहार देखे थे।

इस अध्याय को समाप्त करने के पूर्व, हम संचेप में उन अनेक शिल्पों का उल्लेख करेंगे, जो महाराज हुई के समय में इस देश के अंदर प्रचलित थे। वे हुई के काल के लिए कोई नवीन नहीं थे, बिल्क हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से उनका प्रचलन था। जवाहिरात के जेवर प्रचुरता के साथ बनाए और पहने जाते थे। उनका उपयोग सारे देश में सभी श्रेणी के लोग करते थे; इसलिए स्वभावतः मिणकार की कला का बहुत अधिक विकास हुआ था। राजा, अमीर तथा साधारण घरों के लोग हर प्रकार के गहने पहनते थे। वाण हमें बतलता है कि राज्यश्री के विवाह के अवसर पर अनेक स्वर्णकार गहने प्रस्तुत करने में लगे थे। सोने, चाँदी, पीतल तथा अन्य धातुओं के बने हुए अनेक प्रकार के वर्तन कारीगरों की कला के साधारण उदाहरण थे। धातु का काम करने वाले कारीगर नक्कासी में बड़े निपुण थे।

🤃 हम पहले ही कइ चुके हैं कि हर्प के समय के कपड़े अपनी वारीकी तथा किस्मों के निए प्रसिद्ध थे। कपड़ा रँगा श्रीर छापा जावा था। प्रचालित र्हाच के अनुसार ये रंग और छापे अनेक <sup>भी</sup>प्रकार के होते थे। रँगरेजों तथा छापने वालों की कला वहुत उन्नत श्रवस्था को प्राप्त हो गई थो। अन्य कारीगरियों में वेल-वूटे के कामों का उल्लख किया जा सकता है। भारत में विभिन्न प्रकार के वेल-वूटे के काम प्रचलित थे। हर्षके समय के भारतीय कारी-गर हाथी के दाँत तथा लकड़ी के काम में भी-छादे तथा जड़ाऊ दोनों-विशेष रूप से कुशल थे। यदि हम सावधानी के साथ श्रमर लेखक वास के दिए हुए विवरस से उन श्रनेक वस्तुश्रों का अध्ययन करें, जो राज्यश्री के विवाह में इस्तेमाल की गई थीं, वो हम भारवीय कारीगरों के असाधारण कौशल का अनु-न्यान कर सकते हैं। वास ने सेना का जो वर्सन किया है, उससे हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुः को श्रमुमान कर सकते हैं, जो उस समय साधारए सैनिक साज-सामान में सम्मिलित थीं। कामरूप के राजा ने हर्ष के पास उपहार-स्वरूप जो वस्तुएं भेजी थीं, वे कारीगरों के कौशल के सुंदर नमूनों के रूप में थीं।

वाण के 'हर्पचिति' में, हर्पकालीन कलाओं तथा शिल्पों का उल्लेख अनेक स्थलों पर उपलब्ध होता है। राज्यश्री के विवाह के अवसर पर हम निपुण चित्रकारों के एक दल को मंगलकारक हश्यों का चित्रकंत करते हुए पात हैं। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक, ढाँचे, साँचे में ढली हुई मछली, कछुआ, मगर, नार्यिल, केला उ तथा तमाल के बुलों की मूर्तियां वहां पर मौजूद थीं। महिलाएं 'घविति' कलशों तथा विना पकाए हुए मिट्टी के वर्तनों को अलंकृत करने में अपने पत्र तथा लता के चित्रां हन संबंधी कौशल का उपयोग कर रही थीं! सारा महल विभिन्न पकार के वर्तने

१'हर्पचरित', ए० २०२

से सुसज्जित था। उसका प्रत्येक भाग हजारों इंद्रधनुष की भाँति चमक रहा था। वे वस्न 'चौम', (सन के रेसों के बने हुए महीन कपड़े ) बादर (सूती), दुकूल (एक प्रकार के रेशमी कपड़े), लालातंतुज (कौशेय वस्न), अंशुक (एक प्रकार का मलमल), नेत्र थे, और ये साँप के केंचुल के समान लगते थे। ये, "कदली-गर्भ" की तरह कोमल, बिना स्पर्श के ऋदश्य एवं साँस लगने से हिलने लगते थे।

चित्रांकन के भी अनेक उल्लेख मिलते हैं। यहां पर एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। वाण वतलाता है कि हर्ष के जन्म के पूर्व गर्भावस्था में रानी यशोमती जब अपने कमरे में सोई रहती थीं, उस समय चित्रित दीवारों की चँवरधारी खियां भी उन पर चँवर हिलातीं थीं। उसभी बातों पर विचार करते हुए हम कह सकते हैं कि हर्ष का युग—जो गुप्तकालीन लिलत-कला का उत्तराधिकारी था—सभी रचनात्मक शिक्त से परिपूर्ण था। उस समय के तचकों और चित्रकारों ने अपने आध्यात्मक विचारों को रूप तथा रंग के द्वारा अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की थी।

<sup>ं &#</sup>x27;हर्पचरित',—पृ० २०३

रसुप्ताया चित्रभित्तिचामरत्राहिरयोपि चामराणि चालयांचक्ः--र्थंचिरित', पृ० १८२

#### -पोडश अध्याय

## हर्षकालीन वृहत्तर भारत

प्राचीन काल में भारत से वाहर देशों में उपनिवेश स्थापित किये गये थे जहां विभिन्न समय में भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का विस्तार हुआ। जिस समय हुए अपने संपूर्ण गौरव के साथ भारत में शासन कर रहा था, उस समय अनेक विदेशी राज्यों में भारवीय धर्म तथा संस्कृति का प्रसार हो चुका था। उन भारतीय उपनिवेशों को वृहत्तर भारत के नाम से पुकारते हैं। उन देशों ( वृहत्तर भारत ) को दो भागों में बांटा जा सकता है । पहले भाग में मध्यएशिया, तिस्वत तथा चीन को रवला जाता है, तथा हिंद चीन तथा टिक्सं-पूर्वी द्वीप-समृह सम्मिलित रूप से दूसरा उपनिवेश सममे गये हैं। उन सभी देशों में संस्कृति के प्रचार का आरंभ प्रथम शताब्दी से हुआ था परंतु दोनों भागों में सांग्कृतिकं उन्नति का समय एक सा नहीं है। पहली सदी में उत्तर-पश्चिम भारत में कुपाए वंश का राज्य था। उस वंश के सम्राट कनिष्क का शासन काशी से तुर्किस्तान तक फैला था। यही कार ए था कि भारत तथा मध्य-ु एशिया में छावागमन जारी हो गया । संभवतः पेशावर की वौद्ध सभा के पश्चात् धर्मे प्रचारक मध्यएशिया भी गये। इस प्रकार पहली सदी से भारत तथा मध्यएशिया का संबंध बढ़ता ही गया । उसके बाद कई शताब्दियों तक मध्यएशिया का उतिहास प्रकाश में नहीं आता। केवल फ़ाह्यान ने यात्रा के बाद उसके विषय में कुछ लिखा था । अनत् । यद्यपि चीन के इतिहास से मध्यर्णशया के बारे में कुछ बातें मालम होती हैं परंत वह कोई क्रमबद्ध इतिहास नहीं है।चीन वाले पश्चिमी देशों से व्या-पारिक संबंध स्थापित करन चाहते थे इसलिये मध्यएशिया पर

अधिकार स्थायी रखना आवश्यक था। मध्यएशिया पर दूसरी सदी में उनका अधिकार हो गया था पर भारत से उसका सांस्कृतिक संबंध न हो पाया । भारतीय धर्मप्रचारक स्वयं उत्साहित होकर खोवान तथा कूचा तक बुद्धधर्म का पताका फहरह चुके थे। वहां कुमारयन नामक आरतीय विद्वान भी निवास कर रदाथा। कूचा वासियों ने ही चीन तफ बुद्धधर्म का संदेश पहुँ-चाया था। यह सारी बाते प्रारं भेक अवस्था में रहीं लेकिन हर्षे-काल से इस कार्य में अधिक जान आ गई । साववीं सद्। में चीन के यात्री भारत में आने के लिये बहुत उत्सुक थे जिस• काल से उन लोगों का यहां त्राना वरावर जारी रहा । ह्वेनसांग ऐसा विकट यात्री था कि स्थल मार्ग से मध्य एशिया पार कर पर्वेतों को लांघता हुऋा वह भारत पहुँचा। यहां वर्षों तक भ्रमण कर तथा नालंदा महाविहार में अध्ययन कर फिर मध्यएशियः के दिच्छि। मार्गः से चीन लौटा । यह मार्गे खोवान से वरीम कांटे के दिच्छा भाग हो कर तुयेनहुआंग तक जाता था श्रीर वही प्रधान रास्ता था । इसी मार्ग में ऋघिक प्राचीन मंदिर, मठ तथा दुर्ग के भग्नावशेष मिले हैं। इनके खोज का इतिहास वड़ा मनोरंजक है। खोवान लोबनौट, मीरान तथा तुयेनहुआंग के खंडहरों से ऐसी चीजें मिली हैं जिससे भारतीय संस्कृति के विस्तार संबंधी प्रवल प्रमाण मिलते हैं। जहां तक धर्मप्रचार की वात है, उन खंडहरों से जो भित्ति-चित्र मिले हैं उनमें बुद्ध, योधिसत्व तथा तत्संवंधी अनेक चित्र मिलते हैं। बुद्ध की मूर्तियां भी मिली हैं। कहने का तात्पर्य यह कि भित्तिचित्रों के अध्ययन से अनेक बातों का पता लगता है जो वहाँ प्रचलित हो गई थीं। चित्र तो अजंता के ढंग पर बनाये गये थे परंतु आ कु-वियों में कुद्र मिश्रक पाया जाया है। भारतीय वथा चीन की आकृतियां ही प्रमुख स्थान पा चुकी थीं। मृर्तियां गांधार शैली की पाई गई हैं। इसके अतिरिक्त लकड़ी, ताड़पत्र तथा कागज



कुछ विदेशी लोग (ग्रजन्ता, पहली गुफ़ा की छत पर श्रङ्कित)

पर लिखे मिले हैं जो बालू के पहाड़ के नीचे दवे थे श्रीर खुदाई में प्राप्त हुये हैं। इन स्थानों पर शासन-संवंधी या साधारण लेख अन्य लिपि तथा भाषा के श्रातिरिक्त भारतीय लिपि त्राह्मी अथवा खरोष्ठी में लिखे मिले हैं तथा उनकी साथा प्राकृत है। खोतान से लेकर तुयेनहुश्रांग में सर्वत्र प्राकृत तथा भारतीय लिपि का प्रयोग होता रहा। इतना ही नहीं हस्तलिखित पुस्तकों के देर में भारतीय पुस्तक भी ताड़पत्र पर लिखी उपलब्ध हुई हैं। गुप्तकालीन श्रंथ त्राह्मी लिपि में लिखा मध्य-एशिया में मिला है जो खोजी के नाम से वेवर श्रंथ पुकारा जाता है।

हर्ष का समय भारतीय सभ्यवा के फैलाने में बड़ा सहायक था। सालधीं सदी की वात है कि विव्यत के विषय में संसार को कुछ ज्ञान हुआ। इसके पूर्व उस देश का इतिहास अंधकारमय ेथा। गंपो नामक राजा ने सर्वप्रथम मध्यएशिया पर आक्रमण किया और वहां से चीन वालों को हटा कर ऋपना ऋधिकार जमाया। मोरान के खंडहर में वित्वती सेना के रहने के मकान तथा घुड़सवारों के हथियार रखने की जगह खुदाई में मिली है। विव्वती भाषा के लेख भी मिले हैं जिससे पवा चलवा है कि सातवीं सदी में विच्वत में भारतीय सभ्यता का प्रचार होने लगा था। उसी समय गंपी राजा ने भारत से दूव बुलाया था। उसकी रानी नेपाल की राजकुमारी और वौद्ध थी। इस कारए उसने पित को भी वौद्ध धर्मानुयायी बनाया और भारत से पंहित को बुलाकर धर्म प्रसार में हाथ वटवाया था। यही नहीं भारत से अनेक पंडितों ने दिव्यत में शरण ली तथा अथों का तिव्यती भागा भें अनुवाद किया। वर साहित्य तंजूर तथा कंजूर के नाम से प्रसिद्ध है । अव उसी के सहारे प्राचीन भारतीय बौद्ध साहित्य का पता लगाया जाता है। वहां से ऐसी पुस्तकें मिली हैं जिनके वारे में भारत में कोई खवर भी नहीं हैं। वहां की चित्रकला में भारतीय विषय चित्रित मित्रते हैं। कड्ने का तात्पर्य यह है कि विञ्चत में भारतवासियों ने घर बना तिया जिस कारण भार-वीय संस्कृति का प्रवाव सर्वेत्र ही दिखलाई पड़ता है। हर्ष के समय में जिस कार्य का आरंभ हुआ उसकी दिनो-दिन बढ़वी होती गई। यही कारण है कि ह्वेनसांग ने चीन से भारत आते श्रीर यहां से वापस जाते समय मागं में बौद्धधर्म को अनेक देशों में उन्नति करते हुए देखा। उन स्थानों में खराशहर, तेरिमर, कुदंज, वल्ख आदि बड़े केंद्र थे। ह्वेनसांग ने इन दूरस्थ प्रदेशों में धर्मसंघ तथा प्रज्ञाकर जैसे प्रकांड विद्वानों से परिचय प्राप्त किया था। भारत से चापस जाते समय उसने दक्तिगी मार्ग का श्रनुसरण किया ऋौर काबुल, वदस्शां ऋौर पामीर की घाटी तथा खोतान आदि बौद्धधर्म के बड़े बड़े केंद्रों से होता हुआ गया। जैसा कहा गया है कि इन देशों में उसे सैकड़ों मठों में हजारों भिन्न मिले जो शास्त्रों में पारंगत थे। हर्प कार्धि एक ऐसा युग था जब उपरलेहिद के देशों में भारतीय संस्कृति का पूर्ण प्रचार हो गया था। बाद में सांस्कृतिक संबंध बढ़ता ही गया यद्यपि सांस्कृतिक विकास में उन देशों के शासकों तथा भिज्जुत्रों ने भी हाथ बटाया था परंतु इसका श्रेय भारतीय विद्वानों को है जो भारत से नैपाल, तिब्बत, तुरेनहुत्रांग तथा चीन तक चले जाते रहे । यों वो पांचवीं सदी से भारतीय पांडितों तथा चीनी परित्राजकों ने साहित्य-मृजन का कार्य चीन में आरंभ किया था परतु सातवीं शताब्दी में अनुवाद का कार्य खूब वढ़ा। यहां के विद्वानों ने हिमालय को पार कर चीन में अश्रांत परिश्रम से चीनी जैसी चित्रप्रधान लिपि तथा भाषा का श्रध्ययन किया और ऋपने संस्कृत ग्रंथों का ऋनुवाद किया। कुमारजीव धर्माज्ञ. गुग्णभद्र तथा संघपाल आदि विद्वानों ने चीनी साहित्य की उन्नति की । चीनी साहित्य के इतिहास में परमार्थं का नाम सदा स्मरण का विषय रहेगा। इसने बीस वर्ष लगावार परिश्रम से पचास संस्कृत यंथों का चीनी में श्रनुवाद

किया था। हर्ष-युग के दोनों यात्रो हो नसांग तथा इतिसग के नाम इस प्रसंग में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मूल प्रथों तथा अन्य प्रथों के अन्वेषण तथा मनन में उनकी बहुत रुचि थी। इन चीनी परित्राजकों के परचात् यानी हर्प काल के बाद बौद्ध-धर्म के जिज्ञासु यात्री भारत में आते रहे। और यहां से प्रचार के लिये भिन्न चीन में जाते रहे। सातवीं सदी में भारत ने उपरत्ने हिंद के निवासियों का ध्यान अपनी श्रोर खींचा। तिच्वत, मध्यएशिया तथा चीन से संपक और बढ़ गया इस लिये वाद में पचासों यात्रीगए यथासमय आते रहे।

जैसा कहा गया है कि दिल्ला पूर्व एशिया का भूभाग भी मुहत्तर भारत का दूसरा भाग सममा जाता है। इसमें हिंद चीन तथा दिल्ला पूर्वी दीपसमूह सम्मिलित हैं। यों तो उस भाग जिल्लामार्ग से भारतीय व्यापारी ईसवी पूर्व काल से ही आया- जाया करते थे परंतु वाद की शताब्दयों में भारतीय लोगों ने वहां उपिनवेश बनाकर रहना आरंभ कर दिया। इन द्वीपों के राजा तथा प्रजा में भारतीय संस्कृति का प्रभाव रग-रग में समा गया था जिसकी मलक वहां के जीवन, कला तथा साहित्य में सर्वत्र ही दिखलाई पड़ती है।

द्तिण-पूर्व एशिया में जंगली जातियां रहा करती थां।
ईसवी मदी के आरंभ से ही भारतवासियों द्वारा संग्कृति का
प्रचार होने लगा था। सभ्यता के प्रसार का एक यह भी कारण्
था कि उपनिवेश वसाने वाले लोगों ने वहां की खियों से विवाह
कर लिया और तत्पश्चात अपने सुसंग्कृत आचार-विचार
यानी सभ्यता को समाज में फैलाया। समयांतर में भारतवासी उनमें विलीन हो गये। इस दिखार का वृक्तांत दथा
उपनिवेश की कथा वहां के इतिहास तथा विवदां हथों में मिलता
है। बौद्ध जातक कथाओं में भी भारतवासियों की सामुद्रिक
यात्रा का वर्णन मिलता है। ग्रंथों में उन मार्ग का भी वर्णन

मिलता है जिन्हें पार कर पूर्वी द्वीपसमूह में भारत के लोग जाया करते थे। यह कहना समुचित होगा कि हर्ष-युग में इन देशों में भारतीय खंरकृति की बड़ी चन्नित हुई। जिस समतट नामक वंदरगाह से हिंद-चीन की स्रोर जाने की बात कही जाती है वहीं रहकर ह्वेनसांग को ६ देशों की खबर मिली थी जो भार-तीय संस्कृति तथा प्रभाव के केंद्र थे। उनके नाम निम्न प्रकार हैं—(१) श्रीचेत्र (२) कामलंका ( पेगू तथा इरावदी का डेल्टा ) (३) तो-लो-पो-ती ( श्याम की प्राचीन राजधानी श्रयोध्या का संस्कृत नाम था ) (४) कंबोडिया प्रदेश ( इहिंसग ने उसे फूनान कहा है ) (४) अनाम का भाग (६) यमन द्वीप ( आजकल पता नहीं है) इन सब देशों का उल्लेख इत्सिंग ने भी किया है। इनके ऋतिरिक्त श्रीविजय (सुमात्रा), यबद्वीप (जावा) तथा वृति श्रादि भी थे। यों तो साधारण रूप से भारतवासी उन ध्रीपर समूहों में त्राते रहे परंतु चौथी सदी से सुव्यवस्थित रूप से रुपनिवेश बना लिया गया । चंपा, सुमात्रा, जावा छ।दि स्थानीं से प्राप्त लेखों के आधार पर यह कहा जाता है कि वहां के शासक भारत से गये थे त्रीर राज्य स्थापित किया था। जावा की परंपरा से पता चलता है कि भारतवासी कलिंग या गुजरात से आये थे। चीनी इतिहास में एक 'कलिंग' नामक राज्य का वर्णन मध्य जावा में मिलता है। १ दिज्ञ पूर्व एशिया में वने मंदिर तथा मूर्तियां भी उस कथन की पुष्टि करते हैं। हर्ष-युग में भारतीय संस्कृति का प्रचार सर्वत्र हो गया था। पुरावत्व विषयक सामग्री के श्राधार पर पता चलता है कि उस युग की शताब्दियों में शैलेंद्र वंश का शासन स्थापित हो गया था। जावा तथा सुमात्रा में उस कारण भारतीय राजास्रों ने नये ढंग की धंस्कृति फैलाई जिससे वहां के लोग परिचित नहीं थे। चोनी

भे'इंडिया एंड जावा' पृ० ३

्यात्री इत्सिंग ने, जो ६८० ई० में उस देश में गया, साहित्य के बारे में पर्याप्त विवरण दिया है। उसके कथनानुसार संस्कृत न्याकरम, बौद्धधर्म के ग्रंथ तथा उनकी टीकास्रों का अध्ययन 📇 होता रहा। भारत तथा चीन के सध्य में स्थित सुमात्रा का पेलवंग (श्रीविजय) नामक वंदरगाह बहुत प्रसिद्ध था जहां ताम्र-लिप्ति से भारतीय श्राया-जाया करते थे। ७वीं सदी में इत्सिग ने भोज प्रांत में हजारों श्रमखों को देखा जो महायान धर्म के श्रनुयायी थे और भारत के मध्य देश में प्रचलित सभी विषयों का अध्ययन करते रहे। द्वीप-समूहों को छोड़ कर हिंद चीन में भी सातवीं सदी में सुशासन स्थापित किया गया था। महेंद्रवर्मन नामक राजा ईशानपुर नगरी (राजधानी ) में भारतीय ढंग से शासन करता रहा जिसके दरबार का वर्णन चीनी लेखकों ने ি ্রিयা है। राजा का वस्त्र, श्राभूषा, सिंहासन तथा ताज सर्वथा भारतीय था। इस कारए यह कहना उचित होगा कि भारत-वासियों ने उपनिवेश वनाकर अपने ढंग का राजमहल तैयार कराया और धर्म तथा साहित्य को वहां फैलाया। दिच्छ भारत के लोगों ने वहां विष्णु तथा शिव पूजा का प्रचार किया था परंतु कंगोज में हरिहर नामक देवता का मत प्रचलित हुआ जिसमें शिव तथा विष्णु मूर्तियों का मिश्रख था। इसलिये वहां शैव तथा वैष्यव लोगों को पारस्परिक मतभेद जाता रहा। चंपा में भी वैसी ही अवस्था थी। सातवीं सदी के मध्य में वहां सुशा-सन स्थापित हो जाने पर विकांत वर्मन राजा ने ६४७ ई० में ु कई शिव तथा विष्णु मंदिर तैयार कराया था। भ संज्ञेप में भार-तीय संस्कृति के फैलान का अध्ययन उत्कीर्स लेखों इमारतों तथा मूर्तियों द्वारा किया जाता है। हर्ष-युग में प्रायः सब प्रदेशों में ब्राह्मस धर्म तथा हीनयान का प्रचार था, परंतु महायान ने जोर

भन्तमद्रार, 'चंपा' पृ० ४०

लगाया और दिल्ला-पूर्व एशिया में भी छा गया । जावा का बोरोबुदुर मंदिर तथा अंकोर वट आज भी उन बातों को चरि-तार्थ करते हैं।

द्विण-पूर्व एशिया के प्रदेशों की पूरी जानकारी हो जैंके पर यह स्वतः प्रकट हो जाता है कि कई सौ वर्षों तक वहां भार-तीय श्राया-जाया-करते थे। वहां से प्राप्त हस्तिलिखित प्रंथ तथा भग्नावशेष प्रमाणित करते हैं कि भारतीय धर्म, साहित्य, कानून श्रादि ने वहां के निवासियों का जीवन बदल दिया श्रीर भार-तीय संस्कृति के प्रवाह में सब विलीन हो गये।

#### संप्रदेश अध्योय

### उपसंहार

पिछले अध्यायों में श्रीहर्ष के गौरवमय जीवन, उनके शासन-काल की मुख्य-मुख्य घटनांश्रों तथा तत्कालीन सभ्यता-संस्कृति का वर्षन किया जा चुका है। इस वर्षन से पाठकों की भली-भाँति ज्ञात हो गया होगा कि श्राचीन भारत के इतिहास में, महा-राज हर्ष का शासन-काल राजनैतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास की दृष्टि के किसी भी प्रकार उपेन्न स्थीय नहीं है।

हर्ष के युग की राजनैतिक विशेषता यह है कि एकाधिपत्य राज्य की स्थापना से, बहुत दिनों के पश्चात् एक बार देश में चारों और शांति स्थापित हो गई थी। भारतीय राष्ट्र, जो पहले ने दुसंख्यक छोटे-छोटे विरोधी राज्यों में विभक्त था, एकता के सूत्र में आबद्ध हो गया। विदेशियों के आक्रमण से देश सुरिच्च हो गया। जिन म्लेच्छ हूणों को प्रभाकरवर्द्धन ने अपनी वीरता और बाहुबल से रोक दिया था, उनको फिर साहस न हुआ कि महाराज हर्ष के हाथ में शासन-दंड के रहते, देश में कोई उपद्रव मचावें। शांति के स्थापित हो जाने पर कला, साहित्य तथा विज्ञान को अपनी सर्वतीसुखी उन्नित करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। इसमें संदेह नहीं कि साम्राज्य की स्थापना से ही हमारे देश को रचा हुई और उसके पत्तन से ही सब प्रकार से हानि हुई।

त्रिया, उससे उनकी युद्ध-कला का ही नहीं, अपितु उनकी नीति-किया, उससे उनकी युद्ध-कला का ही नहीं, अपितु उनकी नीति-निपुणता का स्पष्ट परिचय मिलता है। यह सत्य है कि वे अपने साम्राज्य को स्थायी नहीं बना सके; परंतु यह उनका द्रमीन्य था, न कि दोष। जिस समय उनका प्रादुर्भाव हुआ, उस समय देश में ऐसी शक्तियां कार्य कर रही थीं, जिनका अनिवार्य परि- ए।म राष्ट्र-विष्तव था । उन शक्तियों को सदा के लिए रोक रखना संभव नहीं था । श्रीहर्ष ने अपने पौरूष एवं प्रतिभा से अर्द्ध शताब्दी तक उनको रोक रक्खा। उनके देहावसान के पश्चात् देश में घोर अराजकता आ गई। 'मंजुशी वोधिसत्वं' हैं। हैनसांग को स्पप्त में दर्शन देकर जो भविष्यवासी की थी, वह अन्तरशः सत्य सिद्ध हुई। '

राजनीतिक महत्व की दृष्टि से एक वात और उल्लेखनीय है। जिस समय हुई अपने शासन काल के गौरव की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए थे, उस समय अरव के महस्थल में एक ऐसी घटना हुई, जिसके परिखाम स्वरूप संसार के इतिहास में राजनीतिक और धामिक क्रांति हो गई। ६२२ ई० में हजरत मुहम्मक मका से मदीना चले गए और इस्लाम धर्म का सूत्रपात हुआ। संसार के रंगमंच पर एक नवीन शक्ति का प्रवेश हुआ, जो स्वरूप समय में ही अजेय और दुर्निवार सिद्ध हुई। खेद है कि इस क्रांतिकारी घटना का उल्लेख तत्कालीन ग्रंथों अथवा लेखों में नहीं मिलता। कन्नौज के सिंहासन पर आरुद्ध 'उत्तरापथेश्वर' को कदाचित् इस की सूनना नहीं मिली; किंतु थोड़े ही दिनों में इस शक्ति के प्रवेश से भारत में भी राजनीतिक एवं धार्मिक क्रांति हो गई। हिंदू भारत के इतिहास में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात हुआ।

धार्मिक दृष्टि-कोण से भी श्रीहर्ष का शासन-काल बड़े महत्व का था। यद्यपि ऊपर से देखने पर यह काल धार्मिक ग्लानि का था—बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म असंख्य संप्रदायों में विभक्त हो गए थे, उनका पारस्परिक द्वेष-भाव पाठकों के चित्त में कोईए अच्छी धारणा नहीं उत्पन्न करता—तथापि भारत के धार्मिक इतिहास के व्यापक स्वरूप पर विचार करने से हुष का युग हमारे सामने एक दूसरे ही रूप में उपस्थित होता है। यह विदित है

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जीवनी, पृ० १५५

कि गुप्तवंश के राज्यारंभ से ही ब्राह्मण-धर्म का अभ्युत्थान वड़े वेग से होने लगा था; परंतु कालांतर में अनेक कारणों से इस धर्म की जोवन-शक्ति चीण होने लगी। सांप्रदायिकता, अंध-किश्वास तथा आडंबरपूर्ण कर्मकांड के असहा वोम से धर्म का वास्तिवक स्वरूप दव गया था। वौद्धधर्म में भी अनेक ब्रुटियां आ गई थीं। वास्तव में, भारतवर्ष के धार्मिक जीवन के सुधार के लिए, 'श्रुत्यथंविमुख', श्रुन्यवादी वौद्धों का नष्ट होना ही कल्याणकारक था। कुमारिल तथा अन्य ब्राह्मणों के प्रवत्त आंदो-लन के परिखाम-स्वरूप अधःपतित बौद्धधर्म का अभीष्ट पतन हुआ। ब्राह्मण-धर्म में फिर से जीवन का संचार हुआ। वैदिक यज्ञ्यागादि का प्रचार वढ़ा और कुमारिल के वाद ही शंकराचार्य के आविर्भाव से भारत के धार्मिक जीवन का सुधार संपूर्ण दुरु। हर्ष के राज्यकाल के धार्मिक वातावरण के फल स्वरूप ही कुमारिल तथा शंकराचार्य जैस महापुरुषों का आविर्भाव हुआ। धार्मिक दृष्टि से उस काल का यही सबसे बद्दा महत्व है।

सभ्यवा-संस्कृति की दृष्टि से भारववष की श्रवस्था उस समय बहुत उन्नत थी। विद्या, कला तथा विज्ञान की श्रपूर्व धारा, जो गुप्त-काल में प्रवाहित हुई, श्रव भी श्रविरल श्रप्रतिहत थी। इसमें संदेह नहीं कि भारत क इतिहास में, साहित्य तथा कला के चेत्र में, हुष के राज्यकाल तक कृत्रिमता का युग नहीं आया था। भारत की उन्मेषशालिनी प्रतिभा श्रभी तक नित्य नवीन सौदर्य स्पष्टि में मग्न थी। श्रभो तक भारत के विख्यात शिचा-केंद्रों के श्रवुलनीय ज्ञानभंडार से लाभ उठाने के लिए सुदूर पूर्व देशों से विद्यार्थी श्राते थे। श्रभी तक सुत्रधार के रू। में भारत समस्त एशिया की सभ्यता का सूत्र श्रपने हाथों में लिए था। हुष भारत की इस उन्नत सभ्यता के एक श्रेष्ट प्रतिनिधि थे।

श्रीहर्प के जीवन का अवसान ६४६ ई० के अंत में, अथवा ६४७ ई० के प्रारंभ में हुआ। 'जोवना' के अनुसार यह घटना **४३**३ 1

युं-ह्वी काल के श्रंतिम भाग में घटित हुई। इसका अर्थ यह है कि हुष की मृत्यु ६४४-६४४ ई० में हुई। परंतु चीनी इतिहासों में हुष की मृत्यु का काल ६४२ ई० में बताया गया है। प्रथम उल्लिखित काल संध्या अत्राह्य है। दूसरी विथि को भी कुछ पीछे हटाटा श्रावश्यक है कारण यह है कि चीनी राजदूनों का जो दल ६४५ ई० में भारत भेजा गया था, उसके यहां पहुँचने के पूर्व ही हुष की जीवनलीला का अवसान हो चुका था। इसके श्राविरिक्त हमें यह भी ज्ञात है कि हैनसांग ने अपने यात्रा-विवरण को ६४८ ई० में तैत्सुंग के सम्मुख उपस्थित किया था। यह प्रंथ जिस रूप में श्राज विद्यमान है, उससे इस बात में तिनक भी संदेह नहीं रह जाता कि इसकी रचना हुष की मृत्यु के उपरांत हुई होगी। इस प्रकार विचार करने से सिद्ध होता है कि इष की मृत्यु ६४८ ई०

के एक साल पूर्व ही हुई थी। । 
यद्यपि श्रीहर्ष का पार्थिव शरीर आज से लगभग १३०० वर्ष
पूर्व ही नष्ट हो गया था; तथापि उनका 'यश शरीर' आज भी
वर्तमान है। उनका अमर नाम इतिहास के पृष्ठों पर सदा
स्वर्णीचरों में अंकित रहेगा।

<sup>&#</sup>x27;वाटर्सं, जिल्द १, पृ० ३४७

## परिशिष्ट-१

স্থ

# वंसखेरा का ताम्रलेख

#### हर्प-संवत २२

१—श्री स्त्रस्ति महानौहस्त्यश्वजयस्त्रंधावाराच्छीवर्द्धमान-कोट्या महाराजशीनरवर्द्धनस्तस्यपुत्त्रस्तत्पादानुध्यातश्शीविष्त्रसी देव्यामुत्पन्नः परमाद्तिस्यभक्तो महाराजशीराज्यवर्द्धनस्तस्य पुत्त् -स्तत्पादानु—

२—ध्यातश्त्रीमद्रप्सरोदेव्यामुत्पन्नः परमादित्यभक्तो महारा-जश्रीमदादित्यवद्भनस्तस्यपुत्तस्वत्पादानुध्यातश्रीमहासेनगुप्तादे -व्यामुत्यन्नश्चतस्समुदाविकांवकीर्तिः प्रतापानुरागोप—

व्यामुत्पन्नश्चतुस्समुद्रातिकांत्कीर्तिः प्रतापानुरागोप— ३— नतान्यराजो चर्णाश्रमव्यवस्थापनप्रवृत्तचक एकचकर्थ इव प्रजानामार्त्तिहरः परमादित्यभक्तः परमभद्दारकमहाराजाधि-राजश्री प्र (भा) कर (व) ई (न) स्तस्य पुत्तस्तत्पादा—

४—नुष्यावस्सिवयशःपवानिवच्छिरिवसकतभुवनमंडतः परि-गृहीतधनद्वरुष्टेंद्रप्रभृतिलोकपालतेजास्वत्पयोपार्ज्जितानेकद्रविख-भूमिप्रदा (नसं) प्रीणिवार्थिहृदयो —

४—ितशियवपूर्वराजचिरतो देव्याममलयशोमत्याम् श्रीय-शोमत्यामुत्पन्नः परम सौगतस्युगत इच परिहतैकरतः परमभट्टार-कमहाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धनः । राजानो युधि हु—

६—ष्टवाजिन इव श्रीदेवगुप्ताद्यः कृत्वा येन क्शाप्रहारिब-भुखारसर्वे समं संयताः । स्टलाय द्विपतो विजित्य वसुवाङ्कृत्वा प्रजानो प्रियं प्रास्मनुजिसत्वानराविभवने सत्यानुरोधेन यः। तस्या-

७—(नुजरत) त्पादानुध्यातः परममाहेश्वरो महेश्वर इच सर्व-सत्वानुकम्पो परम भट्टारकमहाराजाधिराजश्रीहर्षः ऋहिच्छत्रभु-क्तावंगदीयवेषयिकपश्चिमपथकस (स्त्रद्ध) मर्कट सा— द—गरे समुगगतान् महासामंतमहाराजदौस्साधसाधनिकप्र-मातारराजस्यानायकुमारामात्यापरिकविषयपतिभटचाटसेवका-दोन् प्रतिवासिजानपदांश्व समाज्ञापयति विदितम—

६ —स्तु यथायमुपरितित्वितयामस्त्वसामापर्यन्तस्सोद्रङ्गस्सः व्वराजकुतामाव्य प्रत्यायसमेतस्सव्वपरिहृतपरिहारो विषयादुङ्ग-वर्षिडः पुत्रपात्रानुगरचद्रकित्तितसमका—

१०—(ता) ना भूमिछद्रन्यायेन मया वितुः परमभट्टारकम-हाराजाधिराजश्रीप्रभाकरवद्धनदेवस्य मातुर्भट्टारिकामहादेवीराज्ञा श्रीयशोमतोदेव्या व्येष्ठभ्रातृ परमभट्टारक—

११—महाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धनदेवपादानाक्च पुण्ययशो-भिवृद्धये भरद्वाजसगोत्रबह्वचच्छन्दोगसब्रह्मचारिभट्टबालचंद्रभद्र-स्वामिश्यां प्रविष्रह्धर्मेखाप्रहारत्वेन प्रविषा—

१२ - दितो विदित्वा भवद्भिस्समनुमन्तव्यः प्रतिवासिजान् पदैर्ण्याज्ञाश्रवण विधेयैभूत्वा यथासमुचिततुल्यमेयभागभोगक-रहिरण्यादिप्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्सेवोपस्थानञ्च क—

१३—रणायमित्यिप च अस्मत्कु जक्रममुद्रारमुद्राहरिद्ररन्येश्च द्रानमिद्भभ्यनुमोद्नीयम् लक्ष्म्यास्ति डित्सिलल बुद्रद् चंचलाया द्रानं फलं परयशःपारेपाजनञ्ज कमणा म—

१४—नसा वाचा कर्तत्रयं प्राखिभिहितं हर्षेणैतत्समाख्यतन्य-म्मोर्ड्जनमनुत्तमम् दूतकोत्र महाप्रमातारमहासामन्तश्रीरकंदगुप्त महाच्रपटलाधिकरणाधिकृत महासामन्तम—

१४—हाराज (भान) समादेशादुरकीर्एं —

१६—ईश्वरेखदेमिति सम्वत् २० २ -

१७-कार्त्ति वदि १--

## १८--स्वहस्तोमम महाराजाधिराज श्रीहर्वस्य

श्रीस्वस्ति, नाव, हाथी ब्रौर घोड़ों से युक्त वर्द्धमान कोटी के महान सैनिक शिविर से (यह घोषित किया गया): -एक. महाराज नरवर्द्धन

थे। (उनकी रानी विज़िखी देवी से महाराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए, जो उनके चरणों के ध्यान में रत श्रीर श्रादित्य के परम भक्त थे। (महा-राज राज्यवर्द्धन की रानी) अप्राप्तरो देवी से महाराज आदित्यवईन उतान हुए जो अपने निता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। (महाराज त्रादित्यवर्डन की रानी) महासेनगुप्ता देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजाधिराज प्रभाकरवर्द्दन पैदा हुए। (ये भी अपने पूर्व पुरुषों की भांति) अपने निता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इस महाराज प्रभाकर-वर्द्धन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया। अन्य राजे उनके प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महाराज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना बल प्रयोग किया और सूर्व की भांति प्रजा के दुःखों को नाश किया। (उनकी रानी) निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त और उन्हीं की भांति परापेकारी परम महारक महाराजाधिराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए । ये भी पिता के चरणों के ध्यान में रत श्रीर श्रादित्य के परम भक्त थे। इन के उज्ज्वल यश के तंतु संपूर्ण भुवन-मंडल से विखर गए। इन्होंने कुवेर. वरुण श्रीर इंद्र श्रादि लोकपालों के तेज को धारण कर सत्य श्रीर सुमार्ग से श्राजित द्रव्य, भूमि श्रादि प्रार्थीननों को देकर उनके हृद्य को संतुष्ट किया। इनका चरित्र स्रपने पूर्वेज राजास्रों से बहुकर था। इन्हों ने देवगुप्त त्रादि राजात्रों को एक साथ ही युद्ध में इस प्रकार दमन किया, जैसे दुष्ट घोड़ों को चाबुक के प्रहार से रोका या घुमाया जाता है। इन्हों ने अपने शतुत्रों का मूलच्छेद कर पृथ्वी को जीत लिया और प्रजा के हित कमों को करते हुए प्रतिज्ञा-पालन के े जिए शतु-ग्रह में प्राण त्याग दिया। इन्हीं महाराज राज्यवर्क्षन के छोटे भाई उनके चरणों के ध्यान में रत, परम शैव तथा शिवजी की भांति प्राणिमात्र पर दया करने वाले परम भट्टारक महाराजाधिराज हर्ष ने ऋहिछत्र भुक्ति के ऋतर्गत ऋगदीय विषय के पश्चिम पथ से मिला हुआ मक्ट-सागर (गाम) में एकत्रित महासामत, महाराज,

दौस्ताधसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय, कुमारामात्य, ४ उप-रिक १ विषयपति, वाट, भट, सेवक ख्रीर निवासियों के लिए निम्नलिखित खाज्ञा-पत्र जारी किया—

सर्ज साधारण को विदित हो कि मैंने अपने पिता प्रम महारें महाराजाधिराज प्रभाकरवर्जन, माता परम महारिका महारानी यशोमती देवी और प्चय बड़े आता महाराज राज्यवर्जन के पुण्य और यश की वृद्धि के लिए अपनी सीमा तक विस्तृत ऊपर लिखित गाँव की उउसको संपूर्ण आय सहित, जिस पर राजवंश के लीगों का अधिकार था, सब प्रकार के भारों से मुक्त तथा अपने जिले से अलग कर पुत्रपत्र आदि (भावी संतान) के लिए जब तक चंद्र, सूर्य और पृथ्वी स्थित रहें, तब तक स्मिछिद्र के न्याय से - भरद्वाजगोत्र अग्रहार के लप में दान दिया। ऐसा समक्त कर आप लोग इसे स्वीकार की किए। इस गाँव के निवासियों को चाहिए कि हमारी आजा को शिरोधार्य कर तुल्य, भेय, १० भाग, १० भोग, १० (उपज का एक अंश) कर, १ उस्वर्ण, भेष आदि इन्हीं दोनों ब्राह्मणों को दें और इन्हीं की सेवा करें।

१- भये राज्य के हुउच कर्मचारियों के पद थे। इनका विवेचन हर्ष-कालीन शासन के परिच्छेद में थोड़ा-बहुत किया गया है।

विषयपति ज़िलाधीश को कहते थे।

श्चाट ऐसे िषपाहियों को कहते थे, जो नियमानुकूल राज्य की खोर से नियुक्त नहीं किए जाते थे, बल्कि स्वयं ही स्वतंत्रता पूर्वक गाँवों में विचरण किया करते थे।

<sup>ै</sup>भः ऐसे सिपाहियों को कहते थे, जो नियमानुकूल राज्य की श्रोरें से गाँव को रहा के लिए नियुक्त किए जाते थे।

१-१४ प्राचीन काल में प्रचलित विभिन्न प्रकार के करों के नाम है। इनका स्वरूप स्पष्ट नहीं हैं। विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए फ़्लीट का 'कारपस-इंस्क्रिप्टियोनुम इंडिकारम' द्रष्टव्य है।

इसके श्रितिरक्त हमारे महान् कुल से संबंध का दावा करने वाले श्रीर श्रम्य लोगों को भी इस दान का श्रमुमोदन करना चाहिए। लक्ष्मी का जो कि जल के बच्ले तथा विजली की भांति चंचला है. उसका फल जो देना श्रीर दूसरों के यश की रज्ञा करना है। मनरा वाचा श्रीर कर्मणा प्राणिमात्र का हित करना चाहिए। इसको हर्ष ने पुरायार्जन करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विषय में महाप्रमातार महासामंत श्रीतकंदगुप्त दूतक हैं श्रीर महाज्ञपटल के कार्यालय में सामंत महाराज (भान) की श्राज्ञा से ईश्वर ने इसे लिखा। कार्तिक बदी १, संवत २२। इस्ताज्ञर महाराजाधिराज श्रीहर्ष।

# मधुवन का ताम्रलेख

#### हर्ष-संवत २५

१—ॐ स्वस्ति महानौहस्त्यश्वजयस्कंधावारात् कपित्थकायाः महाराजश्रीनरवर्द्धनस्तस्यपुत्त्स्तत्पादोतुध्यातश्शीविष्ठिखीदेव्यामु-त्पनः परमादित्यभक्तो महाराजश्रीराज्यवर्द्धन—

२—स्तरयपुत्त्र्रतत्वादानुध्यातश्श्रीमद्द्यगोदेव्यामुत्पन्नः पर-मादित्यभक्तो महाराज श्रीमदादित्यवद्धनरवस्यपुत्त्रस्तत्वादानु-ध्यातश्श्रीमहा—

३—सेनगुप्तादेव्यागुत्पन्नश्चतुस्समुद्रातिकांतकीर्तिः प्रतापातु-रागोपनतान्यराजो वर्णाश्रमव्यवस्थापनश्वृत्तचक एकचकर्य्युःइट्यानामात्तिहरः—

४—परमादित्यभक्तः परमभट्टारकमहाराजाधिराज श्रीप्रभा-करवर्द्धनस्तम्य पुत्त्स्तत्पादानुध्यातस्सितयशःप्रतानविच्छुरितस-कलभुवनमण्डलः परिगृहीत—

४—धनदवद्योन्द्रप्रभृतिलोकपालतेजास्यत्पथोपार्ज्जितानेकद्र-विस्भूमिप्रदानसंप्रीसितर्थिहृदयोतिशयितिपूर्व्यराजचरितो हे-व्याममलयशोमत्याम्—

६—श्रीयशोमत्यामुत्पन्नः परमसौगतस्सुगतइव परहितेकरतः परममृहारकमहाराजाधिराजश्रीराज्यवद्भनः । राजानो युधि दुष्टू-वाजिन इव श्रीदेवगुप्ता—

७—दय कृत्वा येन कशाप्रहारविमुखास्सर्वे समं संयतः। उत्स्वाय द्विषतो विजित्य वसुधाङ्कृत्वा प्रजानां प्रियं प्राणानुज्मि-व्वानरातिभवने सत्यानुरोधेन यः। वस्यानुज—

- ५—रतपादनुष्यात परममाहै श्वरो महेश्वर इव सर्वसत्व नु-कम्पो परमभट्टारक महाराजाधिराजश्रीह्यः श्राविश्वभुक्तौ कुण्ड धानिवैषयिकसोमकुण्डकाश्रामे —
- ध—समुपगवान् महासामन्तमहाराजदौरसाधनिकपमातार-राजस्थानीयकुमारामात्योपरिकांत्रषयपतिभटचाटसेवकादीन् प्र-विवासजानपदां स्य समा—
- १०—ज्ञापयित ऋरतु वः सिन्वदितस्मयम् सोमकुण्डका यामो ष्राह्मण्यामर्थ्येन कूटशासनेन भुक्तक इति विचार्य यतस्तच्छास-नम् भुङ्त्वा तस्मादाचिष्यच स्वसीमा—
- ११—पर्यन्तः सोद्रङ्गस्सर्व्वराजकुलाभाव्यप्रत्यायसमेतस्सर्व्व-परिहृतपरिहारो विषयादुद्धृतिष्टः पुत्रपीत्रानुगश्चन्द्रार्कत्तिसम-कुल्लीनो—
  - १२—भूमिछिद्रन्यायेन मया पितुः परमभट्टारकमहाराजा-धिराजश्रीप्रभाकरचर्द्धनदेवस्य मातुर्भट्टारिकामहादेवीराज्ञीश्रीय-शोमतीदेव्या—
  - १३ ज्येष्ठश्रातृपरमभट्टारकमहाराजाधिराजश्रीराज्यवर्द्धन-देवपादानस्र पुरुषयशोभिषुद्धये सावणिसगोत्रच्छदोगसत्रह्मचारि-मट्टवावस्वामि—
  - १४—विष्णुवृद्रमगोत्रबह्वसत्रज्ञचारिभट्टशिवदेवस्वामिम्यःम् प्रतिप्रहथमेण प्रहारत्वेन प्रतिपादितो विदित्वा भवद्भिस्समतु-मन्तव्यः प्रति—
  - १४—वासिजानपदैरण्याज्ञ श्रवसिधेयैर्भःवा यथासमुचित-तुल्यमेयभागभोगकरहिरएयादिप्रत्याया एतयोरेवोपनेयास्सेवोप-स्थानञ्च करसीयभित्य—
    - १६-पिच अस्मत्कुलक्रममुद्रारमुदाहरद्भिरन्येश्च दानितिदम-

भ्यनुसोदनीयम् जद्दम्याम्तिहतत्सिलिलवुद्वद्वञ्ञलाया दानं फलं परयशःपरिपालनञ्ज कर्मणा—

१७—मनसा वाचा कर्तव्यं प्रासीसिहितं हर्पेणैवत्समाख्याः वन्धम्मोऽजनमनुत्तमम् द्वकोत्र महाप्रमातार्महासामंतश्रीक्षतः गुप्तः महाच्चपटलाधिकरणाधि-

१८— कृत सामंत्रमहाराजेश्वरगुप्तसमादेशच्चोत्कीयर्एम् गर्जरेख सम्वत् २५ मार्गशीर्ष वदि ६ ।

## स्वहस्तो मम महाराजाधिराज श्रीहर्षस्य

ॐ स्वस्ति, नाव, हाथी घोड़ों से युक्त कपित्थका के महान सैनिक शिविर से ( यह घोषित किया गया ) :—एक महाराज नरवर्दन थे। ( उनकी रानी ) विजिणी देवी से महाराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए, जो उनके चरणों के ध्यान में रत श्रीर श्रादित्य के परम भक्त थे। ( महा-राज राज्यवर्द्धन की रानी ) अप्सरोदेवी के महाराज आदित्यवर्द्ध उत्पन्न हुए, जो अपने ( निता ) के चरणों के ध्यान में रत और आदि-त्य के परम भक्त थे। ( महाराज ऋादित्यवर्द्धन की रानी । महासेन-गुप्त देवी से उनके एक पुत्र परम भट्टारक महाराजधिराज प्रभाकर-वर्द्धन पैदा हुए। (ये भी अपने पूर्व पुरुषों की भाँति) अपने पिता के चरणों के ध्यान में रत और आदित्य के परम भक्त थे। इस महा-राज प्रमाकरवद्भैन का यश चारों समुद्रों को पार कर गया। अन्य राजे उनके प्रताप तथा प्रेम के कारण उन्हें मस्तक नवाते थे। इसी महा-्राज ने वर्णाश्रम-व्यवस्था की प्रतिष्ठा के लिए अपना बल प्रयोग किया श्रीर सूर्य की भाँति प्रजा के दुःख को नाश किया। ( उनकी रानी ) निर्मल यशवाली यशोमती देवी से बुद्ध के परम भक्त और उन्होंकी 😹 भौति परोपक्रारी परम भंद्वारक महाराजाधिराज राज्यवर्द्धन पैदा हुए। ये भी निता के चरणों के ध्यान में रत और ब्रादित्य के परम भट्ट थे। इनके उज्ज्वल यश के तंतु संपूर्ण भुवन मंडल में विखर गए। इन्होंने कुवेर, वरुण श्रीर इंद्र श्रादि लोकपालों के तेज की धारण कर सत्य

स्रोर सुमार्ग से श्रांजन द्रव्य, भूमि श्रादि प्रायोजनों को देकर उनके हृत्य को संतुष्ट किया। इनका चित्र श्रपने पूर्वज राजाओं से वृद्कर या। इन्होंने देवरुप्त श्रादि राजाओं को एक साथ ही युद्ध में इस प्रकार दमन किया, जैसे दुष्ट घोड़ों को चाइक के प्रहार से रोका या श्रमाया जाता है। इन्होंने श्रपने शत्रुओं का मूलो छेद कर पृथ्वी को जीत लिया श्रीर प्रजा के दिन कमों को करते हुए प्रशिज्ञा-पानन के लिए शत्रु-ग्रह में प्राण त्याग दिया। इन्हीं महाराज राष्यवर्धन, के छोटे भाई उनके चरणों के धान में रन, परमशैव तथा शिवजी की भौति प्राणिमात्र पर दया करने गत्रे परमभद्रारक महाराज विग्य हुई ने श्रावस्ती सुक्ति के श्रंतर्गत कुंडवानी विगय के सोमकुंडका ग्राम में एकत्रित महासामत, महाराज, दौस्साधसाधनिक, प्रमातार, राजस्थानीय कुमारामात्य. उपरिक, विषयपति, चाट, भट, सेवक श्रीर निवासियों के लिए निम्नलिखित श्राज्ञा-पत्र जारी किया—

चर्ष साधारण को विदित हो कि यह सोमकुंडका नामक गाँव, जिसे वामरथ्य श्राह्मण ने अपने जाली दलीज के बल से, अपने अविकार में कर लिया था, उनके प्रमाण को मैंने रह करके उन गाँव को उनसे छीन लिया। मैंने अपने िता परमम्हारक महाराज्ञाधिराज प्रभाकर-वर्षन, माता परमम्हारिका महारानी यश्रीमां। देवी और पूज्य इड़े-भाता महाराज राज्यवर्षन के पुण्य और यश की वृद्धि के लिए, अपनी सीमा तक विस्तृत इन गाँव को उनकी संपूर्ण आय सहित, जिस पर राजवंश के लोगों का अधिकार था. सब प्रकार के भारों से मुक्त और अपने जिने से अलग कर पुत्र-पीत्र आदि (भावी मंतान के लिए. जब तक चंद्र, स्रा और पृथ्वी न्यन रहें, नव नक भूमिछिद्र के न्याय से अधातिणोत्र सामवेदी महारातस्वामी नथा विष्णुक्दरीत झरवंदी मह शिवदेव स्वामी को अग्रहार के लप में दान दिया। ऐना नमककर आप लोग इसे स्वीकार की जिए। इस गाँव के निवासियों वो चाहिए कि स्मारी आज्ञा को शिरोवार्य कर तुल्य, मेय भाग, भोग, कर, सुवर्ण आदि इन्हीं दोनों बाह्मणों को दें और इन्हींकी सेवा करें। इसके अित

रिक्त इमारे महान् कुल से संबंध का दाना करनेवाले और अन्य लोगों को भी इस दान का अनुमोदन करना चाहिए। दस्मी, जो कि जल के बच्ने तथा विजली की भाँति चंचला है उसका फल, दान देना और दूसरों के यश की रहा करना है। मनसा, वाचा और कमंगा प्राप्णिमात्र का हित करना चाहिए। इसकी हर्ष ने पुरायार्जन करने का सर्वोत्तम उपाय बतलाया है। इस विषय में महाप्रमातार महासामंत श्रीस्कंद-गुप्त दूतक हैं और महाज्ञपटल के कार्यालय में सामंत महाराज ईश्वर-गुप्त की आशा से गुर्जर ने इसे लिखा। मार्गशीर्ष वदी ६, संवत २५। इस्ताज्ञर महाराजाधिराज श्रीहर्ष।

# परिशिष्ट-२

श्र

# इंथ-सूची

हर्षकालीन भारत के इतिहान का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त सामगी उपलब्ध है। इसको हम दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं—प्राचीन तथा नवीन । इस सामगी कर जिसकी सहायता इम ग्रंथ के प्रणयन में यत्र तत्र ली कर है, निर्देश संत्तेप में नीचे किया जाता है—

## प्राचीन सामग्री

#### (क) संस्कृत ग्रंथ

१—'हर्षचिरत' नामक ह्यं के जीवन-संवंधी गद्य काव्य को इस विभाग में प्रधान स्थान प्राप्त है। इस प्रंथ का अमर लेखक बाएभट्ट हर्ष का समकालीन था; इसलिए उस समय का इति-हास लिखने के लिए यह अनमोल साधन है, यद्यपि इसमें हर्ष के प्रारंभिक जीवन तथा राज्यारोहण मात्र का ही दृनांत है। इस पुस्तक में प्रयूर द्वारा संपादित 'श्रीहपं वरित' वं वर्ड संस्कृत सीरीज) का उपयोग किया गया है। कावेल तथा टॉमस कृत 'हर्षचिरत' का अंग्रेजी अनुवाद ( श्रीरिचेंटल ट्रांमलेशन फंड, न्यू सीरीज नं० २; १८६७) भी महायक सिद्ध हुआ है।

र—'आर्यमंजुश्री मुनकलप' नामक महायान बौद्धधर्म का एक प्रथ, हाल में उपलब्ध हुआ है। त्रावणकोर राज्य के प्रसिद्ध पंदित महामहोपाध्याय गरापति शास्त्री जी ने इस प्रथ को १६२४ ई० में त्रिवेन्द्रम-संस्कृत सीरीज (नं० नर) में प्रकाशित किया। इसमें १००० हलोकों का एक दीर्घ भाग है, जिसमें लग-भग ई० पू० ७०० से ५०० ई० तक प्राचीन भारतवर्ष का इति- हास लिपिवद्व है. तथा ७५ ई० के बाद का इतिहास सुसंबद्ध रूप में दिया गया है। इस ग्रंग के छाविष्कार से प्राचीन भारत के अनेक ऐतिहासिक पहे लियों का हल होना संभव हुआ है। विख्यात ऐतिहासिक नथः पुरानत्वविद् श्रीयुन जायसवाल महो- 🤇 दय ने अपनी 'इंपीरियल हिंग्ट्रो आफ इंडिया' नामक हाल में प्रकाशित. पुस्तक में 'मंजुशीम् लकल्प' में दिए हुए इतिहास का गंभीर पांडिन्यपूर्ण विवेचन किया है। इससे पष्ठ तथा समम शताब्द के इतिहास पर बहुन प्रकाश पड़ता है। परतु संजुधी-मूलकलप' में दिए हए इतिहास की वेदवाक्य मानने की आवश्य-कता नहीं है। इसमें दिए हुए ऐतिहासिक तथ्यों का जब तक श्रन्य साचनों से समर्थन न हो, तब तक उन पर पूर्णतया श्रास्था स्थापित करना इतिहासकारों के लिए उचित न होगा। इसके श्रितिरिक्त इसकी भाषा अशुद्धियों से भरी है। ज्याकरण के हैं नियभों का यत्र-तत्र उल्लंघन किया गया है, वाक्यों का निर्माण इतना द पयुक्त है कि उन के अर्थ निकालने में तत्वानवेषी के धैर्य को के ठन परीचा हो जाती है और बहुधा उनके आनुमानिक अर्थ से ही संत्रष्ट रहना पड़ता है। बहुत से स्थानों में राजाओं के नामों का सके। देवल उनके प्रथम अज्ञर से ही किया गया है, उदाहरणार्ध हर्पवर्द्धन के लिए केवल ' ह ' का प्रयोग किया गया है। इससे कभी कभी यह निश्चय करना कठिन हो जाता है कि लेखक का तात्पर्य किस्रसे है ?

३—इस काल पर विचार करने के लिए संस्कृत के और भी प्राचीन गंगों से महायता मिलती है। वाणभट्ट-रचित 'कादं-घरी' से, जो कथा साहित्य की श्रेट्ठ छतियों में से है, इम समय की सामाजिक सभ्यता तथा धार्मिक परिस्थिति पर बहुत ही प्रकाश पड़ता है। इस पुम्तक में सारेश्चर रामचंद्र काले द्वारा संपादिन. वगई से प्रकाशित, 'कादबरी' के संस्करण का उपयोग किया गया है। ४—श्रीहर्ष-रचित प्रियद्शिका', 'ग्रह्म नली' तथा 'नागानंद'
नामक नाटकों से भी हर्षकालीन सभ्यता-संस्कृति के विषय में
कम सहायता नहीं मिलती। इनका भी उपयोग स्रावश्यकतानुसार इस पुस्तक में किया गया है।

#### (ख) चीनी ग्रंथ

१—चीनी यंथों में मुख्य ह्वेनसांग का यात्रा-विवरस है।
यह पुस्तक भी 'हर्षचिरत' की भाँति उस समय का इतिहास
लिखने के लिए एक अमूल्य साधन है, तथा राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति से धनिष्ट परिचय प्राप्त करने
के लिए अनिवार्य है। यह विवरस चीनी भाषा में सी यूकी के
नाम से प्रसिद्ध है और इसका अनुवाद अंग्रेजो भाषा में सेमुएल बील तथा रायल एशियाटिक सोसायटी की ओर से टॉमस
वाटर्स ने किया है। इस पुस्तक में वाटस-अन संचित्त अनुवाद,
'आन युवनच्वांग' ( ओरियेंटल द्रांसलेशन फंड, न्यू सीरीज
जिल्द १४, लंदन १६०४) काम में लाया गया है। पाद-टिप्पिखयों
में जहां कहीं भी 'वाटर्स' लिखा गया है, वहां इसी प्रथ से
अभिप्राय है।

२—हिनसांग की जीवनी चीनी भाषा में उसके एक मित्र ही-ली ने लिखी थी। मृलप्रथ का अंग्रेजी में अनुवाद वील ने "हि लाइफ आफ हिनसांग" (नवीन संस्करण, लंदन १६११) के नाम से किया है। इस जीवनी से हिनसांग के यात्राविवरण द्वारा प्राप्त ज्ञान की पूर्ति होती है। इस अंथ में इस पुस्तक का उल्लेख केवल 'जीवनी' के नाम से किया गया है।

३—इिंसग का यात्राविवरण भी इस काल के इतिहास के लिए विशेष महत्व का है। मूलप्रंथ चीनी भाषा में है छोर उसका छातुवाद विख्यात जापानी विद्वान तककुष्तु ने 'ए रेकर्ड आफ हि वुद्धिष्ट रिलिजन' के नाम से ( अक्सफार्ड, रैन्ट्ड ) किया है।

चीन के अनेक सरकारी इतिहासों से भी इस समय के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण और मनोरंजक बातें मालूम होती हैं। पर इनका अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में नहीं हुआ है; अतः इस ग्रंथ की रचना में इनका उपयोग नहीं हो सका।

#### (ग) अन्य उप करण

प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिनकों और मुद्राओं से भी वत्कालीन ऐतिहासिक वध्य के निर्एय में भारी सह यवा मिनवी है। इस प्रंथ में इन साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है। आवश्य शेय लेख, सिक्के, मुद्राएं एवं अन्य प्राचीन अवशेष इत्यादि उपकरणों का वर्णन निम्नलिखित मंथों में मिलवा है:-

१-- त्रार्कियालाँ जिकल सर्वे त्राफ इंडिया, वाषिक रिपोर्ट्स कलकत्ता।

२-- आर्कियालॉ जिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, ईस्टर्न सर्किल, कलकत्ता ।

३-- आर्कियालॉ जिकल सर्वे आफ्न मैसूर, वार्षिक रिपोर्ट । ४—एवित्राक्तिया इहिका।

५-- फ़्लीट--कॉर्पस इंसिक्किप्टियोतुम्, इडिकारम्, जिल्द ३, गुप्त इंसिक्रिपशंस ।

६—फ्लीट—डाइनेस्टीज आफ दी कनारीज डिस्ट्रिक्टस् । ७—प्रो० पद्मनाथ् भट्टाचार्य —कामरूप शासनावली । ५-ऐलन-गुप्ता-काइंस।

६ — कैटेलॉग आफ काइंस इन दि इंडियन म्यूजियम । १०-जनेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटो ।

११—कनिघम—काइं a आक मिहिएवल इंहिया।

#### नवीन सामग्री

### (क) पुस्तकें

े १—ग्ररवमुथन—दि कावेरी, दि मौखरिज, एंड दि संगम एज।

२— स्रोक्ता (गौरीशंकर हीराचंद)—मध्यकालीन भारतीय संस्कृति।

३—कीथ—हिस्ट्री श्राफ्त कासिकत संस्कृत तिटरेचर श्रीर संस्कृत इामा।

४—क्रमारस्वामी—हिंग्ट्रे आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट

४ - चंदा (रमाप्रसाद) - गौड़राजमाला ।

६-जायसवाल-इंपीरियल हिस्ट्री श्राफ इंडिया।

🚁 🎍 - जुनो डुने इज्ञ - एंश्यंट हिस्ट्री आफ दि डेक्कन।

५—दी० राजगोपालन—पल्लवाजा।

६—नारिमन, जैकसन ऐन्ड श्रोगडन—प्रियदर्शिका याइ हर्ष (भूमिका)।

१०-पनिक्कर-श्रीहर्ष आफ कन्नौज ।

११-पीरेज-दि मौंखरिज।

१२—फ़र्कुहर—आउटलांइंस आफ़ दि रेलीजस लिटरेचर आफ़ इंडिया।

१३—वसाक (राधागोविंद)—िंद हिस्ट्री श्राफ नॉर्थ-ईस्टर्न इंडिया।

१४—वनर्जी (राखालदास)—दि एन आफ दि इंपोरियल गुप्तज।

१८—भंडारकर (रमाकृष्णगोपाल)—श्रली हिस्ट्री आफ दि डेक्कन।

१६—मजुमदार (रमेशचंद्र)—श्राडटलाइंस आफ ऋर्ती इंडियन हिस्ट्री ऐन्ड सिविलिजेशन। चीन के अनेक सरकारी इतिहासों से भी इस समय के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण और मनोरंजक बातें मालूम होती हैं। पर इनका अनुवाद अंग्रेज़ी भाषा में नहीं हुआ है; अतः इस ग्रंथ की रचना में इनका उपयोग नहीं हो सका।

#### (ग) अन्य उप करण

प्राचीन शोध से उपलब्ध ताम्रपत्रों, शिलालेखों, सिक्कों और मुद्राओं से भी तत्कालीन ऐतिहासिक वध्य के निर्णय में भारो सहायवा मिनवी है। इस ग्रंथ में इन साधनों का पूर्ण उपयोग किया गया है। आवश्य शेय लेख, सिक्के, मुद्राएं एवं अन्य प्राचीन अवशेष इत्यादि उपकरणों का वर्णन निम्नलिखित ग्रंथों में मिलवा है:—

१—ऋार्कियालाँ जिंकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट्स कलकत्ता।

२—आर्कियालॉजिकल सर्वे आफ इंडिया, वार्षिक रिपोर्ट, ईस्टर्न सर्किल, कलकत्ता।

३—आर्कियालॉ जिंकल सर्वे आफ मैसूर, वार्षिक रिपोर्ट । ४—एपित्राफिआ इडिका ।

५—फ्लीट—कॉर्पस इंसिक्किप्टियोतुम्, इडिकारम्, जिल्द ३, गुप्त इंसिकिपशंस ।

६—म्लीट—डाइनेस्टीज श्राफ दी कनारीज डिस्ट्रिक्टस्।
७—प्रो० पद्मनाथ् भट्टाचार्य —कामरूप शासनावली।
८—ऐलन—गुप्ता-काइंस।

६ —कैटेलॉन त्राफ काइंस इन दि इंडियन म्यूजियम। १०— जर्नेल आफ दि रायल एशियाटिक सोसायटी। ११—कनिषम—काइंस आफ मिडिएवल इंडिया।

# वर्णानुक्रमिक सूची

| श्रज्ञपटल                     | २७२) २७३                     |
|-------------------------------|------------------------------|
| ग्र <b>धू</b> त               | २८५, २८६                     |
| ग्रजिरावती                    | १३६, २४६                     |
| <b>ग्रजन्ता</b>               | २६४, ४०६, ४१०, ४११, ४१४, ४१४ |
| ग्रध्यज्ञ                     | ·                            |
| ग्रनन्त वर्मा                 | \$ <b>? ? ?</b>              |
| श्रंकोर वट                    | ४२⊏                          |
| ग्रंदाराव                     | २२८, ३१७                     |
| ्रियन्त्येष्टि क्रिया         | 308                          |
| श्रमसङ्का लेख                 | १३, १७, २३, २४, ७२, ८१, ३२१  |
| श्रमोना का ताम्न लेख          | ४ <b>=</b> , ६३              |
| त्र्रभिधर्म कोष               | 838                          |
| त्रयोध्या                     | १६१                          |
| <b>त्रारवमुथन</b>             | १६; २१                       |
| त्ररिकिण (एरण)                | પ્ર, ૧૯૧                     |
| ग्र <b>६णा</b> श्व (ग्रर्जुन) | २०७, २४८, २४०                |
| ग्राल्टेकर (प्रो॰)            | ११४, १२६                     |
| ग्रिलिन का दानपत्र            | <b>રૂપ, ૧</b> ૨૨             |
| : ग्रवन्ति (राज्य <b>)</b>    | ३१                           |
| त्रवन्ति (तन्धि विग्रहिक)     | २६०                          |
| अवन्ति वर्मा                  | १५, १७५                      |
| त्रवलोकितेश्वर (बोधिसत्व)     | <b>=४, =</b> ४               |
| त्रशोक                        | २११                          |
| त्रश्वघोप                     | 828                          |

१७ - मुकर्जी (राधाकुमुद )-हर्ष।

१८—मु ह नी (प्रभावकुमार) — इंडियन लिटरेचर इन चाइना ऐन्ड दि फार ईस्ट।

१६-मारेज-करंचकुत्त ।

२०—(।य वाधुरो,—नालिटिकल हिस्ट्री आफ एंश्वंट इंडिया।

२१—वैद्य (चिंतामिष विनायक)—मिडिएवल इंडिया!

२२-सुन्न वियन-हिस्ट्रो अक्त आंध्र।

२३ — स्वय — अर्ली हिस्ट्रो आफ इंडिया—चतुर्थ संस्करण । २४ — हालदार (असिव कृपार)— अजता।

## (ख) पत्रिकाएं

१—जर्नुत आफ दि रायत एशियाटिक सोसायटी। २—जर्नुत आफ दि वि ार ऐन्ड उड़ीसा रिसच सोसायटी । ३—जर्नुत आफ दि आंध्र हिस्टारिकत सोसायटी। ४—कार्टुर्ली जर्नुत आफ दि सिथिक सोसायटी।

४—काटला जनल आक्राच (सायक सासायट ५ - संनित्रन विकासिकार कार्यार्थिक

४—इंडियन हिस्टारिकल काटर्ली। ६—इंडियन ऐन्टिक्वेगी।

७ - ऐनल्स आफ दि भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्य ट ।

# वर्णानुक्रमिक सूची

| ग्रज्ञपटल                  | २७२, २७३                     |
|----------------------------|------------------------------|
| त्र <b>पू</b> त            | २नन, २न६                     |
| ग्रजिरावती                 | े १३६, २४६                   |
| <b>ग्रजन्ता</b>            | २६४, ४०६, ४१०, ४११, ४१४, ४१४ |
| ग्रध्यज्ञ                  | ः . <b>२६७</b>               |
| <b>ग्रनन्त वर्मा</b>       |                              |
| श्रंकोर वट                 | ४२=                          |
| <b>ऋंदारा</b> ब            | २२⊏, ३१७                     |
| ्रियन्त्येष्टि किया        | ३०६                          |
| श्रमसङ्का लेख              | १३, १७, २३, २४, ७२, ⊏१, ३२१  |
| ग्रमोना का ताम <b>ते</b> ख | 8 <b>⊏</b> , ६३              |
| त्रभिधर्म कोप              | 935                          |
| श्रयोध्या ,                | १६१                          |
| <b>अरवमुथन</b>             | १६; २१                       |
| ग्ररिकिण (एरण)             | પ્, ૨૬ १                     |
| ग्रदगारव (ग्रर्जुन)        | २०७, २८८, २१०                |
| द्याल्टेकर (प्रो॰)         | ११४, ११६                     |
| ग्रलिन का दानपत्र          | ३४, १२३                      |
| श्रवन्ति (राज्य)           | १                            |
| ग्रवन्ति (सन्धि विग्रहिक)  | २६०                          |
| श्रवन्ति व <b>र्मा</b>     | रू १५, १७५                   |
| श्रवलोकितेश्वर (बोधिसत्व)  | न् <b>४,</b> न्४             |
| ग्रशोक                     | ् ३११                        |
| <b>ग्र</b> श्वघोप          | 838                          |

SX0 ]

२७२ ऋष्ट कुलाधिकरण **अ**धीर गढ़ की मुद्दर २० ग्रहि**छत्र** १६१ २७४ श्रं गछेद श्रंशुवर्मा १४६, १४०, २६४ **ऋाग्रहारिक** २७१ ३०७ त्रात्महत्या की प्रधा **त्रादित्यवद्धंन** ६३ ११, १२ ऋादित्यवर्मा **ऋादित्यसेन** १३ **ऋाय** के साधन २७४ २७४ श्राय-व्यय श्रायुक्तक २६७ ग्रायुर्वेद ७७, ३६४ ग्रार्थिक ग्रवस्था · ३११,**३**१६-३२६ श्रार्थं देव ३८१ त्राये मंजुशी-मूल-कल्प (देखिये मंजुश्री-मूल-कल्प) **ग्रा**र्य**स्**र ३६६ थ्राईत (जैन) 330 श्रासंग 388 ग्रान्ध्र १३, १६, ४० इत्सिंग २२२, २३४, २६८, ३१४, ३२४ ३२४ ३४२, ३६६, ४२४, ४२७ 🐠 इन्द्र थ डे इन्द्रश्री भगवान लाल १४६, १४१, १४३ इलाहाबाद का लेख १०१,११४ ईशान (भाषा कवि) ३६६ देशानपुर

४२७

| वसानुका | मक | सूचा |   |
|---------|----|------|---|
|         |    | _    | _ |

~ ५, १३, १४, १६, २४, ४४, ४०, ३२५ १२, १३,१८, १६

T 848

३०, १६२, ३⊏०

. ૿૽ૺૺૡૻૺઌ૽ૣૼ

२०, ४४, ४६

डैशान वर्मा

ईश्वर वर्मा

ాर्डञ्जयिनी (उज्जैन)

उत्तरापथ

**उ**त्तरापयेश्वर

**उ**दयगिरि उदित

उद्यान

उद्योतंकर उपनिवेश 🗸

उरव (हजारा)

रूपदेंग हासेन एलन **पे**श्वर कारणिक

ऐहोडे का लेख श्रोडू (उड़ीसा)

श्रौपनिपदिक -

क-च

कजुविर

कजंगल

कजूर-तंजूर

कंचुकी

कित्धका (संकाश्य)

कदम्ब-कुल

कपिलवस्तु कपिशा

क्तिंघम

🚽 ीथा साहित्य

१३८, १४४, १४६. १६०, १६१, १६२, १६६

३७, १०६, ११३, ११४, ३४८, ३८७

| કપર ]                     | <b>ह</b> षे <b>ब</b> द्धेन       |
|---------------------------|----------------------------------|
| कर्ण सुवर्ण               | ४१,४३, ४४, १४४, १४६, १४७         |
| कर <b>निक</b>             | २७२                              |
| करंघम (स्मार्त)           | <b>३३</b> १ .:                   |
| कलचुरि राज्य              | પ્રદ                             |
| कल्ह्य                    | <b>⊏</b> ε, የሂሂ, የሂ <b>७</b>     |
| कला पद्धति (मथुरा, गुप्त, | पञ्चव) ४०६, ४१०, ४११             |
| कलिंग (मध्य जावा)         | ४२६                              |
| कांची                     | ३७८                              |
| काणाद                     | <b>३३</b> १                      |
| कादम्बरी                  | ३८०, ३८१, ३६६,                   |
| कान्य कुञ्ज (कन्नीज)      | <i>६, १</i> २,३१०                |
| कापालिक                   | ३३४ुः                            |
| कापालिकेश्वर              | ३३४                              |
| कापिल                     | · <b>३३</b> १                    |
| काबुल                     | <del>२</del> २२ <sup>.</sup>     |
| कामदेव                    | ३३६                              |
| कामरूप                    | <b>४</b> ४, ४४, ४६, ४७, १४७, २२६ |
| कामसूत्र (वात्स्यायन)     | ३०                               |

**33**? .:

१४४

334

३३०

२०

४२४

3**6**?, 35%,

२८०, ३६८

४०, १४४,

२०१, ११६, ३८४, ३८६

११८, ३८७, ३६७, ३६५

कारकोट वंश

कावेल एएड टामस

कुमार जीव धमाच

कीय (श्रार्थर वेरीडेल)

काशिका वृत्ति

काश्मीर

किट

क्रची

कालिदास

काच्य

|                        | वर्षातुक्रमिक सूची | [ श्रम्         |
|------------------------|--------------------|-----------------|
| कृतल                   |                    | <b>६४, १७२,</b> |
| कुतल<br>कँदुज          |                    | र्ग्र           |
| कवेर                   |                    | 338             |
| ें कुमार गुप्त (प्रथम) |                    | २, २६≒          |
| " (द्वितीय)            |                    | २               |
| " (तृती)               |                    | १४, २०, २४, ४०  |
| कुमार (देवता)          |                    | 388             |
| कुमारगुप्त (इषंमित्र)  | •                  | ७२, १००         |
| कुमारदास               |                    | ४०१             |
| कुमारराज               |                    | १०२, २२७        |
| कुमारस्वामी            |                    | ४०८, ४०६, ४१६   |
| कुमारामात्य            |                    | २६३ आगे         |
| ्राकुमारिल मद्द        |                    | २०२, २४४, ४०४   |
| कुरंगक                 |                    | છંદ             |
| कुलीन समाज का          | जीवन               | २६२,            |
| कु-लू-टो (कुल्लू)      | •                  | १४६             |
| कुषांग                 |                    | .: 8            |
| कुशीनगर                |                    | , १६१           |
| कृष्ण (हर्ष-भाता)      |                    | २६६             |
| <b>कृष्ण्यु</b> प्त    |                    | २३, २४          |
| केशलुँचक               |                    | - ३३१           |
| कोंगोव                 |                    | १४म, २२४,       |
| कौटिल्य                |                    | २६=,            |
| कौनुदी महोत्सव (न      | नाटक)              | . 88            |
| कौशांत्री              |                    | े १६१           |
| क्विलहान               |                    | े ११, मन        |
| . द्वित्रय             |                    | रन्ध्र, रमह     |
| <b>च्</b> पण्यः        | · ·                | ३४४, ३४८        |
|                        |                    |                 |

| SKB ]                     | <b>इ</b> पवर्द्धन |                                                |
|---------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>्तरग्रह</b> ्          | , -               | ः इ                                            |
| ेखतान                     |                   | . २२८                                          |
| खोस्त                     |                   | <b>३</b> १७,                                   |
| गदेमन्ने का लेख           |                   | ११७, १२० 🚝                                     |
| ्गया <sup>भ</sup>         |                   | <b>१२३</b>                                     |
| गांघार                    |                   | <b>የ</b> ሂሂ                                    |
| गाधार<br>गुणमति           | ·                 | २७७, ३६१                                       |
| गुप्त (उत्तरकालीन)        |                   | १२ आगे                                         |
| गुप्त कला                 |                   | ४०६-४१६                                        |
| गुप्त (मग्घ)              |                   | <b>२२</b>                                      |
| गुप्त सम्राट् वृश्        |                   | २, ३, ४, २२                                    |
| गुप्त सामाज्य             |                   | े <b>२,</b> ३                                  |
| गुण्भद्र 👵                |                   | . ૪૨૬ 🤃                                        |
| · गुजॅर                   |                   | ३७, ३८, १६४                                    |
| गुरुकुल                   | - 172             | ३६०, ३६१                                       |
| गोपचन्द्र                 |                   | 83                                             |
| गोपराज                    |                   | ४, २६०                                         |
| गोमाता की पूजा            |                   | ર ફેઇફ                                         |
| गोविशान                   |                   | १६१                                            |
| गौड़ (समुद्राश्रय)        |                   | 28                                             |
| गौड़पाद                   |                   | ४०४                                            |
| गौहः वंश                  | 8:                | ક <b>,                                    </b> |
| गंग क्रोंड (चौता)         |                   | ३६ 🚜                                           |
| गंग वंश                   | (151F)            | પ્રદ                                           |
| गंगा नदी                  |                   | <b>રજ</b> ર, ૨૯૪                               |
| गंगोली (धीरेन्द्र चन्द्र) | २६                | ६, ३०, ६५. ६३                                  |
| गजाम का लेख               |                   | E£, १०७, १८६                                   |
| प्रदेशमा                  |                   | , ७६, ५०, १३२                                  |
|                           |                   |                                                |

| for a second                     | त्रण्तुक्रमिक सूची | [ 8××                  |
|----------------------------------|--------------------|------------------------|
| ग्रामशासन                        | · · · · · ·        | 335                    |
| चन्द (रमा प्रसाद)                |                    | . १५३                  |
| चन्द्र                           |                    | 38                     |
| चन्द्रगुप्त (प्रथम)              |                    | १२                     |
| चन्द्रगुप्त (द्वितीय)            |                    | १२, १३                 |
| चन्द्रपात                        |                    | . ३७७                  |
| चन्द्रमुख वर्मा                  |                    | <b>አ</b> ኧ             |
| चमक का ताम्रलेख                  |                    | रम४                    |
| चम्पा                            |                    | ४१, ४२६                |
| चाच                              |                    | 38                     |
| चाचनामा 🕛                        | •                  | . 38 ·                 |
| ुचाट-भट                          |                    | २७३, ४३६               |
| चालुक्य                          | <del>Y</del> -\    | १४, ३२                 |
| चिकित्सा विज्ञान (ग्र            |                    | २७४, ३६२               |
| चित्रकला (श्रजन्ता,<br>चित्रांकन | ासत्तन वासल)       | ४० <i>६-४१७</i><br>४१४ |
| चिनभुक्ति                        |                    | १५⊏                    |
| चीन श्रीर भारत का                | . संबंघ            | <b>२१४-२</b> २१        |
| चुड़िक                           |                    | ३३२                    |
| चे-क                             |                    | .የአጝ                   |
| चंडिका                           |                    | ३३६                    |
| जमोटि (जेजाक भुति                | <b>a)</b>          | . १६४                  |
| जयदेव                            | •                  | <b>१</b> १०            |
| जयनाग                            |                    | १४, ४३, १७७            |
| <b>जयसे</b> न                    |                    | १६⊏                    |
| जयादित्य वामन                    |                    | ३६६                    |
| जातकमाला                         |                    | ३६६                    |
| ् जातिमेद                        |                    | २८०-३६७                |
|                                  | ٠,                 | •                      |

| ४४६ ]                  | <b>इ</b> षेवर्द्धन                                      |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| व्ययसवाल (काशी प्रसाद) | र, ४, ६, ८, १४, १४, २३, २७                              |
| <b>ालं</b> धर          | २८, २६, ४६, ६२, २०२, ३७२<br>१४८, २२३, ३३४               |
| बावा                   | १८६ हेट<br>१८८४ राज्य                                   |
| जिनभित्र               | * <b>%</b>                                              |
| जीमूत वाहन             | २४१<br>२४१                                              |
| जीवनी                  | • •                                                     |
|                        | ४४, ७४, दन, १०४, १४८, १४६, ।<br>१४६, १६८, १८८, १८८, २०४ |
|                        | १४६, १६८, १६८, २०४,<br>२०७, ४४४                         |
| जीवितगुप्त (द्वितीय)   | १६, २०                                                  |
| ज्लियन                 | . २२<br>.२ <b>२</b> ६                                   |
| जैनः                   |                                                         |
| जौनपुर का लेख          | ३३१, ३३२, ३४७, ३४⊏                                      |
| शानचन्द्र .            | ريد ع الم                                               |
| हुव इल (जुमो)          | ₹७ <i>७</i>                                             |
| तच्चशिला 🧳             | ४६, ११३                                                 |
| तथागत गुप्त            | १५५                                                     |
| तस्कुर्घान             | 8                                                       |
| ताम्रलिप्ति            | 390                                                     |
| तारक                   | १४३, ३१२, ३२४                                           |
| वारिक                  | <b>₹</b> ₹                                              |
| तासकन्द                | <b>રેરરે</b><br>૨૨૨                                     |
| तियेरा ताम्रपत्र       | ३२०                                                     |
| तीर्थंकर               |                                                         |
| तीर्घ यात्रा           | ३४६ ( <u>)</u><br>- ३४४                                 |
| त्रिपाठी, रमाशंकर      | २००<br>१३, २१, १४७                                      |
| <b>ि</b> त्रपटक        |                                                         |
| तुरुष्क<br>तैत्वं ग    | ३५३<br>१३ <u>५</u>                                      |
| 11.9 1                 | २१ <b>६, २२</b> ०                                       |
|                        | 110) 170                                                |

| वसानुक्रमि                           | क स्वो । ४४७            |
|--------------------------------------|-------------------------|
| तोरमाण                               | 8                       |
| थानेश्वर                             | <b>३२३</b>              |
| दत्त                                 | ជ                       |
| ः दराड पाशाधिकरग                     | २७०                     |
| दराड न्यवस्था                        | २७४-२७७                 |
| दगडी                                 | ४०३, ४०४                |
| दद्द (द्वितीय)                       | ३७, १६४                 |
| दर्पशात                              | १००                     |
| दरवारी जीवन                          | <b>२</b> ६२             |
| दामोदर गुप्त                         | १३, १४, १६, १७, २४      |
| दामोदरपुर का लेख                     | २६म, २६६, २म७, ३२३      |
| दाहिर                                | 80                      |
| ्रिक्शम्बर (जैन)                     | 3,50                    |
| दिवाकर मित्र                         | १६२, १६४, २१२, २४२, ३७८ |
| दिविरपति                             | २६४                     |
| दिन्य-परीक्षा (श्राग्न-जल-व्रला-विष) | . २७४-२७७               |
| दीवजी                                | 38                      |
| दुर्गा                               | 355                     |
| दुर्लंभ वर्द्                        | ४०, १४४                 |
| दूतक                                 | <b>२</b> ६३             |
| देवगुप्त                             | Ę                       |
| देव वर्नंक का लेख                    | १६, २०, २६              |
| देवी                                 | 380                     |
| साया ।वह                             | ३२                      |
| धरसेन (प्रथम)                        | ३२                      |
| घरसेन (हितीय )                       | ३३                      |
| धरसेन (चतुर्य)                       | \$\$<br>498 CGC         |
| धर्म ( ब्राह्मण्, जैन, बीद )         | ३३२-३५६                 |

धमकीर्ति ४००, ४०४ धमेपाल ३६६, ६७६, ४००, ४०६ धर्मदास धर्मशास्त्री 380 धर्म(संह धमौदित्य (शीलादित्य) ४३, २६८ धार्मिक श्रवस्था 338-345 धार्मिक वाद-विवाद **૨**૪૪, ૨**૪**૪, ૨૬૬ धार्मिक असहिष्पुता રપ્ર१-ર4્પ ध्रुवभष्ट (ध्रुवसेन) ३४, ३६, १०७, १०८, १६३, १८६ 8XX नगर 3**3**, 34 नगवा का दानपत्र नगर श्रेन्ठी २७० ६३ नखद्वन नरवलि ३४० नरसिंह गुप्त ંષ્ઠ नरसिंह वर्मा ४२

नवग्रह 380 नमेंदा का सीमाप्रान्त ३७, १११ नागानन्द (नाटक) १३४, २४१, २४२, ४४४ नागाजन २६१ नागार्जनी लेख १६ नाटक 353-नारिमन जैक्सन तथा आग्डेन २३४, २४३, २४४, नालन्दा ३६६; ३७०-३७६, ४१३ नालन्दा की मोहर

निधानपुर का लेख

निर्मद का लेख

१७, २१, ४४

१७, ४४, १४४, १६१, २१०, २८४

| •   |                                                  |            |                |
|-----|--------------------------------------------------|------------|----------------|
| * * | वसानुक्रमिक स्वी                                 | ſ          | 8X E           |
| 1   | निर्मेन्थ                                        |            | इड्१           |
|     | निर्धात                                          |            | १६२            |
|     | निर्वासने-दर्सड<br>निर्वासने-दर्सड               |            | २७४            |
|     | निविधम                                           |            | 398            |
|     | नीलपट                                            |            | २६६            |
|     | नेपाल                                            | १४=        | -१४४           |
|     | नौसारी का दान पत्र                               | <b>३</b> ६ | .30 <i>}</i> - |
|     | न्याय शास्त्र                                    | ३६०,       | ३≍६            |
|     | पंचंगोड़ १०६, १३०, १३१,                          | १३३,       | १३४            |
|     | <b>पं</b> चयर्रों                                |            | ३४३            |
|     | <b>पंचिवद्या</b>                                 |            | ३६५            |
|     | पत्तंजिल                                         |            | ३६१            |
| -   | ्रा <b>निक</b> ट                                 |            | १२६            |
|     | परमार्थं                                         |            | २१⊏            |
|     | परित्राजक समुदाय                                 |            | έλχ            |
|     | परिव्राजिका                                      |            | ३३१            |
|     | परोपकारी संस्थाएँ (स्तूप, मठ, धर्मशासा स्त्रादि) |            | २०३            |
|     | पर्दे की प्रया                                   |            | ३०९            |
|     | पर्वत                                            |            | १४             |
|     | पशुत्रिक                                         |            | ३४०            |
|     | पहनावा                                           | £88.       |                |
|     | पांचरात्रिक <sub>्</sub>                         |            | ३३१            |
| ZΣ  | पाटलिपुत्र                                       |            | २२२            |
|     | पाणिनि                                           |            | ३६५            |
|     | पारहु भिन्नु                                     |            | ३३१            |
|     | पाराशरी                                          |            | ३३१            |
|     | पारियात्र                                        |            | १६०            |
|     | पाशुपत                                           | ३३४;       | ४०४            |

| <b>४६०</b> ]               | <b>ह</b> फे <b>य</b> द्वीन                 | ul            |
|----------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| पी-लो-शन-ना                | १६१                                        |               |
| पुनाक                      | <b>የሂ</b> ሂ                                |               |
| <b>पु</b> गड़वद <b>ं</b> न | ર <b>ર, ર</b> ૪, <b>१</b> ४३               |               |
| पुराण                      | ३६२, ३८३                                   | ا<br>موجود در |
| पुरगुप्त                   | 3                                          |               |
| पुराखों का पाठ             | <b>३=</b> ३                                |               |
| पुरोहित                    | २६६, २६७, २६६                              | ,             |
| पुलकेशी द्वितीय            | ३७, ५१, ४३, ४६, १०८, १०६,                  |               |
|                            | १११, ११७, ३२२                              |               |
| पुष्तपाल                   | २७०, ३१६                                   |               |
| पुष्यभूति                  | १८, ३१, ६४, २४८                            |               |
| पुप्यमित्र                 | भ                                          |               |
| पूर्ण वर्मा                | <b>%</b>                                   |               |
| पेशावर                     | <b>२</b> २२                                |               |
| पोनी (भारखी <b>)</b>       | દ્!                                        |               |
| पौराणिक                    | ३३१, ३४१                                   |               |
| प्रकटादित्य                | <b>६</b> , <u>१</u> ६                      |               |
| प्रकृतिपूजन                | રુશ્ર                                      |               |
| प्रज्ञाकर                  | 3                                          |               |
| प्रतिनर्तंक                | ६६२                                        |               |
| प्रथम कायस्थ               | २७०                                        |               |
| प्रभाकर                    | 80%                                        |               |
| प्रभाकर वर्द्धन            | २१, ६६, <b>६</b> ७, ७२, ७६, ७७, ८२,<br>१३८ | 17            |
| प्रभामित्र                 | <b>३</b> ७७                                |               |
| प्रभावती                   | १२                                         |               |
| प्रयाग का महादान चेत्र     | २०३, ३४४                                   |               |
| प्रज्ञाकर                  | ४२४                                        |               |

ि ४६१ वणानुक्रमिक सूची হ্হদ <sub>१३४,</sub> २४०, २<sup>४१,</sup> ४४४ ३६१, ३६४ प्रान्तीय शासन ४२, २६८, २६६ प्रियद्शिकः। 330 頭用便 २१७, २७६, २८६ फ़रीदपुर का लेखा হতন २७४ फर्कुहर <sub>२६४,</sub> २६६ <u>फाह्यान</u> फ़ीजदारी का कानून फ़्रीजदारी का शासन १६, २•, <sup>३५,</sup> १११, ११२, २६० फ़ीजी तथा दीवानी कर्मवारी ४७, ६५, १७४, १७६, १५३, १६१, प्रयूरर फ़्लीट २५५ -इद्र ख्शी १२१, १३०, १<sup>५३</sup> वनजी, राखालदास ۲۵, <sup>۱۹</sup>۶۲, ۱۹۶۲, ۱۹۶۶, ۱۹۶۶, ۱۹۶۶, वनजीं (त्राद्रीश चन्द्र) २४६, २४६, २५६, ४३३, ४३७ ३१३ वनार्ध वंस सेरा का लेख 380 १४, ४<sup>२,</sup> ४४, ६८, १०८, १४४, १७२, वर्न (ग्रार०) २६२, <sup>२७०,</sup> ३३४ बलख <sub>गसाक,</sub> (ग्रार० सी०) १७६, १८४ ٢٧, ٢٥, ٦६, ६६, ٧٧, ٩٤, ٤٤, ٤٥, ٤٤, १२८, १२८, १३६, १३७, १४७, १४४,१६६, नसाद की मुहर १७२, १७४, १८२, १६३, २०४, २३६, २=६, २६८, ३४८, ३६९, ३६२, ३६४, ३३९, ३३८, ३४८, ३६९, নায

|                              | ३६७, ३८३, ३८४, ३८४, ३८७,             |
|------------------------------|--------------------------------------|
| •                            | <b>३६४-४०१, ४०३, ४१६</b> , ४४४       |
| बार्नेट                      | ४३, १७७ <i>-</i> ः                   |
| बालादित्य प्रथम              | ् १६, २⊏                             |
| बालादित्य द्वितीय            | ४, १६,                               |
| बील                          | <b>२</b> २६                          |
| बुद्ध के शरीरावयव            | <b>२</b> ३ <b>०</b>                  |
| <b>बुद्रगुप्त</b>            | <b>ર</b>                             |
| <b>बूलर</b>                  | १३⊏, १४६, १७४, २२७                   |
| वेवर प्रन्थ                  | ४२३                                  |
| बोधिवृत्त्                   |                                      |
| वोधिसत्व                     | 385                                  |
| बोरो बुदुर मन्दिर            | .   .                                |
| नोद्ध कला                    | <b>૪</b> १૨-૪ <b>૧</b> ૪             |
| बौद्ध धर्म (चीन में प्रचार)  | २१४ श्रागे, ४२२                      |
| बौद्ध धर्म की श्रवनित        | <b>રકન, રપ્ત્ય, રૂપ્ત્ય</b> , રૂપ્ત્ |
| नौद्ध धर्म श्रीर ब्राह्मण    | २४१, २४४                             |
| बौद्ध धर्म श्रीर शशांक       | १७१, ३४६                             |
| बौद धर्म और हर्ष             | २४१, २४४ -                           |
| बौद्ध धर्म के सम्प्रदाव      | ३५१:-                                |
| बौद्ध मठ                     | १७ 🐑 ३४६                             |
| बौद्ध शिच्।। <b>प्रगा</b> ली | ३६४ त्रागे                           |
| बौद्ध साहित्य                | ३६०, ४०६ - ६                         |
| व्रह्म देय                   | . 398                                |
| ब्रह्मपुर                    | . १६२                                |
| ब्रह्म सिद्धान्त             | ४०६                                  |
| वासण देश                     | २८०                                  |
| नाझण धंग                     | ર૦૧, ૨૪૪, રૂપ્ટ                      |

| वसानुत्र                            | (ग्रुक्-सूची   | Ê         | <u>५</u><br>४६३ |
|-------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|
| न्नाह्मण परित्राजक                  |                |           | રુષ્ટ્ર         |
| ब्राह्मण् राजा                      |                |           | १६६             |
| ब्राह्मण् सम्राज्य 🗸 👵 🗆 🦠          | ,              |           | २५४             |
| त्राह्मण् श्रमण्                    |                | २४४,      | ३६०             |
| ब्राह्मण् साहित्य                   | ३६०, ३६१, ३६४, | ₹¥, ₹     | <b>३</b> ⊏०,    |
|                                     | ३८१, ३८२, ३८३, | ,∴રૂપ્તદ, | ૪૦૪             |
| ब्राह्मणों को दान ब्रौर भोजन        |                | २४१,      | २८१             |
| ब्राह्मणों की पदवी                  |                |           | २⊏३             |
| ब्राह्मणों की पूजा                  |                |           | ३४३             |
| ब्राह्मणों का लोभ                   |                |           | २⊏२             |
| ब्राह्मणों का सम्मान                |                |           | २=२             |
| ्बाद्मणों का पड्यन्त्र (हर्प के विर | द)             |           | २४४             |
| भक्ति                               |                |           | રુજ્            |
| भटाक 💮                              |                |           | ३२              |
| भट्ट शाली (एन० के०)                 | *** ***        | •         | <b>१७७</b>      |
| भद्दाचार्य (पी० एन०)                | <b>.</b>       |           | १४४             |
| भड़ोंच राष्य                        | •              |           | ३•              |
| भंडार कर (डी० ग्रा(०)               |                | . १३३,    | -               |

३३१, ३३६

३३६, ३३७

¥, ২३

३१०, ३१३

११६, ३५७

७२, ८०, ८६, ८८, ६१, १७३, १८१, १८४, १८६, १६२, २६४

३६७

भतृइरि

भागवत भागवत धर्म

भारडी

भानुगुप्त ।

भारवि

भारत के विभिन्न लोगों की विशेषताएं

| भाविवेक                                                                                              | ३६१                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भाग                                                                                                  | ३⊏६                                                                                                                         |
| भास्कर वर्मा                                                                                         | १७, २१, ४४, १४७, १६०, २५४                                                                                                   |
| भिच्                                                                                                 | <b>ર</b> પ્રષ્ટે                                                                                                            |
| भिटौरा का देर                                                                                        | ३२८                                                                                                                         |
| भीटा की मुहर                                                                                         |                                                                                                                             |
| भूत                                                                                                  | <b>३३</b> १                                                                                                                 |
| भूमिदान                                                                                              | २७४                                                                                                                         |
| भूषण भट्ट                                                                                            | ४०३                                                                                                                         |
| भोगपति                                                                                               | २६                                                                                                                          |
| भोजन                                                                                                 | २६८-३००                                                                                                                     |
| मकान                                                                                                 | ३००-३०२                                                                                                                     |
| मजूमदार (रमेशचन्द्र)                                                                                 | <b>૧૦૬, ૧</b> ૧૫, ૧૨૦, ૧૨૪, ૧૨ેં <mark>૭</mark> ,                                                                           |
|                                                                                                      | <b>१२८</b> , १२६, १४४, १८३,                                                                                                 |
| मंजश्री मूलकल्प                                                                                      | ४, ५, २३, २७, २६, ४३, ६३, १४४, १६४,                                                                                         |
|                                                                                                      | Pro - 41-4 0-5 0 - 11-12                                                                                                    |
|                                                                                                      | १७७, १७६, १८६, १८८, ४४३, ४४४                                                                                                |
| मगध                                                                                                  | ४, ६, म, २०, २४, ३३६, ४३म, ४४०                                                                                              |
| मधुवन का लेख                                                                                         |                                                                                                                             |
| मधुवन का लेख<br>मध्य एशिया                                                                           | ४, ६, ५, २०, २४, ३३६, ४३८, ४४०                                                                                              |
| मधुवन का तेख<br>मध्य एशिया<br>मिण्यतारा                                                              | ४, <b>६, न</b> , २०, २४, ३३६, ४३न, ४४०<br>न०, १६न, २ <b>४</b> ४                                                             |
| मधुवन का तेख<br>मध्य एशिया<br>मिर्णतारा<br>मितपुर                                                    | ४, ६, म, २०, २४, ३३६, ४३म, ४४०<br>म०, १६म, २ <b>४</b> ४<br>४२१, ४२२                                                         |
| मधुवन का लेख<br>मध्य एशिया<br>मिणतारा<br>मितपुर<br>मत्त विलास                                        | ४, <b>६, न,</b> २०, २४, ३३६, ४३न, ४४०<br>न०, १६न, २४४<br>४२१, ४२२<br>१३६, २६४                                               |
| मधुवन का लेख<br>मध्य एशिया<br>मिर्यातारा<br>मितपुर<br>मत्त विलास<br>मधुरा                            | ४, ६, ६, २०, २४, ३३६, ४३८, ४४०<br>२०, १६८, २४४<br>४२१, ४२२<br>१३६, २६४<br>१६२, २२३                                          |
| मधुवन का लेख<br>मध्य एशिया<br>मिणतारा<br>मितपुर<br>मत्त विलास<br>मधुरा<br>मध्य देश                   | ४, ६, ८, २०, २४, ३३६, ४३८, ४४०<br>८०, १६८, २४४<br>४२१, ४२२<br>१३६, २६४<br>१६२, २२३<br>४०१, ४०२                              |
| मधुवन का लेख<br>मध्य एशिया<br>मिर्णितारा<br>मितिपुर<br>मत्त विलास<br>मधुरा<br>मध्य देश<br>मयूर (कवि) | ४, ६, म, २०, २४, ३३६, ४३म, ४४०<br>म०, १६म, २४४<br>४२१, ४२२<br>१३६, २६४<br>१६२, २२३<br>४०१, ४०२<br>१६६<br>१३१<br>१३१         |
| मधुवन का लेख मध्य एशिया मिण्रितारा मित्रपुर मत्त विलास मधुरा मध्य देश मयूर (कवि) मनोरंजन के साधन     | ४, ६, ८, २०, २४, ३३६, ४३८, ४४८<br>८०, १६८, २४४<br>४२१, ४२२<br>१३६, २६४<br>१६२, २२३<br>४०१, ४०२<br>१६६<br>१३१<br>११७,११८,२३२ |
| मधुवन का लेख<br>मध्य एशिया<br>मिर्णितारा<br>मितिपुर<br>मत्त विलास<br>मधुरा<br>मध्य देश<br>मयूर (कवि) | ४, ६, म, २०, २४, ३३६, ४३म, ४४०<br>म०, १६म, २४४<br>४२१, ४२२<br>१३६, २६४<br>१६२, २२३<br>४०१, ४०२<br>१६६<br>१३१<br>१३१         |

| वस | <b>नु</b> क | भिव | र सूर | वी |
|----|-------------|-----|-------|----|
|    |             |     |       |    |

मइत्तर .

it g

२७२

मह्ज ३०१, ३०२ महादएड नायक े २६४ महाबोधि मन्दिर २३३, ४१० महाभारत का पाठ ः ३६≒' महाभूति वर्मा 8% महायान: ३४७-३४० 388 महाराष्ट्र महाशिव गुप्त .२० महासेन गुप्त १७, २०, २४, २६, २७, २६, ६७, ७२, महासंधिक 343 ---सहेन्द्र वर्मा ४३, ३४६, ४०१, ४२७ महेश्वर पुट 30€ माताः मातंग दिवाकर २३२. माधव गुप्त २४, २६, २७, ७२ माधव वर्माः 33 माध्यमिक सम्प्रदाय 340 माग्डसोर का लेख ६, ६१, २६०, ३३५ मांसभक्त्रा 300 मालवराज: २६, ७२, ७६, ५०, ५१ मिश्रित जातियां र्पप मिहिर कुल ۷, ७ मीमांखा ३६१, ३६० मुक्जीं ( प्रभात कुमार ) २१६, २२० मुकर्जी (राधा कुमुद) १७, ८६, ११४, १२७, १३४, १४६, १७६, २४८, २७६, ३१६, ३२६ मूर्तियां (बोद्द, हिन्दू ) ३४८, ४१६ भीटा की मुहर

भूषण भट्ट भोगपति

भोजन

मकान

मगध

मजूमदार (रमेशचन्द्र)

मंजश्री मूलकल्प

मधुवन का लेख

मध्य एशिया

मिखितारा

मत्त विलास

मतिपुर

मथुरा

मध्य देश

मयूर (कवि)

मयूर शर्मा

संस्करी

मनोरंजन के साधन

भूत भूमिदान 388

358

348

३२८ ३३६

33?

. २७४ ४०३

२६५-३०० ३००-३०२

१०६, ११५, १२०, १२४, १२७,

४, ५, ६३, २७, २६, ४३, ६३, १४४, १६४, १७०, **१७६**, १८६, १८८, ४४३, ४४४

४, ६, ५, २०, २४, ३३६, ४३८, ४४०

१२८, १२६, १४४, १८३,

८०, १६८, २४४

४२१, ४२२

१३६, २६४

१६२, २२३

४०१,४०२

११७, ११८,२३२

.३०७, ३०८

860m-

XX

३३०

१३१

२६

| महत्तर -                    | र्७र                            |
|-----------------------------|---------------------------------|
| मह्त                        | <b>३०१,</b> ३०२                 |
| ्महाद्राड नायक              | <b>ં∴~</b> - <b>૨ξ</b> ሂ        |
| ं महाबोधि मन्दिर            | २३३, ४१०                        |
| महाभारत का पाठ              | · ३६ <b>न</b> ः                 |
| महाभूतिः वर्मा              | .⊹` <b>8</b> ¥.                 |
| महायान                      | ३४४-३४०                         |
| महाराष्ट्र                  | · <b>३</b> ११                   |
| महाशिव गुप्त                | . <b>२०</b> <sup>.</sup>        |
| महासेन गुप्त                | १७, २०, २४, २६, २७, २६, ६७, ७२, |
| महासंधिक                    | `` <b>३</b> ४३`                 |
| महेन्द्रः वर्मा             | ४३, ३४६, ४०१, ४२७               |
| महेश्वर पुट                 | १६६                             |
| माताः                       | ्र ३० <u>६</u> -                |
| मातंग दिवाकर                | २३२.                            |
| माधव गुप्त                  | २४, २६, २७, ७२                  |
| माधव वर्मा                  | 33                              |
| माध्यमिक सम्प्रद्राय        | ३४०                             |
| मायडियोर का लेख             | ६, ६१, २६०, ३३८                 |
| मसिभन्ग्                    | 300                             |
| मालवराजः                    | २६, ७२, ७६, ८०, ८१              |
| मिश्रित जातियां             | र्पक                            |
| <ul><li>मिहिर कुल</li></ul> | . ሂ, ଓ                          |
| मीमांचा .                   | ३६१, ३६०                        |
| मुकर्जी (प्रभात कुमार)      | २१६, २२०                        |
| मुकर्जी (राधा कुमुद )       | १७, मह, ११४, १२७, १३४, १४६,     |
| C                           | १७६, २४८, २७६, ३१६, ३२६         |
| मूर्तियां (बौद्द, हिन्दू)   | ३४८, ४१६                        |
|                             |                                 |

## पवद्भन

|                               | n 35m                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| मूलस्थानपुर ( सूर्यं मन्दिर ) | १४८, ३३८                                |
| मेखलक 🛒                       | १३६                                     |
| मेसतुङ्गाचार्य                | ११८ 🚑                                   |
| मैत्र श्रद्धय कुमार           | १८३                                     |
| मो-ला-पो                      | : १६३                                   |
| मौखरि वंश                     | ८, ६ ऋागे, १३७                          |
| मौखरि साम्राज्य               | १६ त्रागे                               |
| मौदूर्विक                     | २६७                                     |
| म्लेब्छ                       | ? <b>र</b>                              |
| यज्ञ में पशुनलि               | ३४३                                     |
| यज्ञ वर्मा                    | ११                                      |
| यमपट ्र                       | ३०म                                     |
| यशोधर्मन-विष्णुधर्मन          | ६, ७, ८, ६४, २६० 🔭                      |
| यशोमती                        | ३०६                                     |
| यन-की                         | ३१७                                     |
| योग शास्त्र                   | ४७४                                     |
| योगाचार शास्त्र               | ३६२, ४०६                                |
| योगाचार सम्प्रदाय             | ३४०, ३७७                                |
| रजौड़ी 💢 🚎                    | } ;                                     |
| रत्न भांडागाराधिकरण           | २६२, २५०                                |
|                               | १३४, २४१, २४३, ४४४                      |
| रविकीति                       | ३८७                                     |
| रह्यायन                       | . <b>.</b>                              |
| रहन-सहन                       | <b>३</b> ०२, <u>३</u> ०६                |
| राजकीय पदवी                   | े २४८                                   |
| राजतरंगियाी                   | न्ह, १४७                                |
| राजस्थानीय.                   | 763                                     |
| राज्य कर्मैचारी               | ् ∶्रह्०, २६७                           |
|                               | . , . , , , , , , , , , , , , , , , , , |

## वर्णानुक्रभिक सूची

| राल्यवर्द्धन                     | ६७, ६८, ७१, ७६, ७७, ७८, ८०                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------|
| राज्यश्री                        | १८, ७१, ७२, ७३ ७६, १७३, १८४, १६३,            |
|                                  | <b>የ</b> E೪, የEŁ, ३७६                        |
| रामग्राम                         | . १६१                                        |
| रामायण का पाठ                    | ३८१                                          |
| रायचौधुरी ( हेमचन्द्र )          | ४, १, १२, १३, १७, २०, २३, २६, ३०,            |
|                                  | ३२, ४०, ५०, ५१, ६१, १३४, २६३, २६४            |
| राय ( नीहार रंजन )               | न्म, ११०, १२१, १६०, १५७, १न१                 |
| रिस डेविड                        | ३५४                                          |
| चद्र दामन                        | २६३                                          |
| <b>च्</b> द्रसेन                 | १२                                           |
| े लिच्छवि                        | १२                                           |
| लेख विभाग                        | <b>२६६</b>                                   |
| लेवी (सिनवां)                    | ६१, १४६, १६३                                 |
| लोकायतिक                         | <b>३३१</b>                                   |
| कोर्नारा का दान पत्र             | ११६                                          |
| लौहित्य (नदी)                    | ६, १७                                        |
| वंसु ! नदी )                     | ४३                                           |
| वज्र<br><b>वर्स</b>              | <b>२</b><br>३३१                              |
|                                  | त्त, ३३, ३६, १०६, ११०, १६४, २६३, <b>२</b> ७७ |
| . व-सी-श्रन-नो<br>् व-सी-श्रन-नो | 30                                           |
| •                                | •                                            |
| वसुबन्धु<br>वस्त्र               | ३७६, ३६१<br>२६४, २६८                         |
|                                  | •                                            |
| वाकाटक                           | १२, १३, ५५, २६७                              |
|                                  | ४१, ४२, ४४, ४८, ६२, ६६, ८३, ८८, १०४          |
|                                  | १४२, १४३, १४७, १५४, १४४, १४८, १४६            |
|                                  | , १६४, १७१, १६२, २०४, २२२, २२४, २४६          |

४६८ ी वाराणची १६१, ३७८ वालगा वासुक्ति वास्तु कला ४१० विधवा 'स्टार, ३७६ विकान्त वसन প্টইও विनय ३४६ विनय स्थिति स्थापकाधिकगगा २७० विवाह ( श्रनुलोम, प्रतिलोम, बहु विवाह ) २८६, ५६७, ३६१ विवाह का उत्सव २०४, ३०४ विशोक विषयपति **₹** विषय शासन में गैर-सरकारी लोगों का स्थान 200 विष्णु विष्णु कुएडी वेत्री वेद ·वेबर वेल्स ( एच॰ सी ) 238 वेंग हेन सी **٤٤**, २०७, २०६, २१० वैडेल बैन्य गुप्त ₹३, '४२ वैशाली १६१ वैश्य र्द्रष्ट् वैष्ण्य धर्म ३३६ वैदिक -धर्म २४४, २४४ वैदिक यज्ञ 383 वैशेपिक ३३१, ३८६

|                                 | वर्षांनुक्रमिक सूची | [ ४६६                      |
|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| क्यांम केतु                     |                     | १६२                        |
| -ुव्यापारांभाग                  |                     | <b>३१४</b>                 |
| वृहत्तर भारत                    |                     | 3 8 2                      |
| शंकि                            |                     | ३१६                        |
| 'शतद्                           |                     | ইষ্ট০                      |
| शरण केतु                        |                     | <i>\$5</i> 78              |
| <b>থা</b> शांक                  |                     | १६२                        |
| शंकर टीकाकार                    |                     | १७०                        |
| शांति रचा                       |                     | १००, १०२, १७४              |
| शार्वुल वर्मा                   |                     | <b>*</b> 26#               |
| शास्त्री (मधुसूदन)              |                     | <b>३</b> इइ<br>- १९५ - २३९ |
| शास्त्री (श्रीकरह)              |                     | ११६, ११७                   |
| शापिक<br>शासन प्रवन्ध           |                     | ३३१                        |
| त्राय व्यय                      |                     | <b>ૅ</b> ૨હે <i>પ્ર</i>    |
| ग्राम शासन                      |                     | '२७१                       |
| दिव्य परी हो।                   |                     | ३७६                        |
| दर्गह न्यवस्था                  |                     | 702                        |
| न्याय प्रवन्ध                   |                     | २५६                        |
| प्रान्तीय शासन<br>महल के कर्मचा | ਜੀ                  | २६ <b>म</b><br>२६६         |
| राज्य के कर्मचा                 | री                  | 7€0-7€=                    |
| ्विपय शासन                      |                     | २६६-२७०                    |
| शासन का स्यूल                   | <b>१</b> स्ट्रिप    | 'হওপ্ত                     |
| शाह्पुर का लेख                  | •                   | १४०                        |
| शिज्ञा—                         |                     |                            |
| ं उच                            |                     | ३६४, ३६८                   |
| ं केन्द्र                       |                     | ३६५-३७०                    |

8000 ]

| <del>क्रम</del>              | ३६४                           |
|------------------------------|-------------------------------|
| पाठ्य पुस्तक                 | ३६४, ३६४                      |
| प्रचार                       | इ६५                           |
| प्रारम्भिक                   | , ३६४                         |
| श्रावस्ती                    | १६१                           |
| श्रेग (संस्था)               | ३२२                           |
| शिल्प कला                    | ४१८, ४१६                      |
| <b>খিৰ</b>                   | ३३२, ३३३                      |
| शिव का उम्र रूप              |                               |
| शिव का वृष                   | ३३४                           |
| श्रीफ़नर                     | <b>६३</b>                     |
| शीलभद्र                      | रके                           |
| शीलादित्य प्रथम (धर्मादित्य) | ३३                            |
| शुघ                          | १६०                           |
| <b>श्</b> द्र<br>शैलाली      | २ <u>-</u> ७<br>३ <u>६</u> ६  |
| रेखाणा<br>शैव                | ٠, ३३२, ३३४, ३४८<br>७, ३३२, ३ |
| ः .<br>शैल्किक               | २७४, ३२३                      |
| श्वेताम्बर                   | 320                           |
| सती प्रथा                    | २६१, ३०६                      |
| सन्ध विग्रहिक                | <b>२६४</b>                    |
| सर्व वर्मा मौखरि             | १५, १६, १७,२०, १७८            |
| समतट                         | <b>૪</b> ૨, १४३ <sub>.</sub>  |
| समद र                        | ફળ્ય <sup>ક</sup>             |
| समाचार देव                   | ४३, १७७, २६८                  |
| समुद्रगुप्त                  | ४२, १३६, २६४                  |
| समुद्र यात्रा                | ३१७                           |
| . सम्राद                     | <sub>ः २</sub> २१म            |
|                              |                               |

| वर्णानुक्रमिक सूची | િ કૃજ્              |
|--------------------|---------------------|
|                    | હદ                  |
|                    | ३४२                 |
|                    | १२३, १२४            |
|                    | ,<br>3 <b>2</b> \$  |
| ·                  | ३४२                 |
|                    | ३८७, ३८८            |
|                    | 338                 |
|                    | २⊏० त्रागे          |
|                    | २६४                 |
|                    | २७०                 |
|                    | · 38                |
|                    | ३ <i>६-</i> ५०      |
|                    | ४१५                 |
|                    | ३६, ४०, १६६         |
|                    | <b>=६, १</b> ६१     |
| :                  | የሂሂ                 |
| ••                 | 38                  |
|                    | २०                  |
|                    | 88                  |
|                    | ४००                 |
|                    | १३                  |
|                    | १६३                 |
|                    | ४६२                 |
|                    | ३३६                 |
|                    | १३                  |
|                    | <b>્ય</b>           |
|                    | ં કે કે, રેક્ષ, ઇક્ |
|                    | ३६६                 |
|                    | वर्गानुक्रमिक सूची  |

## ह**षेवद्धे**न

| ब्राह्मणीं का श्रादर                   | २४१                |
|----------------------------------------|--------------------|
| भारतीय इतिहास में स्थान                | २११, २१२           |
| भाण्डी से मुलाकात                      | ' हैं १            |
| महायान धर्म को श्रेष्ठता देना          | <b>२</b> ४२        |
| मन्त्रियों का अनुरोध                   | 48                 |
| - मृत्यु                               | २०६                |
| राज मुकुट घारण की अस्वीकृति            |                    |
| ्राजवद <sup>°</sup> न से मालवा युद्ध   | 50                 |
| राजवद्धैन की हत्या।का समाचार           | <b>47, 84</b> 7    |
| राज्यश्री के साथ कन्नीज का राज्य       | <b>⊏</b> 0         |
| वलभी से युद्ध                          | 3०१                |
| .विरुद्ध षडयन्त्र                      | १९६ ग्रागे, २५३    |
| वंश परिचय                              | <b>વિ</b> ર્ફ્     |
| ्शशांक के विरुद्ध युद्ध यात्रा         | ६५ आगे             |
| शासन प्रवन्ध                           | २४८, २७६           |
| शिदा                                   | , <i>os</i>        |
| समसामयिक नरेश                          | १७०, १६२           |
| साम्राज्य                              | १२६, १६६           |
| सिंहासना रोह <b>ण</b> ं                | १२६, १६६           |
| सेना                                   | # F 950            |
| सम्बत                                  | ६६, १६६<br>२७      |
| स्कन्द गुप्त त्रादि मन्त्रिधी का उपदेश |                    |
| स्त्प श्रौर विहारों का निर्माण         | २७२, २७३, ४१६, ४१७ |
| इस्ताच्र                               | २४६                |
| हीनयान से विरक्ति                      | २४३                |
| हूणों के विरुद्ध युद्ध                 | ું હ્              |
| हे नसांगं को सम्मानित करना             | २२७                |